वाचक उमास्वाति प्रणीत

# तत्त्वार्थ सूत्र

विवेचन सहित

विवेचन कर्ता पं० सुखलालजी संघवी

प्रमुख वितरक सारत जैन महामण्डल, वर्धा

# Rashtriya Rankthan New Delhi.

#### हमार नये प्रकाशन-

- Studies in Jaina Philosophy
   Dr. Nathmal Tatia Rs. 16/--
- 2. Hastinapura-By Amar chand Rs. 2/4/-
- २. प्राचीन जैन तीर्थ

—डॉ. जगदीशचंद्र जैन २)

४. जैन साहित्य की प्रगति (१९४९-५२)

— पं. मुखलालजी ॥)

- ५. धर्म और समाज—पं. सुखलालजी 🦠 १॥)
- ६. आचार्य हेमचंद्रका शिष्य मंडल
  - —प्रो॰ भोगीलाल सांडेसरा (-)

#### सोल एजेंसी

The Jain Philosophy of Non-absolution

—Dr Satkari Mukharjee. 12/-विशेष विवरण के लिए लिखें—
मंत्री, जैन संस्कृति संशोधन मंडल
हिन्दू विश्व विद्यालय, F. 3, बनारस ५

R. SK. S. LIBRARY
Acc. No. 1 6 2 6
Class No.





वाचक उमास्वातिप्रणीत

# तत्त्वार्थ सूत्र

विवेचन सहित

विवेचन कर्ता पं० सुखलालजी संघवी

\*

प्रमुख वितरक भारत जैन महामण्डल, वर्धा

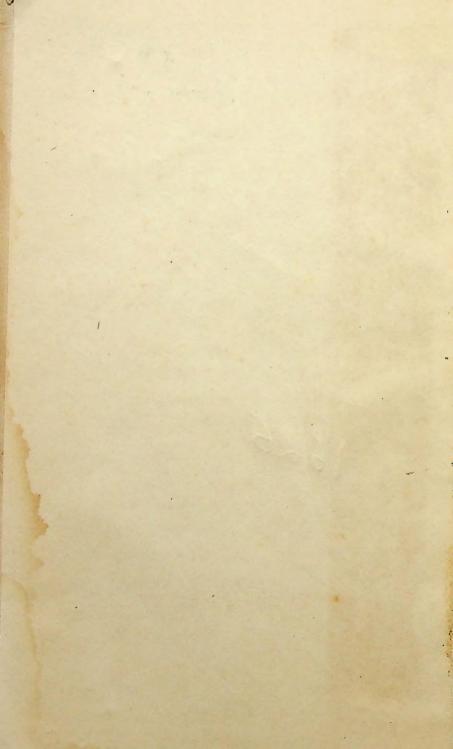

वाचक उमास्वातिप्रणीत

# तत्त्वार्थ सूत्र

विवेचन सहित

विवेचन कर्ता पं० सुखलालजी संघवी

\*

प्रमुख वितरक भारत जैन महामण्डल, वर्धा विणया, मंत्री संशोध<mark>न मंड</mark>ल बाल्य, बनारस. ५.



सन् १९५२ : द्वितीय संस्करण ३००० मृल्य पांच रूपया आठ आना





## समर्पण

उस भिगनी-मण्डल को क्वतज्ञ समर्पण जिसमें श्रीमती मोतीबाई अविराज तथा श्रीमती माणबहन ज्ञिवचन्द कापाड़िया आदि बहिनें मुख्य हैं, जिसके द्वारा विद्या-जीवन तथा शारीरिक-जीवन में मुझको सदा हार्दिक सहायता मिलती

—सुखलाल संघत्री

सुधिया सुखलालेन तत्त्वार्थस्य विवेचनम् । 'परिचयेन' संस्कृत्य जिज्ञासुभ्यः पुरस्कृतम् ॥

## **ग्रन्थानु**क्रम

|    | विषय                                  | <b>ন্দু</b> |
|----|---------------------------------------|-------------|
| ?  | लेखक का वक्तव्य                       | 59-0        |
| ۶. | परिचय का विषयानुक्रम                  | १९-२०       |
| ·੩ | परिचय                                 | १-९१        |
| :8 | अम्यासविषयक सूचनाएं                   | ९२-९६       |
| 14 | तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि               | ९७-१३१      |
| ξ  | तत्त्वार्थसूत्र-विवेचन का विषयानुक्रम | 833-886     |
| e. | तत्त्वार्थसूत्र विवेचन सहित           | १-३५०       |
| -८ | पारिभाषिक शब्दकोष                     | 341-808     |
| (२ | হ্যুদ্ধিদন্ত .                        | 804-860     |

न भवति धर्मः श्रोतः, सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात् । ब्रुवतोऽनुग्रहबुद्ध्या, वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति ॥

उमास्वातिः 🏻

### लेखक का वक्तव्य

तत्त्वार्थसूत्र के विवेचन का प्रथम मुद्रण गूजराती भाषा में सन् १९३० में गूजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद ) के द्वारा हुआ था। उसी का हिन्दी संस्करण सन् १९३९ में श्री आत्मानंद जन्म शताब्दी-स्मारक ग्रन्थमाला (वंबई) के प्रथम पुष्प के रूप में हुआ। इस संस्करण में 'पिरचय' में कुछ संशोधन किया गया था । और इसके संपादक श्रीकृष्ण-चन्द्रजी और पं० दलमुख भाई मालविणया के द्वारा कमशः शब्द सूची और सूत्र पाठ उपलब्ध पाठान्तरों के साथ जोड़ा गया था। 'पिरचय' में खास कर वाचक उमास्वाति की परंपरा के विषय में पुनर्विचार करके यह कहा गया था कि वे क्वेताम्बर परंपरा में हुए। इसी हिन्दी संस्करण के आधार पर गुजराती तत्त्वार्थ सूत्र को दूसरी आवृत्ति १९४० ई० में श्री पूंजाभाई जैन ग्रन्थ माला (अहमदाबाद) से प्रकाशित हुई और विवेचन में दो चार स्थानों में विशेष स्पष्टीकरण बढ़ाकर उसकी तीसरी आवृत्ति उसी ग्रंथ-माला से सन् १९४९ में प्रकाशित हुई है।

प्रस्तुत हिन्दी की दूसरी आवृत्ति उक्त स्पष्टीकरण का समावेश कर के श्री जैन संस्कृति संशोधन मंडल, बनारस की ओर से प्रकाशित हो रही है।

प्रस्तुत संस्करण में 'परिचय' में उपलब्ध सामग्री के आधार पर नया संशोधन किया गया है जो पहले के 'परिचय के साथ तुलना करने पर मालूम हो सकेगा।

प्रथम गुजराती संस्करण (ई० '३०) के वक्त व्यक्त आवश्यक भाग हिन्दी में अनुवाद करके नीचे दिया जाता है जिससे मुख्यतया तीन वातें जानी जा सकेंगी। पहली तो यह कि शुरू में विवेचन किस ढंग से लिखने की इच्छा थी और अन्त में वह किस रूप में छिखा गया। दूसरी बात यह कि विवेचन छिखने का प्रारंभ हिन्दी में किये जाने पर भी वह प्रथम क्यों और किस परिस्थित में गुजराती में समाप्त किया गया और फिर सारा का सारा विवेचन गुजराती में ही प्रथम क्यों प्रसिद्ध हुआ। तीसरी बात यह कि कैसे और किन अधिकारियों को छक्ष्य में रख कर विवेचन छिखा गया है, वह किस आधार पर तैयार किया गया है और उसका स्वरूप तथा शैली कैसी रखी है।

'प्रथम कल्पना—लगभग १२ वर्ष पहले जब मैं अपने सहृदय मित्र श्रीरमणिकलाल मगनलाल मोदी बी० ए० के साथ पूना में था, उस समय हम दोनों ने मिल कर साहित्य-निर्माण के बारे में अनेक विचार दौड़ाने के बाद तीन ग्रन्थ लिखने की स्पष्ट कल्पना की । श्वेताम्वर-दिगम्वर दोनों सम्प्रदायों में प्रति दिन बढ़ती हुई पाठशालाओं, छात्रालयों और विद्यालयों में जैन-दर्शन के शिक्षण की आवश्यकता जैसे-जैसे अधिक प्रतीत होने लगी, वैसे-वैसे चारों ओर से दोनों सम्प्रदायों में मान्य ऐसे नई शैली के लोक भाषा में लिखे हुए जैन-दर्शन विषयक ग्रंथों की माँग भी होने लगी। यह देख कर हम ने निश्चय किया कि 'तत्त्वार्थ' और 'सन्मिततर्क' इन दोनों ग्रन्थों का तो विवेचन करना और उसके परिणाम स्वरूप तृतीय पुस्तक 'जैन पारिभाषिक शब्दकोष' यह स्वतन्त्र लिखना। हमारी इस प्रथम कल्पना के अनुसार हम दोनों ने तत्त्वार्थं के विवेचन का काम आज से ११ वर्ष पूर्व आगरा से प्रारम्भ किया।

हमारी विशाल योजना के अनुसार हमने काम प्रारम्भ किया और इण्ट सहायकों का समागम होता गया, पर वे आकर स्थिर रहें उसके पूर्व ही पक्षियों की तरह भिन्न-भिन्न दिशाओं में तितर-बितर हो गये। और पीछे इस आगरा के घोंसले में मैं अकेला ही रह गया। तत्त्वार्थ का आरम्भ किया हुआ कार्य और अन्य कार्य मेरे अकेले के लिये शक्य न थे और यह कार्य चाहे जिस रूप से पूर्ण करना यह निश्चय भी चुप बैठा रहने दे ऐसा न था। सहयोग और मित्रों का आकर्षण देख कर मैं आगरा

और तत्त्वार्थ के दो चार सूत्रों पर आगरा में जो कुछ लिखा वह जैसा का तैसा पड़ा रहा।

भावनगर में ई॰ स॰ १९२१-२२ में सन्मित का काम करते समय बीच-बीच में तस्वार्थ के अबूरे रहे हुए काम का स्मरण हो आता और मैं चिन्तित हो जाता। मानसिक सामग्री होने पर भी आवश्यक इष्ट मित्रों के अभाव से मैंने तत्त्वार्थ के विवेचन की प्रथम निश्चित की हुई विशाल योजना दूर हटा दी और उतना भार कम किया, पर इस कार्य का संकल्प वैसा का वैसा था। इस्म्रेलिए तबीयत के कारण जब मैं विश्वान्ति लेने के लिए भावनगर के पास के वालुकड़ गाँव में गया तब पीछे तत्त्वार्थ का कार्य हाथ में लिया और उसकी विशाल योजना को संक्षिप्त कर मध्यममार्ग का अवलम्बन लिया। इस विश्वांति के समय भिन्न भिन्न जगहों में रह कर लिखा। इस समय लिखा तो कम गया पर उसकी एक रूपरेखा (पद्धति) मन में निश्चित हो गई और कभी अकेले भी लिख सकने का विश्वास उत्पन्न हुआ।

मैं उस समय गुजरात में ही रहता और लिखता था। प्रथम निश्चित की हुई पद्धित भी संकुचित करनी पड़ी थी; फिर भी पूर्व संस्कारों का एक साथ कभी विनाश नहीं होता, इस मानस-शास्त्र के नियम से मैं भी बद्ध था। इसलिए आगरा में लिखने के लिए सोची गई और काम में लाई गई हिन्दी भाषा का संस्कार मेरे मन में कायम था। इसलिये मैंने उसी भाषा में लिखने की शुरूआत की थी। दो अध्याय हिन्दी भाषा में लिखे गए। इतने में ही बीच में बन्द पड़े हुए सन्मित के काम का चक्र पुनः प्रारम्भ हुआ और इसके वेग से तत्त्वार्थ के कार्य को वहीं छोड़ना पड़ा। स्थूल रूप से काम चलाने की कोई आशा नहीं थी, पर मन तो अधिकाधिक ही कार्य कर रहा था। उसका थोड़ा बहुत मूर्त रूप आगे दो वर्ष बाद अवकाश के दिनों में कलकत्ते में सिद्ध हुआ और चार अध्याय तक पहुँचा। उसके बाद अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ते हो गए, इसलिये तत्त्वार्थ को हाथ में लेना कठिन हो गया और ऐसे के ऐसे तीन वर्ष दूसरे कामों में बीते। ई० स० १९२७ के

ग्रीष्मावकाश में लींमड़ी रवाना हुआ । तव फिर तत्त्वार्थ का काम हाथ में आया और थोड़ा आगे बढ़ा, लगभग ६ अध्याय तक पहुँच गया। पर अन्त में मुझे प्रतीत हुआ कि अब सन्मति का कार्य पूर्ण करने के बाद ही तत्त्वार्थ को हाथ में लेने में श्रेय है। इसलिए सन्मतितक के कार्य को दूने वेग से करने लगा। पर इतने समय तक गुजरांत में रहने से और ष्ट मित्रों के कहने से यह घारणा हुई कि पहले तत्त्वार्थ का गुजराती संस्करण निकाला जाय। यह नवीन संस्कार प्रवल था। और पुराने संस्कार ने हिन्दीभाषा में ६ अध्याय जितना लिखाया था। स्वयं हिन्दी से गुजराती करना शक्य और इंष्ट होने पर भी उसके लिए समय नहीं था। शेष गुजराती में लिख्ंतो भी प्रथम हिन्दी में लिखे हुए का क्या उपयोग ? योग्य अनुवादक प्राप्त करना भी कोई सरल बात नहीं, यह सभी असुविवाएँ थी; पर भाग्यवश इसका भी अन्त आ गया। विद्वान् और सहृदय मित्र रिसकलाल छोटालाल परीख ने हिन्दी से गुजराती में अनुवाद किया और शेष चार अध्याय मैंने गुजराती में ही लिख डाले । इस तरह लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया हुआ संकल्प अन्त में पूर्ण हुआ।

पद्धति—पहले तत्त्वार्थं के ऊपर विवेचन लिखने की कल्पना हुई तब उस समय निश्चित की हुओ योजना के पीछे यह दृष्टि थी कि संपूण जैनतत्त्वज्ञान और जैन-आचार का स्वरूप एक ही स्थान पर प्रामाणिक रूप में उसके विकासकमानुसार लिखा हुआ प्रत्येक अभ्यासी के लिए सुलभ हो। जैन और जैनेतर तत्त्वज्ञान के अभ्यासियों की संकुचित परिभाषाभेद की दिवाल तुलनात्मक वर्णन द्वारा टूट जायगी और आज तक के भारतीय दर्शनों में या पश्चिमी तत्त्वज्ञानों के चिन्तनों में सिद्ध और स्पष्ट हुए महत्त्व के विषयों द्वारा जैन ज्ञानकोष समृद्ध हो, इस प्रकार तत्त्वार्थं का विवेचन लिखना। इस धारणा में तत्त्वार्थं की दोनों सम्प्रदायों की किसी एक ही टीका के अनुवाद या सार को स्थान नहीं था। इसमें टीकाओं के दोहन के सिवाय दूसरे भी महत्त्वपूर्ण जैनग्रन्थों के सार को स्थान था।

१. इन चार अध्यायों का हिन्दी अनुवादश्री कृष्णचन्द्रजी ने किया है।

पर जब इस विशाल थोजना ने मध्यम मार्ग का रूप पकड़ा तब उसके पीछे की दृष्टि भी कुछ संकुचित हुई। फिर भी मैंने इस मध्यममार्गी विवेचन पद्धति में मुख्य रूप से निम्न बातें ध्यान में रखी हैं:

- (१) किसी एक ही ग्रन्थ का अनुवाद या सार नहीं लिख कर या किसी एक ही सम्प्रदाय के मन्तव्य का विना अनुसरण किये ही जो कुछ आज तक जैन तत्त्वज्ञान के अङ्ग स्वरूप पढ़ने में या विचार में आया हो, उसका तटस्य भाव से उपयोग कर विवेचन लिखना।
- (२) महाविद्यालय या कॉलेज के विद्यार्थियों की जिज्ञासा के अनुकूल हो तथा पुरातन प्रणाली से अभ्यास करनेवाले विद्यार्थियों को भी पसंद आवे इस प्रकार साम्प्रदायिक परिभाषा कायम रखते हुए उसे सरल कर प्रथक्करण करना।
- (३) जहाँ ठीक प्रतीत हो और जितना ठीक हो उतने ही परिमाण में संवाद रूप से और शेष भाग में विना संवाद के सरलतापूर्वक चर्चा करनी।।
- (४) विवेचन में सूत्रपाठ एक ही रखना और वह भी भाष्य स्वीकृत और जहाँ जहाँ महत्त्वपूर्ण अर्थभेद हो वहाँ वहाँ भेदवाले सूत्र को लिख कर ै नीचे टिप्पणी में उसका अर्थ देना।
- (५) जहाँ तक अर्थदृष्टि संगत हो वैसे एक या अनेक सूत्रों को साथ लेकर उनका अर्थ लिखना और एक साथ ही विवेचन करना। ऐसा करते हुए विषय लम्बा हो वहाँ उसका विभाग कर शोर्षक द्वारा वक्तव्य का पृथवकरण करना।
- (६) बहुत प्रसिद्ध हो वहां और अधिक जटिलता न आ जाय इस प्रकार जैन परिभाषा को जैनेतरपरिभाषा के साथ तुलना करना।
- (७) किसी एक ही विषय पर जहाँ केवल क्वेताम्बर या दिगम्बर या दोनों के मिल कर अनेक मन्तव्य हों वहाँ पर कितना और क्या लेना और कितना छोड़ना इसका निर्णय सूत्रकार के आशय की निकटता और विवेचन के परिमाण की मर्यादा को लक्ष्य में रख कर स्वतन्त्र रूप से

१. अब ऐसी टिप्पणियाँ सूत्रपाठ में दी गई हैं।

श्लिखना और किसी एक ही फिरके के वशीभूत न होकर जैन तत्त्वज्ञान या -सूत्रकार का ही अनुसरण करना।

इतनी बातें ध्यान में रखने पर भी प्रस्तुत विवेचन में भाष्य, उसकी वृत्ति सवार्थसिद्धि और राजवार्तिक के ही अंशों का विशेष रूप से आना स्वाभाविक हैं। कारण कि ये ही ग्रन्थ मूलसूत्र की आत्मा को स्पर्श कर स्पष्ट करते हैं। उनमें भी अधिकतर मैंने भाष्य को ही प्राधान्य दिया है क्यों कि यह पुराना और स्वोपज्ञ होने के कारण सूत्रकार के आशय को अधिक स्पर्श करने वाला है।

प्रस्तुत विवेचन में पहले की विशाल योजना के अनुसार तुलना नहीं की गई है। इस लिए इस न्यूनताको थोड़े बहुत अंश में दूर करने और तुलनात्मक प्रधानतावाली आज-कल की रसप्रद शिक्षण प्रणाली का अनुसरण करने के लिए 'परिचय' में तुलना सम्बन्धी कार्य किया गया है। ऊपर-ऊपर से परिचय में की गई तुलना पाठक को प्रमाण में बहुत ही कम प्रतीत होगी, यह ठीक है, पर सूक्ष्मता से अभ्यास करने वाले देख सकेंगे कि यह प्रमाण में अल्प प्रतीत होने पर भी विचारणीय अधिक है। परिचय में की जानेवाली तुलना में लम्बे लम्बे विषय और वर्णनों का स्थान नहीं होता इसलिए तुलनोपयोगी मुख्य मुद्दों को पहले छाँट कर पीछे से संभवित मुद्दों की वैदिक और बौद्ध दर्शनों के साथ तुलना की गई है। उन उन मुद्दों पर ब्योरेवार विचार के लिए उन-उन दर्शनों के ग्रन्थों के स्थानों का निर्देश किया गया है। इससे अभ्यासी के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने का भी अवकाश रहेगा, इसी बहाने उनके लिए दर्शनान्तर के अवलोकन का मार्ग भी खुल जायगा ऐसी मैं आशा रखता हूँ।"

गुजराती विवेचन के करीब २१ वर्ष बाद हिन्दी विवेचन की यह दूसरी आवृत्ति प्रकाशित हो रही है। इतने समय में तत्त्वार्थ से संबंध रखने वाला साहित्य ठीक-ठीक परिमाण में प्रकट हुआ है। भाषा-दृष्टि से संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी और हिन्दी इन चार भाषाओं में तत्त्वार्थ विष-

प्रकाशन समाविष्ट है, किन्तु समालोचनात्मक, अनुवादात्मक, संशोधनात्मकः और विवेचनात्मक ऐसे अनेकविध साहित्य का समावेश है।

प्राचीन टीका ग्रंथों में से सिद्धसेनीय और हिरभद्रीय दोनों भाष्य-वृत्तियों को पूर्णत्या प्रकाशित करने-कराने का श्रेय वस्तुतः श्रीमान् सागरा-नन्द सूरीश्वर को है। एक उन्होंने समालोचनात्मक निबन्ध भी हिन्दी में लिखकर प्रकाशित कराया है, जिसमें वाचक उमास्वाति के श्वेताम्बरीयत्व या दिगम्बरीयत्व के विषय में मुख्य रूपसे चर्चा है। तत्त्वार्थ के मात्र मूलसूत्रों का गुजराती अनुवाद श्री हीरालाल कापड़िया एम. ए. का, तथा तत्त्वार्थभाष्या के प्रथम अध्याय का गुजराती अनुवाद विवेचन सहित पं॰ प्रभुदास वेचरदास परीख का प्रकाशित हुआ है। तत्त्वार्थ का हिन्दी अनुवाद जो वस्तुत: मेरे गुजराती विवेचन का अक्षरशः अनुवाद है वह फलोधी मारवाड़वाले श्री मेबराजजी मुणात के द्वारा तैयार होकर प्रकाशित हुआ है। स्थानकवासी मुनि आत्मारामजी उपाध्याय (अब आचार्य) के द्वारा 'तत्त्वार्थसूत्र-जैनागम समन्वय' नामक दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई हैं। इनमें से एक हिन्दी अर्थयुक्त है और दूसरी हिन्दी अर्थरहित आगमपाठ वाली है।

श्री रामजी भाई दोशीने तत्त्वार्थं का विवेचेन गुजराती में लिखकर सोनगढ़ से प्रकाशित किया है। प्रो. जी. आर. जैन का तत्त्वार्थं के पंचम अध्याय का विवेचन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से अंग्रेजी में लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। पं० महेन्द्रकुमारजी द्वारा संपादित श्रृतसागराचार्यकृत तत्त्वार्थवृत्ति, पं० लालवहादुर शास्त्री कृत तत्त्वार्थसूत्र का हिन्दी अनुवाद और पं० फूलचंदजी का हिन्दी विवेचन बनारस से प्रकाशित हुआ है। तत्त्वार्थसूत्र की भास्करनंदिकृत सुखबोधवृत्ति ओरिएण्टल लायब्रेरी पब्ली-केशन की संस्कृत सिरीज में ८४ वीं पुस्तक रूपसे पंडित शान्तिराज शास्त्री द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुई है। यह वृत्ति १४ वीं शताब्दी की है। तत्त्वार्थित्रसूत्री प्रकाशित हुई है। यह वृत्ति १४ वीं शताब्दी की है। तत्त्वार्थित्रसूत्री प्रकाशिका नामक व्याख्या जो श्री विजय लावण्यसूरिकृत है और जो श्री विजय नेमिसूरि ग्रन्थमाला के २२ वें रत्न के रूपमें प्रकाशित हुई है वह पंचमाध्याय के उत्पादव्ययादि तीन सूत्रों (५. २९–३१) की सभाष्य सिद्धसेनीय वृत्ति का विस्तृत विवस्णः है।

पिछले २१ वर्षों में प्रकाशित व निर्मित तत्त्वार्थ- सम्बन्धी साहित्य का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है कि २१ वर्षों के पहले जो तत्त्वार्थ के अध्ययन-अध्यापन का प्रचार था वह पिछले वर्षों में किस तरह और कितने परिमाण में बढ़ गया है और दिन प्रतिदिन उसके बढ़नेकी कितनी प्रवल सम्भावना है। पिछले वर्षों के तत्त्वार्थ विषयक तीनों फिरकों के परिशीलन में मेरे 'गुजराती विवेचन' का कितना हिस्सा है यह दिखाना मेरा काम नहीं। फिर भी मैं इतना तो कह सकता हूँ कि तोनों फिरकों के योग्य अधिकारियों ने मेरे 'गुजराती विवेचन' को इतना अपनाया कि जो मेरी कत्पना में भी नथा।

तत्त्वार्थ की प्रथम हिन्दी आवृत्ति के प्रकाशित होने के बाद तत्त्वार्थ सूत्र, उसका भाष्य, और वाचक उमास्वाति और तत्त्वार्थकी अनेक टोकाएँ-इत्यादि विषयों के बारे में अनेक लेखकों के अनेक लेख निकले हैं । परन्तु यहां पर मुझे श्रीमान् नाथूरामजी श्रेमी के लेख के बारे में ही कुछ कहना है । प्रेमोजी का 'भारतीय विद्या'-सिंघी स्मारक अंक में 'वाचक जमास्वति का सभाष्य तत्त्वार्थ सूत्र और उनका संप्रदाय' नामक लेख प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने दीर्घ ऊहापोह के बाद यह बतलाया है कि वाचक उमास्वाति यापनीय संघ के आचार्य थे। उनकी अनेक दलीलें ऐसी हैं जो उनके मंतव्य को मानने के लिए आकृष्ट करती हैं इसलिए उनके मन्तव्य की विशेष परीक्षा करने के लिए सटीक भगवती आराधना का खास परिशोलन पं० श्री दलसुख मालविणयाने किया । उस परिशोलन के फल स्वरूप जो नोंधें उन्होंने तैयार कीं उन पर उनके साथ मिलकर मैंने भी विचार किया। विचार करते समय भगवती आराधना, उसकी टिकाएँ और वृहत्कल्पभाष्य आदि ग्रन्थों का आवश्यक अवलोकन भी किया। जहाँ तक संभव था इस प्रश्न पर मुक्तमन से विचार किया। आखिर में हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि वाचक उमास्वाति यापनीय न थे,

१. देखो अनेकान्त वर्ष ३. अंक १, ४, ११, १२; वर्ष ४ अंक १, ४, ६, ७, ८, ११, १२, वर्ष ५ अंक १-११, जैन सिद्धान्त भास्कर वर्ष ८ और ९ । जैनसत्यप्रकाश वर्ष ६ अंक ४. भारतीय-विद्या-सिंघी स्मारक अंक ।

वे सचेल परंपरा के थे जैसा कि हमने परिचय में दरसाया है। हमारे अवलोकन और विचार का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है—

- (१) भगवती आराधना और उसके टीकाकार अपराजित दोनों यदि यापनीय हैं तो उनके ग्रन्थ से यापनीय संघ के आचारविषयक निम्न लक्षण फलित होते हैं—
  - (क) यापनीय आचार का औत्सर्गिक अंग अचेलत्व अर्थात् नग्नत्व है।
- (ख) यापनीय संघ में मुनि की तरह आर्याओं का भी मोक्षलक्षी स्यान है। और अवस्थाविशेष में उनके लिए भी निवसनभाव का उपदेश है।
- (ग) यापनीय आचार में पाणितल भोजन का विधान है और कमण्डलु-पिच्छ के सिवाय और किसी उपकरण का औत्सर्गिक विधान नहीं है।

जनत लक्षण उमास्वाति के भाष्य और प्रशमरित जैसे ग्रन्थों के वर्णन के साथ विलकुल मेल नहीं खाते क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से मुनि के वस्त्र-पात्र का वर्णन है। और कहीं भी नग्नत्व का औत्सिंगिक विधान नहीं है। एवं कमण्डलु-पिच्छ जैसे उपकरण का तो नाम भी नहीं।

(२) श्रीप्रेमीजी की दलीलों में से एक यह भी है कि पुण्य प्रकृति आदि विषयक उमास्वाति का मन्तव्य अपराजित की टीका में पाया जाता है। परन्तु गच्छ तथा परंपरा की तत्त्वज्ञान-विषयक मान्यताओं का इतिहास कहता है कि कभी कभी एक ही परंपरा में परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाली सामान्य और छोटी मान्यताएं पाई जाती हैं। इतना ही नहीं विलक्ष दो परस्पर विरोधी मानी जानेवाली परंपराओं में भी कभी कभी ऐसी सामान्य व छोटी छोटी मान्यताओं का एकत्व पाया जाता है। ऐसी दशा में वस्त्रपात्र के समर्थक उमास्वाति का वस्त्रपात्र के विरोधी यापनीय संघ की अमुक मान्यताओं के साथ साम्य पाया जाय तो इस में कोई अचरज की वात नहीं।

पं० फूलचन्द्रजी ने तत्वार्थ सूत्र के विवेचन की प्रस्तादना में गृद्ध-ुपिच्छ को सूत्रकार और उमास्वाति को भाष्यकार बतलाने का प्रयत्न किया है। पर यह प्रयत्न जैसा इतिहास विरुद्ध है वैसा ही तर्कवाधिता भी। उन्होंने जब यह लिखा कि शुरू को कारिकाओं में ऐसी कोई कारिका नहीं है जो उमास्वाति को सूत्रकार सूचित करती हो तब जान पड़ता है वे एकमात्र अपना मन्तव्य स्थापित करने की ओर इतने झुके थे कि जो अर्थ स्पष्ट है वह भी या तो उनके ध्यान में आया नहीं या उन्होंने उसकी उपेक्षा को। अन्य कारिकाओं की कथा छोड़ दें तो भी कारिका नं. २२ और ३१ इतनी स्पष्ट है कि जिनके उमास्वाति कतृंक सूत्र संग्रह या उमास्वाति कर्तृंक मोक्षमार्ग शास्त्र रूप अर्थ में संदेह को लेश मात्र अवकाश नहीं रहता।

पं० कैलाशचन्द्रजी का लिखा हिन्दी अर्थ सहित 'तत्त्वार्थसूत्र ' अभी प्रकट हुआ है। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने तत्त्वार्थ भाष्य की उमास्वातिक कर्तृं कता तथा भाष्य के समय के बारे में जो विचार प्रदिश्ति किए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक देखने से कोई तटस्य ऐतिहासिक उनको प्रमाणभूत नहीं मान सकता। पंडितजीने, जहाँ कहीं भाष्य की स्वोपज्ञता या राजवातिक आदि में भाष्य के उल्लेखका संभव दीख पड़ा वहाँ प्रायः सर्वत्र निराधार कल्पना के बल पर अन्य वृत्ति को मान कर उपस्थित ग्रन्थ का अर्वाचीनत्व बतलाने का प्रयत्न किया है। इस वारे में पं० फूलचन्द्रजो आदि अन्य पंडित भी एक हो मार्ग के अनुगामी हैं।

हिन्दी की पहली आवृत्ति के समाप्त हो जाने और उसकी मांग बढ़ती रहने पर जैन संस्कृति संशोधन मंडल, वनारस के मंत्री और मेरे मित्र पं० दलसुख मालविणया दूसरी आवृत्ति निकालने का विचार कर रहे थे। इस बीच में सहृदय श्री रिषभदासजी रांका का उनसे परिचय हुआ। श्री रांकाजी ने हिन्दी आवृत्ति प्रकाशित करने का और यथासंभव सस्ते में सुलभ करने का अपना विचार दरसाया। और उसका प्रबंध भी किया एतदर्थ मैं कृतज्ञ हूं। श्री • जमनालाल जैन संपादक ' जैन जगत ' ने अथेति प्रूफ देखे हैं। प्रेस वर्घा में और श्री मालविणया बनारस में — इसिलए सब दृष्टि से वर्घा में ही प्रूफ संशोधन का काम विशेष अनुकूल हो सकता था जो श्री जमनालालजी ने यथासंभव ध्यान पूर्वक संपन्न किया है। एतदर्थ हम उनके आभारी हैं।

तत्त्वार्थ हिन्दी के ही नहीं विलक्ष मेरी लिखी किसी भी गुजराती या हिन्दी पुस्तक-पुस्तिका या लेख के पुनः प्रकाशन में सीधा भाग लेने का मेरा रस बहुत असें से रहा नहीं है। मैंने असें से यही सोच रखा है कि अभें तक जो कुछ सोचा और लिखा गया है वह अगर किसी भी दृष्टि से किसी संस्था या किन्हीं व्यक्तियों को उपयोगी जंचेगा तो वे उसके लिए जो कुछ करना होगा करेंगे। मैं अब अपने लेख आदि में क्यों फंसा रहूँ। इस विचार के बाद जो कुछ मेरा जीवन या शक्ति अवशिष्ट है उसको मैं आवश्यक नये चिन्तन आदि की ओर लगाता रहा हूँ। ऐसी स्थित में हिन्दी तत्त्वार्थ की दूसरी आवृत्ति के प्रकाशन में मुख्यतया रस लेना मेरे लिए तो संभव न था। अगर यह भार केवल मुझ पर ही रहता तो निःसंदेह दूसरी आवृत्ति निकल ही न पाती।

परंतु इस विषय में मेरे ऊपर आने वाली सारी जवाबदेही अपनी इच्छा और उत्साह से पं० श्री मालविणयाने अपने ऊपर ले ली। और उसे अन्त तक भली भाँति निभाया भी। इस नई आवृत्ति के प्रकाशन के लिए जितना और जो कुछ साहित्य पढ़ना पड़ा, समुचित परिवर्तन के लिए जो कुछ ऊहापोह करना पड़ा और दूसरी व्यावहारिक वातों को सुलझाना पड़ा यह सब श्री मालविणयाने स्वयं स्फूर्ति से किया है। हम दोनों के बीच जो संबन्ध है वह आभार मानने को प्रेरित नहीं करता। तो भी मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करता हूँ कि जिज्ञासु पाठक वस्तुस्थित जान सकें।

इस वर्ष की गरमी की छुट्टी में श्री मालविणया अहमदाबाद मुख्य-तया इसी लिए आये कि मैं अहमदाबाद में ही था। उन्होंने पिहले ही से जो कुछ नया पुराना आवश्यक साहित्य देख कर नोट ले रखे थे उन पर मैंने उनके साथ मिलकर ही यथासंभव तटस्थता से विचार किया और जो कुछ घटाने बढ़ाने जैसा लगा और जो परिवर्तन योग्य जचा वह इस नई आवृति के लिए किया। अब यह आवृत्ति जिज्ञासुओं के संमुख आ रही है। वे इसका यथाहिच यथामित उपयोग करें।

ता. २४-५-५१

--सुखलाल

## परिचय का विषयानुक्रम

| १ः तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वाति                      | 9_33                 |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| (क) वाचक उमास्वाति का समय                            | 8-33                 |
| (ख) उमास्वाति का योग्यता                             | <i>ે</i><br>૧૬       |
| (ग) उमास्वाति की परम्परा                             | •                    |
| (घ) उमास्वाति की जाति और जन्मस्थान                   | 96                   |
| २. तत्त्वार्थसूत्र के व्याख्याकार                    | ३२<br>३३ <b>–४</b> ९ |
| (क) उमास्वाति                                        |                      |
| (ख) गन्धहस्ती                                        | 33                   |
| (ग) सिद्धसेन                                         | 38                   |
| (घ) हरिभद्र                                          | 80                   |
| (ङ) देवगुप्त, यशोभद्र तथा यशोभद्र के शिष्य           | <b>४</b> २<br>४३     |
| (च) मलयगिरि                                          | •                    |
| (छ) चिरंतनमुनि                                       | , 88                 |
| (ज) वाचक यशोविजय                                     | ०४<br>४५             |
| (झ) गणी यशोविजय                                      |                      |
| (ञ) पुज्यपाद                                         | 84                   |
| (ट) भट्ट अकलङ्क                                      | ४७                   |
|                                                      | 88                   |
| (ठ) विद्यानन्द                                       | 86                   |
| (ड) श्रुतसागर                                        | 28                   |
| ( ढ) विबुधसेन, योगीन्द्रदेव, योगद्वेव, लक्ष्मीदेव और | ४९                   |
| अभयनिन्दसूरि                                         |                      |
| ३. तत्त्वार्थसूत्र                                   | ४९-६८                |
| (क) प्रेरकसामग्री                                    | .86                  |
| १. आगमज्ञान का उत्तराधिकार                           | 88                   |
| २. संस्कृतभाषा                                       | ४९                   |
| ३. दर्शनान्तरों का प्रभाव                            | 40                   |
| ४. प्रतिभा                                           | 40                   |
|                                                      |                      |

| , \                                         | ५०              |
|---------------------------------------------|-----------------|
| (ख) रचना का उद्देश्ये                       | ५१              |
| (ग) रचनाशैली                                | 48              |
| (घ) विषयवणन                                 | 48              |
| १ विषय की पसदगा                             | <b>पं</b> प     |
| २. विषय का विभाग                            | <b>ધ</b> ષ      |
| ३. ज्ञानमीमांसा की सारभूत बातें             | ५६              |
| ४. तुलना                                    | <b>પ</b> હ      |
| ५. ज्ञेयमीमाँसा की सारभूत वातें             | .46             |
| ६. तुलना                                    | ६२              |
| ७. चारित्रमीमांसा की सारभूत बातें           | દ્રે            |
| ८. तुलना                                    | \$2-33          |
| ४. तत्त्वार्थसूत्र की व्याख्याएँ            |                 |
| (क) भाष्य और सर्वार्थसिद्धि                 | 90              |
| १. सूत्रसंख्या                              | 90              |
| २. अर्थभेद                                  | ७१              |
| ३. पाठान्तर विषयक भेद                       | <i>9 و</i><br>د |
| ४. यथार्थता                                 | ७१              |
| (क) शैलीभेद                                 | ७२              |
| (ख) अर्थविकास                               | ७४              |
| , (ग) सांप्रदायिकता                         | ७४              |
| (ख दो वार्तिक                               | ७६              |
| (ग) दो वृत्तियाँ                            | ७९              |
| (घ) खण्डित वृत्ति                           | ८२              |
| (ब) सन्दर्भ नृत्तः<br>(ङ) रत्निसह का टिप्पण | ८२              |
|                                             | 68-88           |
| ५. परिशिष्ट                                 | 68              |
| (क) प्रश्न                                  | 64              |
| (ख) प्रेमीजी का पत्र                        |                 |
| (ग) मुस्तार जुगलिकशोरजी का पत्र             | ८७              |
| (घ) मेरी विचारणा                            | 68              |
|                                             |                 |

### परिचय

### १. तत्वार्थसत्रकार उमास्वाति

जन्म-वंश और विद्या-वंश इस तरह वंश दो प्रकार का होता है । जब किसी के जन्म के इतिहास पर विचार करना होता है तब उसके साथ रक्त (रुधिर) का सम्बन्ध रखने वाले उसके पिता, पितामह, प्रितामह, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि परम्परा का विचार करना पड़ता है; और जब किसो के विद्या—शास्त्र का इतिहास जानना होता है तब उस शास्त्र-रचिता के साथ विद्या का सम्बन्ध रखने वाले गृरु, प्रगुरु तथा शिष्य, प्रशिष्य आदि गुरु-शिष्य-भाव-वाली परम्परा का विचार करना आवश्यक होता है।

'तत्त्वार्थ' भारतीय दार्शनिक विद्या की जैन-शाखा का एक शास्त्र है; अतः इसका इतिहास विद्या-वंश की परम्परा में आता है। तत्त्वार्थ में उसके कर्ता ने जिस विद्या का समावेश किया है उसे उन्होंने गुरु परम्परा से प्राप्त किया है और उसे विशेष उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अपनी

१ ये दोनों वंश आर्य-परमरा और आर्य-साहित्य में हजारों वर्षों से प्रासिद्ध हैं। 'जन्म-वंश' योनि-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गृहस्थाश्रम सापेक्ष है और 'विद्या-वंश' विद्या-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गुरुपरम्परा-सापेक्ष है। इन दोनों वंशों का उल्लेख पाणिनीय व्याकरणसूत्र में तो स्पष्ट ही है। यथा—'' विद्या-योनि-सम्बन्धेभ्यो वुज् '' ४. ३. ७७। इसलिए इन दो वंशों की स्पष्ट करपना पाणिनि से भी वहुत पुरानी है।

दृष्टि के अनुसार अमुक रूप में व्यवस्थित की हैं। उन्होंने उस विद्या का तत्त्वार्थ शास्त्र में जो स्वरूप व्यवस्थित किया वह बादमें ज्यों का त्यों नहीं रहा। इसके अभ्यासियों एवं टीकाकारों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने समय में प्रचलित विचारधाराओं में से कितना ही लेकर उस विद्या में सुधार, वृद्धि, पूर्ति और विकास किया है। अतएव प्रस्तुत परिचय में तत्त्वार्थ और इसके कर्त्ता के अतिरिक्त इसकी वंश-लता रूप से विस्तीर्ण टीकाओं तथा उन टीकाओं के कर्ताओं का भी परिचय कराना आवश्यक है।

तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता जैनसमाज के सभी सम्प्रदायों में प्रारंभ से आज तक समान रूप से माने जाते हैं। दिगम्बर उन्हें अपनी शाखा में और श्वेताम्बर अपनी शाखा में मानते आये हैं। दिगम्बर परम्परा में ये ' उमास्वामी ' और ' उमास्वाति ' इन नामों से प्रसिद्ध हैं; जब कि श्वेताम्बर परम्परा में केवल ' उमास्वाति ' नाम ही प्रसिद्ध हैं। इस समय दिगम्बर-परम्परा में कोई कोई तत्त्वार्थशास्त्र-प्रणेता उमास्वाति को कुन्दकुन्द के शिष्य रूप से समझते हैं ' और श्वेताम्बरों में थोड़ी बहुत ऐसी मान्यता दिखलाई पड़ती हैं कि प्रज्ञापना सूत्र के कर्त्ता श्यामाचार्य के गुरु हारितगोत्रीय 'स्वाति ' ही तत्त्वार्थसूत्र के प्रणेता उमास्वाति हैं श्रे ये दोनों प्रकार की मान्यताएँ कोई प्रमाणभूत आधार न रखकर पीछे से प्रचलित हुई जान पड़ती हैं; क्योंकि दशवीं शताब्दी से पहले के किसी भी विश्वस्त दिगम्बर-ग्रंथ, पट्टावली या शिला-लेख आदि में ऐसा उल्लेख दिखाई नहीं देता कि जिसमें उमास्वाति को तत्त्वार्थसूत्र का रचिता

१ देखो, 'स्वामी समन्तभद्र' पृ० १४४ से आगे।

२ " आर्यमहागिरेस्तु शिष्यौ बहुल-बिलस्सहौ यमल-भातरौ तत्र बिलस्सहस्य शिष्यः स्वातिः, तत्त्वार्थादयो ग्रंन्थास्तु तत्कृता एव सभाव्यन्ते । तिन्छिष्यः श्यामाचार्यः प्रज्ञापनाकृत् श्रीवीरात् षट्सप्तत्यधिकशतत्रये (३७६) स्वर्गभाक्।"—-धर्मसागरीय पट्टाबली।

कहा हो और उन्हीं उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य भी कहा हो । इस आशय वाले जो उल्लेख दिगम्बर साहित्य में अब तक देखने में आये हैं वे सभी दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के पीछे के हैं और उनका कोई भी प्राबोन विश्वस्त आधार नजर नहीं आता। खास विचारने जैसी बात तो यह है कि पाँचबीं से नववीं शताब्दी तक होने वाले तत्त्वार्थसूत्र के प्रसिद्ध और महान् दिगम्बर व्याख्याकारों ने अपनी अपनी व्याख्या में कहीं भी स्पष्टरूप से तत्त्वार्थसूत्र को उमास्वाति का रचा हुआ नहीं कहा है और न इन उमास्वाति को दिगम्बर, श्वेताम्बर या तटस्थ रूप से उल्लिखित किया है । जब कि श्वेताम्बर साहित्य में वि० आठवीं शताब्दी के ग्रंन्थों में तत्त्वार्थसूत्र के वाचक उमास्वाति-रचित होने के विश्वस्त उल्लेख मिलते हैं और इन ग्रंथकारों की दृष्टि में उमास्वाति

१ श्रवणवेल्गोल के जिन जिन शिलालेखों में उमास्वाति को तत्त्वार्थ-रचियता और कुन्दकुन्द का शिष्य कहा है वे सभी शिलालेख विक्रम की न्यारहवीं शताब्दी के बाद के हैं। देखों, माणिकचन्द प्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित 'जन शिलालेख संग्रह' लेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५० और १०८।

निन्दसंघ के पट्टावली भी बहुत ही अपूर्ण तथा ऐतिहासिक तथ्य-विहीन होने से उसके ऊपर आधार नहीं रक्खा जा सकता, ऐसा पं० जुगल-किशोर जी ने अपनी परीक्षा में सिद्ध किया है। देखो, 'स्वामी समन्तभद्र पृष्ठ १४४ से। इससे इस पट्टावली तथा ऐसी ही दूसरी पट्टावलियों में भी मिलने वाले उल्लेखों को दूसरे विश्वस्त प्रमाणों के आधार के बिना ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता।

#### ''तत्त्वार्थशास्त्रकर्तारं गृध्यपिच्छोपलक्षितम् । वन्दे गणीन्द्रसंजातमुमास्यामिमुनीश्वरम् ॥''

यह तथा इसी आशय के अन्य गद्य-पद्यमय दिगम्बर अवतरण किसी भी विश्वस्त तथा प्राचीन आधार से रहित हैं, इससे इन्हें भी अन्तिम आधार के तौर पर नहीं रक्खा जा सकता।

२ विशेष स्पष्टीकरण के लिये देखो इसी परिचय के अन्त में 'परिशिष्टंग

इवेताम्बर थे ऐसा मालूम होता है ; परन्तु १६-१७ वीं शताब्दी के धर्मसागर की तपागच्छ की 'पट्टावली' को यदि अलग कर दिया जाय तो किसी भी इवेताम्बर ग्रंथ या पट्टावली आदि में ऐसा निर्देश तक नहीं पाया जाता कि तत्त्वार्थसूत्र प्रणेता वाचक उमास्वाति श्यामाचार्य के गुरु थे।

वाचक उमास्वातिको स्वयं की रची हुई, अपने कुल तथा गुरु-परम्परा को दर्शाने वाली, लेशमात्र संदेह से रहित तत्त्वार्थसूत्र की प्रशस्ति के आज तक विद्यमान होते हुए भी इतनी भांति कैसे प्रचलित हुई होगी, यह एक आश्चर्यजनक समस्या है। परन्तु जब पूर्वकालीन साम्प्रदायिक व्यामोह और ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव की ओर ध्यान जाता है तब यह समस्या हल हो जाती है। वा॰ उमास्वाति के इतिहास-विषय में उनकी खुद की रची हुई छोटी-सी प्रशस्ति ही एक सच्चा साधन है। उनके नाम के साथ जोड़ी हुई दूसरी बहुत सी हकीकतें दोनों सम्प्रदायों की परम्परा में चली आती है, परन्तु अभी परीक्षणीय होने से उन सबको अक्षरशः ठीक नहीं माना जा सकता। उनकी वह संक्षिप्त प्रशस्ति और उसका सार इस प्रकार है:—

वाचकमुख्यस्य शिवश्रियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण । शिष्येण घोषनान्दिक्षमणस्यैकादशाङ्गविदः ॥१॥ वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । शिष्येण वाचकाचार्यमूळनान्नः प्रथितकीर्तेः ॥२॥ न्यग्रोधिकाप्रसूतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाम्नि । कौशीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनार्ध्यम् ॥३॥ अर्हद्वचनं सम्यग्गुरुक्रमेणागतं समुपर्धाय । दुःखार्ते च दुरागमविहतमितं लोकमवलोक्य ॥४॥

१ देखो, प्रस्तुत परिचय पृ० १६ टिप्पण २ । २ जैसे कि दिगम्बरों में ग्रंबिपच्छ आदि तथा द्वेताम्बरों में पांचसौ. प्रन्थों के रचयिता आदि ।

इदमुच्चैर्नागरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया दृब्यम् । तत्त्वार्थाधिगमाख्यं स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ॥५॥ यस्तत्त्वाधिगमख्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम् । सोऽव्याबाधसुखाख्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम् ॥६॥

'' जिनके दीक्षागुरु ग्यारह अंग के धारक 'घोषनिन्द' क्षमण थे और 'प्रगुरु-गुरु के गुरु-वाचकमुख्य 'शिवश्री' थे; वाचना से अर्थात् विद्याग्रहण की दृष्टि से जिसके गुरु 'मूल' नामक वाचकाचार्य और प्रगुरु महावाचक 'मुण्डपाद' थे; जो गोत्र से 'कौभीषणि' थे; और जो 'स्वाति' पिता और 'वात्सी' माता के पुत्र थे; जिनका जन्म 'न्यग्रोधिका' में हुआ था और जो 'उच्चनागर ' शाखा के थे; उन उमास्वाति वाचक ने गुरु परम्परा से

१ 'उच्चैर्नागर' शाखाका प्राकृत 'उच्चानागर' नःम मिलता है। यह शाखा किसी ग्राम या शहर के नाम पर से प्रसिद्ध हुई होगी ऐसा तो स्पष्ट दीख पड़ता है। परन्तु यह ग्राम कौनसा नगर होगा यह निश्चित करना कठिन है। हिन्दुस्तान के अनेक भागों में नगर नाम के या जिनके अन्त में नगर नाम हो ऐसे नामों के अनेक शहर तथा ग्राम हैं। 'वडनगर' यह गुजरात का पुराना तथा प्रसिद्ध नगर है। बड़ का अर्थ मोटा (विशाल) और मोटा का अर्थ कदाचित् ऊँचा भी होता है। लेकिन वड़नगर नाम भी पूर्व देश के उस अथवा उस जैसे नाम के शहर पर से गुजरात में लिया गया है, ऐसी भी विद्वानों की कल्पना है। इससे उचनागर शाखा का वड़नगर के साथ ही सम्वन्ध है ऐसा जोर देकर नहीं कहा जा सकता। ं इसके सिवाय, जिस काल में उच्चनागर शाखा उत्पन्न हुई उस काल में वड़-नगर था कि नहीं और था तो उसके साथ जैनों का सम्बन्ध कितना था यह भी विचारने की बात है । उच्चनागर शाखा के उद्भव समय का जैनाचायों का मुख्य विहार गंगा-यमुना की तरफ होने के प्रमाण मिलते हैं। इससे बडनगर के साथ उच्चनागर शाखा का सम्बन्ध होने की कल्पना सबल नहीं रहती। कनिषम इस विषय में लिखता, है कि " यह भौगोलिक नाम उत्तर-पश्चिम प्रान्त के

प्राप्त हुए श्रेष्ठ आर्हत – उपदेश को भली प्रकार धारण कर के तथा तुच्छे शास्त्रों द्वारा हतबुद्धि दुःखित लोक को देख कर के प्राणियों की अनुकंपा से प्रेरित होकर यह 'तत्त्वार्थाधिगम' नाम का स्पष्ट शास्त्र विहार करिते हुए 'कुसुमपुर' नाम के महानगर में रचा है। जो इस तत्वार्थशास्त्र को जानगा और उसके कथनानुसार आचरण करेगा वह अव्यावाधसुख नाम के परमार्थ मोक्ष को शीध प्राप्त करेगा।"

इस प्रशस्ति में ऐतिहासिक हक़ीक़त को सूचित करने वाली मुख्य छः वातें हैं: १ दीक्षागुरु तथा दीक्षाप्रगुरु का नाम, और दीक्षागुरु की योग्यता २ विद्यागुरु तथा विद्याप्रगुरु का नाम, ३ गोत्र, पिता तथा माता का नाम, ४ ४ जन्मस्थान का तथा ग्रंथरचनास्थान का नाम, ५ शाखा तथा पदवी की सूचना और ६ ग्रंथकर्त्ता तथा ग्रन्थ का नाम।

जिस प्रशस्ति का सार ऊपर दिया गया है और जो इस समय भाष्य के अन्त में उपलब्ध होती है वह प्रशस्ति उमास्वाति की खुद की रची हुई नहीं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। डा० हमन जैकोबी जैसे विचारक भी इस प्रशस्ति को उमास्वाति की ही मानते हैं और यह बात उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किये हुए तत्त्वार्थ के जर्मन अनुवाद की भूमिका से जानी जा सकती है। इससे इसमें जिस हक्षोकत का उल्लेख है उसे ही यथार्थ मान कर उस पर से वा० उमास्वाति विषयक दिगम्बर-श्वेताम्बर-परम्परा में चली आई मान्यताओं का खुलासा करना यही इस समय राजमार्ग है।

आधुनिक बुलन्दशहर के अन्तर्गत 'उच्चनगर' नाम के किले के साथ मिलता. हुआ है।"—देखो, आकियोलॉजिकल सर्वे आफ़ इंडिया रिपोर्ट, वॉल्यूम १४, पृ० १४७ ।

नागरोत्पत्ति के निवन्ध में रा॰ रा॰ मानशंकर 'नागर शिब्द का। सम्बन्ध दिखलाते हुए नगर नाम के अनेक ग्रामों का उल्लेख करते हैं। इसालिय यह भी विचार की सामग्री में आता है। देखों, छठी युजराती साहित्यपरि-षद की रिपोर्ट।

उपर निर्दिष्ट छः बातों में से पहली और दूसरी बात कुन्दकुन्द के साथ दिगम्बरसम्मत उमास्वाति के सम्बन्ध को असत्य ठहरातो है। कुन्दकुन्द के उपलब्ध अनेक नामों में से ऐसा एक भी नाम नहीं जो उमास्वाति-द्वारा दर्शाये हुए अपने विद्यागुरु तथा दीक्षागुरु के नामों में आता हो; इससे कुन्दकुन्द का उमास्वाति के साथ विद्या अथवा दीक्षा-विषय में गुरुशिष्य-भावात्मक सम्बन्ध था इस कल्पना को स्थान ही नहीं। इसी प्रकार उक्त प्रशस्ति में उमास्वाति के वाचक-परम्परा में होने का तथा उक्चनागर शाखा में होने का स्पष्ट कथन है, जब कि कुन्दकुन्द के निन्दसंघ में होने की दिगम्बर मान्यता है; और उच्चनागर नाम की कोई शाखा दिगम्बर-सम्प्रदायमें हुई हो ऐसा आज भी जानने में नहीं आता। इससे दिगम्बर-परम्परा में कुन्दकुन्द के शिष्यरूप से माने जाने वाले उमास्वाति यदि वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति हों तो भी उन्होंने यह तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र रचा था यह मान्यता विश्वस्त आधार से रहित होने के कारण पीछे से किल्पत की गई मालूम होती है।

उक्त बातों में से तीसरी बात श्यामाचार्य के साथ उमास्वाति के सम्बन्ध की श्वेताम्बर मान्यता को असत्य ठहराती है; क्योंकि वाचक उमास्वाति अपने को कौभीषणि कह कर अपना गोत्र 'कौभीषण' सूचित करते हैं; जब कि श्यामाचार्य के गुरुरूप से पट्टावली में दाखिल हुए 'स्वाति' को 'हारित' गोत्र का कहा है, इसके सिवा तत्त्वार्थ के प्रणेता उमास्वाति को उक्त प्रशस्ति स्पष्टरूप से 'वाचक' बतलाती है; जब कि श्यामाचार्य या उनके गुरुरूप से निर्दिष्ट 'स्वाति' नाम के साथ वाचक

१ देखो, 'स्वामी समन्तभद्र 'पृ० १५८ से तथा प्रस्तुत परिचय का परिकाष्ट ।

२ देखो प्रस्तुत परिचय पृ०३ टिप्पणी नं०१ तथा प्रस्तुत परिचय का परिशिष्ट ।

३ " हारियगुत्तं साइं च वंदिमो हारियं च समाज्जं ' ।।२६॥ — निद्मुत्र की स्थिवरावली पृ० ४९।

विशेषण पट्टावली में नजर नहीं आता। इस प्रकार उक्त प्रशस्ति एक तरफ दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओं में चली आई भाँत कल्प-नाओं का निरसन करती है और दूसरी तरफ वह ग्रंथकर्ता का संक्षिप्त होते हुए भी सच्चा इतिहास प्रस्तुत करती है।

#### (क) वाचक उमास्वातिका समय

वाचक उमास्वाति के समय-सम्बन्ध में उक्त प्रशस्ति में कुछ भी निर्देश महीं है, इसी तरह समय का ठीक निर्धारण कर देने वाला ऐसा दूसरा भी कोई साधन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ; ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में कुछ विचार करने के लिये यहाँ तीन वातों का उपयोग किया जाता है: १ शाखानिर्देश, २ प्राचीन से प्राचीन टीकाकारों का समय और ३ अन्य दार्शनिक ग्रंथों की तुलना।

१. प्रशस्ति में जिस 'उच्चैर्नागरशाखा' का निर्देश है वह शाखा कब निकली यह निश्चयपूर्वक कहना किठन है, तो भी कल्पसूत्र की स्थिवरा-वली में 'उच्चानागरी' शाखा का उल्लेख है ; यह शाखा आर्य 'शांन्ति-श्रेणिक' से निकली है। आर्य शांतिश्रेणिक आर्य 'सुहस्ति' से चौथी पीढ़ी में आते हैं। आर्य सुहस्ति के शिष्य सुस्यित-सुप्रतिवृद्ध और उनके शिष्य इंद्रिक, इंद्रिक के शिष्य दिन्न और दिन्न के शिष्य शांतिश्रेणिक हैं। यह शांतिश्रेणिक आर्य वज्य के गुरु आर्य सिहिगिरि के गुरुभाई थे; इससे वे आर्य वज्य की पहली पीढ़ी में आते हैं। आर्य सुहस्ति का स्वर्गवास-समय वीरात् २९१ और वज्य का स्वर्गवास-समय वीरात् ५८४ उल्लिखित मिलता है। अर्यात् सुहस्ति के स्वर्गवास-समय से वज्य के स्वर्गवास-समय तक २९३ वर्ष के भीतर पाँच पीढ़ियाँ उपलब्ध

१ '' थेरेहितो णं अज्जसंतिसेणिएहितो माढरसगुतेहितो एत्य णं उच्चानागरी साहा निग्गया।"—मूल कल्पसूत्रस्थिवराविल पृ० ५५। आर्य शांतिश्रेणिक की पूर्व परम्परा जानने के लिये इससे आगे के कल्पसूत्र के पत्र देखो।

होती हैं। इस तरह सरसरी तौर पर एक एक पीढ़ी का काल साठ वर्ष का मान लेने पर सुहस्ति से चौथी पीढ़ो में होने वाले शांतिश्रेणिक का प्रारम्भ काल वीरात् ४७१ का आता है। इस समय के मध्य में या थोड़ा आगे पीछे शांबिश्रेणिक से उच्चनागरी शाखा निकली होगी। वाचक उमास्वाति, शांतिश्रेणिक की ही उच्चनागर शाखा में हुए हैं ऐसा मानकर और इस शाखा के निकलने का जो समय अनुमान किया गया है उसे स्वीकार करके यदि आगे चला जाय तो भी यह कहना कठिन हैं कि वा० उमास्वाति इस शाखा के निकलने वाद कव हुए हैं! क्योंकि अपने दीक्षागुरु और विद्यागुरु के जो नाम प्रशस्ति में उन्होंने दिये हैं उनमें से एक भी कल्पसूत्र की स्थवराविल में या उस प्रकार की किसी दूसरी पट्टावली में नहीं पाया जाता। इससे उमास्वाति के समय-संबंध में स्थविराविल के आधार पर यदि कुछ कहना हो तो अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीरात् ४७१ अर्थात् विकम संवर् के प्रारम्भ के लगभग किसी समय हुए हैं, उससे पहले नहीं; इससे अधिक परिचय अभी अन्धकार में है।

२. इस अंधकार में एक अस्पष्ट प्रकाश डालने वाली एक किरण तत्त्वार्थसूत्र के प्राचीन-टीकाकार के समय-सम्बन्धी है; जो उमास्वाति के समय की अनिश्चित उत्तर सीमा को मर्यादित करती है। स्वोपज भाष्य को यदि अलग किया जाय तो तत्त्वार्थ सूत्र पर जो सीधी टीकाएँ इस समय उपलब्ध हैं उन सब में पूज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि' प्राचीन है। पूज्यपाद का समय विद्वानों ने विक्रम की पाँचवीं-छठी शताब्दी निर्धारित किया है; इससे सूत्रकार वा० उमास्वाति विक्रम की पाँचवीं शताब्दी से पूर्व किसी समय हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं।

ऊपर की विचारसरणी के अनुसार वा० उमास्वाति का प्राचीन से प्राचीन समय विकम की पहली शताब्दी और अर्वाचीन से अर्वाचीन समय तीसरी-चौथी शताब्दी आता है। इन तीन-सौ चार-सौ वर्ष के अन्तराल में से उमास्वाति का निश्चित समय शोधने का काम वाकी रह जाता है।

- ३. समय-सम्बन्धी इस सम्भावना में और भावी शोध में उपयोगी होने वाली ऐसी कुछ विशेष बातें भी हैं जो उनके तत्त्वार्थ सूत्र और भाष्य के साथ दूसरे दर्शनों तथा जैन आगम की तुलना में से फलित होती हैं, उन्हें भी यहाँ पर दिया जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं हैं कि ये बातें सीधे तौर पर समय का ठोक निर्णय करने के लिये इस समय सहायक हो सकें, फिर भी यदि दूसरे सबल प्रमाण मिल जायँ तो इन बातों का कीमती उपयोग होने म तो कुछ भी शंका नहीं है। इस समय तो य बातें भी हमें उमास्वाति के उपर्युक्त अनुमानित समय को तरफ ही ले जाती हैं।
- (क) जैन-आगम 'उत्तराध्ययन' कपाद के सूत्रों से पहले का होना चाहिए ऐसी सम्भावना परंपरा दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से भी होती है। कणाद के सूत्र वहुत करके ईसवी सन् से पूर्व की पहली शताब्दी के माने जाते हैं। जैन आगमों के आधार पर रचे हुए तत्त्वार्थसूत्रों में तीन सूत्र ऐसे हैं कि जिनमें उत्तराध्ययन की छाया के अतिरिक्त कणाद के सूत्रों का सादृश्य दिखलाई देता है। इन तीन सूत्रों में पहला द्रव्य का, दूसरा गुण का, और तीसरा काल का लक्षणविषयक है।

उत्तराध्ययन के २८ वें अध्ययन को ६ ठी गाथा में द्रव्य का लक्षण "गुणाणमासओं द्व्यं"—गुणानामाश्रयों द्रव्यम्। अर्थात्, जो गुणों का आश्रय वह द्रव्य, इतना हो है। कणाद द्रव्य के लक्षण में गुण के अतिरिक्त किया और समवायिकारणता को दाखिल करके कहता है कि "कियागुणवत् समवायिकारणिमिति द्रव्यलक्षणम्"—१. १. १५। अर्थात्, जो किया वाला, गण वाला तथा समवायिकारण हो वह द्रव्य है। वा० उमास्वाति उत्तराध्ययन-कथित गुणपद को कायम रख कर कणादसूत्रों में दिखाई देने वाले 'किंग' शब्द की जगह जैन-परम्परा-प्रसिद्ध 'पर्याप्त' शब्द रखकर द्रव्य का लक्षण बाँधते हैं कि 'गुणपर्यायवद् द्रव्यम्' ५.३७। अर्थात्, जो गुण तथा पर्याय वाला हो वह द्रव्य है।

१. द्रव्य लक्षण के विषय में विशेष जानने के लिये देखो- प्रमाण-मीमांसा भाषाटिप्पण पृ. ५४। न्यायावतार वार्तिक वृत्ति प्रस्तावना पृ. २५० १०४, ११९

उत्तराध्ययन के २८ वें अध्ययन की ६ ठी गाथा में गुण का लक्षण गएगद्व्वस्मिओ गुणां —एकद्रव्याश्रिता गुणाः । अर्थात् जो एक द्रव्य के आश्रित हों वे गुण, इतना ही हैं। कणाद के गुणलक्षण में विशेष वृद्धि देखी जाती है। वह कहता है कि "द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोग-विभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्ं -१.१.१६। अर्थात्, द्रव्य के आश्रित, निर्गुण और संयोग-विभाग में अनपेक्ष जो कारण नहीं होता वह गुण है। उमास्वाति के गुणलक्षण में उत्तराध्ययन के गुणलक्षण के अतिरिक्त कणाद के गुणलक्षण में से एक 'निर्गुण' अंश है। वे कहते हैं कि "द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः "—५. ४०। अर्थात्, जो द्रव्य के आश्रितः और निर्गुण हों वे गुण हैं।

उत्तराध्ययन के २८ वें अध्ययन की १० वीं गाथा में काल का लक्षण ''वत्तणालक्खणां कालों ''—वर्तनालक्षणः कालः। अर्थात्, वर्तना यह काल का स्वरूप, इतना ही हैं। कणाद के काललक्षण में 'वर्तना' पद तो नहीं है परंतु दूसरे शब्दों के साथ 'अपर' शब्द दिखलाई पड़ता है '' अपिरस्मन्नपरं युगपिचरं श्चिप्रमिति कालिलङ्गानि ''— २०२० ६ में उमास्वित-कृत काललक्षण में 'वर्तना' पद के अतिरिक्त जो दूसरे पद दिखलाई पड़ते हैं उनमें 'परत्व' और 'अपरत्व' ये दो शब्द भी हैं; जैसा किः ''वर्तना परिणाम किया परत्वापरत्वे च कालस्य''— ५० २२।

ऊपर दिये हुए द्रव्य, गुण तथा काल के लक्षणवाले तत्त्वार्थं के तीन सूत्रों के लिये उत्तराध्ययन के सिवाय किसी प्राचीन श्वेताम्बर जैन आगम अर्थात् अंग का उत्तराध्ययन जितना ही शाब्दिक आधार हो ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया; परंतु विक्रम की पहली-दूसरी शताब्दी के माने जानेवाले 'कुन्दकुन्द' के प्राकृत वचनों के साथ तत्त्वार्थं के संस्कृत सूत्रों का कहीं तो पूर्ण सादृश्य है और कहीं बहुत ही कम। श्वेताम्बर सूत्रपाठ में द्रव्य के लक्षणवाले दो ही सूत्र हैं ''उत्पाद्व्ययभ्रोव्ययुक्तं सन्''-५. २९.। ''गुणपर्यायवद् द्रव्यम्''-५. ३७.। इन दोनों के अतिरिक्त द्रव्य के लक्षणविषय में एक तीसरा सूत्र दिगंबर सूत्रपाठ में हैं—''सद् द्रव्यलक्षणम्''-५. २९। ये तीनों दिगंबर सूत्रपाठगतः

सूत्र कुन्दकुन्द के पंचास्तिकाय की निम्न प्राकृत गाथा में पूर्णरूप से विद्यमान हैं:

#### " दव्वं सहक्राणियं उप्पादव्ययधुवत्तासंजुत्तं । गुणपञ्जयासयं वा जं तं भण्णंति सव्वण्हू ॥१०॥

इसके सिवाय, कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रन्थों के साथ तत्त्वार्थसूत्र का जो शाब्दिक तथा वस्तुगत महत्त्व का सादृश्य है वह आकृत्मिक तो हैं ही नहीं।

(ख) उपलब्ध योगसूत्र के रचियता पतंजिल माने जाते हैं, व्याकरण-महाभाष्य के कर्ता पतंजिल हो योगसूत्रकार है या दूसरे कोई पतंजिल, इस विषय में अभी कोई निश्चय नहीं। यदि महाभाष्यकार और योगसूत्रकार पतंजिल एक हों तो योगसूत्र विक्रम के पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी का है ऐसा कहा जा सकता है। योगसूत्र का 'व्यासभाष्य' कब का है यह भी निश्चित नहीं, फिर भी उसे विक्रम को तीसरी शताब्दी से प्राचीन मानने का कोई कारण नहीं है।

योगसूत्र और उसके भाष्य के साथ तत्त्वार्थ के सूत्रों और उनके भाष्य का शाब्दिक तथा आर्थिक सादृश्य बहुत है और वह आकर्षक भी है; तो भी इन दोनों में से किसी एक के ऊपर दूसरे का असर है यह भली प्रकार कहना शक्य नहीं; क्योंकि तत्त्वार्थ के सूत्रों और भाष्य को योगदर्शन से प्राचीन जैन आगमग्रन्थों की विरासत मिली हुई है, उसी प्रकार योगसूत्र और उसके भाष्य को पुरातन सांख्य, योग तथा बौद्ध आदि परम्पराओं की विरासत मिली है। ऐसा होते हुए भी तत्त्वार्थ के भाष्य में एक स्थल ऐसा है जो जैन अंगग्रंथों में इस समय तक उपलब्ध नहीं और योगसूत्र के भाष्य में उपलब्ध है।

पहले निर्मित हुई आयु कम भी हो सकतो है अर्थात् बीच में टूट भी सकती है और नहीं भी, ऐसी चर्चा जैन अग-प्रथों में है। परन्तु

१ इसके सावस्तर के लिये देखों मेरा लिखा हुआ हिन्दी योगदर्शन, प्रस्तावना पृष्ठ ५२ से।

इस चर्चा में आयु के टूट सकने के पक्ष की उपपत्ति करने के लिये भीगे कपड़े तथा सूखी घास का उदाहरण अंगग्रंन्थों में नहीं, तत्त्वार्थ के भाष्य में इसी चर्चा के प्रंसंग पर ये दोनों उदाहरण दिये गये हैं जो कि योगसूत्र के भाष्य में भी हैं। इन उदाहरणों में खूबी यह है कि दोनों भाष्यों का शाब्दिक सादृश्य भी बहुत ज्यादा है। साथ ही, यहाँ एक विशेषता यह है कि योगसूत्र के भाष्य में जिसका अस्तित्व नहीं ऐसा गणित-विषयक एक तीसरा उदाहरण तत्त्वार्थ सूत्र के भाष्य में पाया जाता है। दोनों भाष्यों का पाठ कमशः इस प्रकार है:—

"×शेषा मनुष्यास्तर्यग्योनिजाः सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चापवर्त्यायुषोऽनपवर्त्यायुष्य भवित । × अपवर्तनं शीघ्रमन्तर्मुहूर्तारूकमंफलोपभोगः उपक्रमोऽपवर्तनिमित्तम् । × संहतशुष्कतृणराशिदहनवत् । यथाहि संहतस्य शुष्कस्यापि तृणराशेरवयवशः क्रमेण
दह्यमानस्व चिरेण दाहो भवित तस्यैव शिथिलप्रकीर्णापचितस्य
सर्वतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमाभिहतस्याशुदाहो भवित ।
तद्वत् । यथा वा संख्यानाचार्यः करणलाघवार्थं गुणकारभागहाराभ्यां
राशि छेदादेवापवर्तयित न च संख्येयस्यार्थं स्याभावो भवित तद्वदुपकमाभिहतो मरणसमुद्घातदुखार्तः कर्मप्रत्ययमनाभोगपूर्वकं करणविशेषमुत्पाद्य फलोपभोगलाघव र्थं कर्मापवर्तयित न चास्य फलाभाव इति ।
कि चान्यत् । यथा वा धोतपटो जलाई एव च वितानितः
सूर्यरिमवाय्यभिहतः क्षिप्रं शोषमुपयाति न च संहते तिस्मन् प्रभूतस्नेहागमो नापि वितानितेऽकृतस्नशोषः तद्वद् यथोक्तनिमित्तापवर्तनैः कर्मणः
क्षिप्रं फलोपभोगो भवित । न च कृतप्रणाशाकृताभ्यागमाफल्यानि ।"——
तत्त्वार्थ-भाष्य २. ५२ ।

"आयुर्विपाकं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च। तत्र यथाई वस्त्रं वितानितं हसीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्। यथा च तदेव संपिण्डितं चिरेण संशुष्येदेवं निरुपक्रमम्। यथा वाग्निः शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्तती युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत् तथा सोपक्रमम्। यथा वा स एवाग्निस्तृणराशौ क्रमशोऽवयवेषु न्यस्तिश्चरेणः

्दहेन् तथा निरुपऋमम्। तदैकभविकमायुष्करं कर्म द्विविधं सोपऋमं निरुपऋमं च।"—योग-भाष्य ३.२२।

(ग) अक्षपाद का 'न्यायदर्शन' ईस्वी सन् के आरम्भ के लग-भग का रचा हुआ माना जाता है। उसका 'वात्स्यायनभाष्य' दूसरी-तीसरी शताब्दी के भाष्यकाल की प्राथमिक कृतियों में से एक कृति है। इस कृति के कुछ शब्द और विषय तत्त्वार्थभाष्य में पाये जाते हैं। न्यायदर्शन (१.१.३)—मान्य प्रमाणचतुष्कवाद का निर्देश तत्त्वार्थ अ०१ सू०६ और ३५ के भाष्य में पाया जाता है १। तत्त्वार्थ ४०१ के भाष्य में अर्थापत्ति, संभव और अभाव आदि प्रमाणों के भेद का निरसन न्यायदर्शन (२.१.१) आदि के जैसा ही है। न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष के लक्षण में "इन्द्रियार्थसान्न-कर्षोत्पन्नम्" (१.१४) ये शब्द हैं। तत्त्वार्थ १.१२ के भाष्य में अर्थापत्ति आदि जुदे माने जाने वाले प्रमाणों को मित और श्रुत ज्ञान में समाब्रेश करते हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। यथा:— ''सर्वाण्येतानि मतिश्रुतयोरन्तर्भूतानि इन्द्रियार्थसान्निकर्षनिमित्तत्वात्।

इसी तरह पतंजिल-महाभाष्य वशैर न्यायदर्शन (१.१.१५) आदि में पर्याय शब्द की जगह 'अनर्थान्तर' शब्द के प्रयोग की जो पद्धित है वह तत्त्वार्थ सूत्र (१.१३) में भी पाई जाती हैं।

(घ) बौद्ध-दर्शन की शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि शाखाओं के खास मंतव्यों का अथवा विशिष्ट शब्दों का जिस प्रकार सर्वार्थिसिद्धि में उल्लेख है उस प्रकार तत्त्वार्थभाष्य में नहीं है तो भी बौद्धदर्शन के थोड़े से सामान्य मन्तव्य तंत्रान्तर के मन्तव्यों के रूप में दो-एक स्थल पर आते

१ 'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि"। न्यायदर्शन १.१.३।
" चतुर्विधमित्येके नयवादान्तरेण "—तत्त्वार्थभाष्य १.६. और ' यथा वा
प्रत्यक्षानुमानोपमानाप्तवचनै: प्रमाणेरेकोऽर्थः प्रमीयते "—
-तत्त्वार्थभाष्य । १.३५।

२. देखो, १,१.५६;२.३.१. और ५. १. ५९ का महाभाष्य ।

हैं। वे मंतव्य पाली पिटक के ऊपर से लिये गये हैं या महायान के संस्कृत पिटकों से लिये गये हैं अथवा किसी दूसरे ही तद्विषयक ग्रन्थ के ऊपर से लिये गये हैं—यह विचारणीय है। उनमें पहला उल्लेख जैनमत के अनुसार नरकभूमियों की संख्या बतलाते हुए बौद्ध सम्मत संख्या का खंडन करने के लिये आ गया है। वह इस प्रकार है:— "अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येषु लोकधातुष्वसंख्येयाः पृथिवीप्रस्तारा इत्यध्यवासिताः"—तत्त्वार्थभाष्य-३.१।

दूसरा उल्लेख, जैनमत के अनुसार पुद्गल का लक्षण बतलाते हुए, बौद्ध-सम्मत पुद्गल शब्द के अर्थ का निराकरण करते हुए आया है। यथा—पुद्गला इति च तंत्रान्तरीया जीवान् परिभाषन्ते—अ० ५ सू० २३ का उत्थानभाष्य।

#### (ख) उमास्वाति की योग्यता

उमास्वाति के पूर्ववर्ती जैनाचार्यों ने संस्कृत भाषा में लिखने की शिक्त को यदि विकसित किया न होता और उस माषा में लिखने का प्रधात शुरू न किया होता तो उमास्वाति इतनी प्रसन्न संस्कृत शैली में प्राकृत परिभाषा में रूढ़ साम्प्रदायिक विचारों को इतनी सफलता-पूर्वक गूथ सकते कि नहीं यह एक सवाल ही है; तो भी उपलब्ध समग्र जैन वाद्यमय का इतिहास तो ऐसा ही कहता है कि जैनाचार्यों में उमास्वाति ही प्रथम संस्कृत लेखक हैं। उनके ग्रन्थों की प्रसन्न, संक्षिप्त और शुद्ध शैली संस्कृत भाषा के ऊपर उनके प्रभुत्व की साक्षी देती है।

१. यद्यपि जैन आगम (भगवती श. ८. उ. ३ और श. २० उ. २) में पुद्गल शब्द जीव अर्थ में भी प्रयुक्त देखा जाता है किन्तु जैन-दर्शन की परिभाषा तो मात्र जड़ परमाणु और तिन्निर्मित स्कंध में ही प्रसिद्ध है। जब कि बौद्ध-दर्शन की परिभाषा एक मात्र जीव अर्थ में ही प्रसिद्ध है। इसी भेद को लक्ष्य में रखंकर वाचक ने यहाँ तन्त्रान्तरीय शब्द का प्रयोग किया है।

जैन आगम में प्रसिद्ध ज्ञान, ज्ञेय, आचार, भूगोल, खगोल आदि से सम्बन्ध रखने वाली वातों का जो संक्षेप में सग्रह उन्होंने तत्त्वार्थाधिगम-सूत्र में किया है वह उनके 'वाचक' वंश में होने की और वाचक-पदकी यथार्थताकी साक्षी देता है। उनके तत्त्वार्थ की प्रारंभिक कारिकाएँ और दूसरी पद्यकृतियाँ सूचित करती हैं कि वे गद्य की तरह पद्य के भी प्रांजल लेखक थे। उनके सभाष्य सूत्रों का बारीक अवलोकन जैन-आगम-संबंधी उनके सर्वग्राही अभ्यास के अतिरिक्त केशिषिक, त्याय, योग और बौद्ध आदि दार्शिनक साहित्य संबंधी उनके अभ्यास की प्रतीति कराता है। तत्त्वार्थ-भाष्य (१.५; २.१५) में उद्धृत व्याकरण के सूत्र उनके पाणिनीय-व्याकरण-विषयक अभ्यास की साक्षी देते हैं।

यद्यपि इवेताम्बर सम्प्रदाय में आपकी पाँच सौ ग्रन्थों के कर्ता होने की प्रसिध्दि है और इस समय आपकी कृतिरूप से कुछ ग्रन्थ प्रसिद्ध भी हैं; तो भी इस विषय में आज संतोष-जनक कुछ भी कहने का साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में भी 'प्रशमरित' को भाषा और विचारसरणी तथा

१ जम्बूद्वीपसमासप्रकरण, पूजाप्रकरण, श्रावकप्रज्ञाति, क्षेत्रविचार, प्रशासरति । सिद्धसेन अपनी वृत्ति में (पृ० ७८, पं० २) उनके 'शौचप्रकरण' नामक ग्रंथ का उल्लेख करते हैं, जो इस समय उपलब्ध नहीं।

२ वृत्तिकार सिद्धसेन--'प्रशमरित' को भाष्यकार की ही कृतिरूप से सूचित करते हैं। यथा--''यब: प्रशमरतौ (का० २०८) अनेनैवोक्तम्-परमाणुरप्रदेशो वर्णादिगुणेषु भजनीयः।'' ''वाचकेन त्वेतदेव बलसंजया
प्रशमरतौ (का० ८०) उपाद्धम्''-५. ६ तथा ९. ६ की भाष्यवृत्ति।

तथा सिद्धसेन भाष्यकार तथा सूत्रकार को एक तो समझते ही है। यथा-"स्वकृतसृत्रसनिवेशमाश्रित्योक्तम् ।"--९ २२. पृ० २५३ ।

<sup>&</sup>quot;इि श्रीमदहंत्प्रवचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये भाषानुसारिण्यां चंटीकायां सिद्धसेनगणिविरचितायां अनगारागारिधर्मप्ररूपकः सप्तमोध्यायः।"—तत्त्वार्थभाष्य के सातवें अध्याय की टीका की पुष्पिका। ऐसे अन्य उहें खों के लिये आगे देखों, परंपरा वाले प्रकरण में।

सिद्धसेन आदि के उल्लेख यह सब उसकी उमाश्वाति कर्तृंकता निश्चित रूपसे वतलाते हैं।

उमास्वाति अपने को 'वाचक' कहते हैं, इसका अर्थ 'पूर्ववित्' कर के पहले से हो क्वेताम्बराचार्य उमास्वाति को 'पूर्ववित्' रूप से पहचानते आए हैं। दिगम्बर परम्परा में भी उनको 'श्रुतकेवलिदेशीय' कहा है।

इनका तत्वार्थग्रंथ इनके ग्यारह अंग विषयक श्रृतज्ञान की तो प्रतीति

प्रशमरितप्रकरण की १२० वीं कारिका 'आचायं आहं' कह कर निशीथचूर्णि में उद्धृत की गई है। इस चूर्णि के प्रणेता जिनदास महत्तर का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है जो उन्होंने अपनी निद्सूत्र की चूर्णि में बतलाया है; इस परसे ऐसा कह सकते हैं कि प्रशमरित विशेष प्राचीन है। इससे और ऊपर बतलाए हुए कारणों से यह कृति वाचक की हो तो इसमें कोई इनकार नहीं।

१ पूर्वों के चौदह होने का समवायांग आदि आगमों में वर्णन है। वे दृष्टिवाद नामक वारहवें अङ्ग के पांचवाँ भाग थे ऐसा भी उल्लेख है। पूर्वश्रुत अर्थात् भगवान महावीर द्वारा सबसे पहले दिया हुआ उपदेश ऐसी प्रचलित परम्परा गत मान्यता है। पश्चिमी विद्वानों की इस विषय में ऐसी कल्पना है कि मण् पार्श्वनाथ की परम्परा का जो पूर्वकालीन श्रुत मण् महावीर को अथवा उनके शिष्यों को मिला वह पूर्वश्रुत है। यह श्रुत कमशः मण् महावीर के उपदिष्ट श्रुत में ही मिल गया और उसी का एक भाग-रूप से गिना गया। जो भण् महावीर की द्वादशांगी के धारक थे वे इस पूर्वश्रुत को जानते ही थे। कंठ रखने के प्रधात और दूसरे कारणों से क्रमशः पूर्वश्रुत नष्ट हो गया और आज सिर्फ 'पूर्वगतगाथा' रूप में नाम मात्र से शेष रहा उल्लिखत मिलता है। और 'पूर्व' के आधार से बने कुछ ग्रन्थ मिलते हैं।

२ नगर ताल्लुके के एक दिगम्बर शिलालेख नं० ४६ में इन्हें 'श्रुत-केवलिदेशीय' लिखा है। यथा—

> "तत्वार्थसूत्रकर्तारमुमास्वातिमुनीश्वरम । श्रुतकेविलदेशीयं वन्देऽहं गुणमन्दिरम् ॥"

करा ही रहा है इससे इनकी इतनी योग्यता के विषय में तो कोई संदेह नहीं है। इन्होंने अपने को विरासत में मिले हुए आईत श्रुत के सभी पदार्थों का संग्रह तत्वार्थ में किया है; एक भी महत्त्व की दोखने वाली वात को इन्होंने विना कथन किये छोड़ा नहीं, सीसे आचार्य हेमचन्द्र संग्रहकार के रूप में उमास्वाति का स्थान सर्वोत्कृष्ट आँकते हैं । इसी योग्यता के कारण उनके तत्त्वार्थ की व्याख्या करने के लिये सभी स्वेताम्बर-दिगम्बर आचार्य प्रेरित हुए हैं।

# (ग) उमास्वाति की परम्परा

दिगम्बर वाचक उमास्वाति को अपनी परम्परा का मान कर उनकी कृतिरूप से मात्र तत्त्वार्थ-सूत्र को ही स्वीकार करते हैं, जब कि स्वेताम्बर उन्हें अपनी परम्परा का मानते हैं और उनको कृतिरूप से तत्त्वार्थ-सूत्र के अतिरिक्त भाष्य को भी स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उमास्वाति दिगम्बर परम्परा में हुए हैं या स्वेताम्बर परम्परा में अथवा दोनों से भिन्न किसी अलग ही परम्परा में हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर भाष्य के कर्तृत्व के निर्णय से मिल जाता है। भाष्य स्वयं उमास्वाति की कृति है यह बात नीचे लिखे प्रमाणों से निर्विवाद सिद्ध है। अ

१. भाष्य की उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका सिद्धसेन की है। उसमें स्वोपज्ञतासूचक उल्लेख ये हैं—

"प्रतिज्ञातं चानेन "ज्ञानं वक्ष्यामः" इति । अतस्तनुरोधे-नैकवचनं चकार आचार्यः।" प्रथम भाग पृ० ६९

'शास्तीति च प्रन्थकार एव द्विधा आत्मानं विमज्य सूत्रकार-भाष्यकाराकारेणैव माह....." पृ० ७२

१ तत्त्वार्थ में वर्णित विषयों का मूल जानने के लिये देखो उ० आत्मारामजी संपादित तत्वार्थसूत्र-जैनागमसमन्वय।

२ "उपोमास्वाति संप्रहीतारः"-सिद्धहेम २. २. ३९ ।

३. देखो 'भारतीय विद्या' के सिंघी स्मारक अंक में श्री प्रेमीजी का लेख पृ० १२८। उसमें उन्होंने भाष्य को स्वोपज्ञ सिद्ध किया है।

"सूत्रकाराद्विभक्तोपि हि भाष्यकारो" पृ० २०५ "इति श्रीमर्द्हत्प्रवचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्र-भाष्ये भाष्यानुसारिण्यां च टीकायां....." द्वितीय भाग पृ० १२०

- २. भाष्यगत अंतिम कारिकाओं में से आठवीं कारिका को याकिनी सूनु हरिभद्राचार्यने शास्त्रवार्तासमुच्चय में उमास्वाति कर्तृंक रूप से उद्भृत किया है।
- ३. भाष्य की प्रारंभिक अंगभूत कारिका के व्याख्यान में आठ देवगुप्त भी सूत्र और भाष्य को—एक कतृंक सूचित करते हैं—देखो का० १, २।
- ४. प्रारम्भिक कारिकाओं भें और कुछ स्थानों पर भाष्ये में भी 'कक्ष्यामि, वक्ष्यामः' आदि प्रथम पुरुष का निर्देश है और इस निर्देश में की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार ही बाद में सूत्र में कथन किया गया है।
- ५ शुरू से अन्त तक भाष्य को देख जाने पर एक बात मन में जंचती है कि किसी स्थल पर सूत्र का अर्थ करने में शब्दों की खींचातानी नहीं हुई, कहीं भी सूत्र का अर्थ करने में संदेह या विकल्प करने में नहीं आया इसी प्रकार सूत्र की किसी दूसरी व्याख्या को मन में रख कर सूत्र का अर्थ नहीं किया गया और न कहीं सूत्र के पाठभेद का ही अवलम्बन लिया गया है।

यह वस्तु-स्थिति सूत्र और भाष्य के एककर्तृक होने की चिरकालीन मान्यता को सत्य ठहराती है। जहाँ मूल और टीका के कर्ता अलग होते हैं

१ ''तत्त्वार्थाधिगमाख्यं बव्हर्थं संग्रहं लघुग्रन्थम् । वक्ष्यामि शिष्यहितमिममह्द्वचनैकदेशस्य ॥२२॥ नत्तें च मोक्षमार्गाद् व्रतोपदेशोऽस्ति जगति कृत्स्नेऽस्मिन् । तस्मात्परमिममेवेति मोक्षमार्गं प्रवक्ष्यामि ॥३१॥

२ ''गुणान् लक्षणतो वक्ष्यामः''-५. ३७ का भाष्य, अगला सूत्र५.४० । '''अनादिरादिमांइच तं परस्ताद्वक्ष्यामः-५.२२ का भाष्य, अगला सूत्र ५.४२ ।

वहाँ तत्त्वज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनेक सम्प्रदायों में मान्य ग्रन्थों में ऊपर जैसी वस्तु-स्थिति नहीं होती। उदाहरण के तौर पर वैदिक दर्शन में प्रतिष्ठित 'त्रम्हसूत्र' ग्रन्थ को लीजिये, यदि इसका कर्ता खुद ही व्याख्याकार होता तो इसके भाष्य में आज जो शब्दों की खींचातानी, अर्थ के विकल्प और अर्थ का संदेह तथा सूत्र का पाठभेद दिखलाई पड़ता है वह कदापि न होता। इसी तरह तत्त्वार्थ-सूत्र के प्रणेता ने ही यदि 'सर्वार्थसिद्धि', 'राजवार्तिक' और 'श्लोकवार्तिक' आदि कोई व्याख्या लिखी होती तो उनमें जो अर्थ की खींचातानी, शब्द की तोड़-मरोड़, अध्याहार, अर्थ का संदेह और पाठभेद दिखाई देते हैं वे कभी न होते। यह वस्तु-स्थिति निश्चित रूप से एककर्तृक मूल तथा टीका वाले ग्रन्थों को देखने से समझी जा सकती है। इतनी चर्चा मूल तथा भाष्य का कर्ता एक होने की मान्यता की निश्चित भूमिका पर हमें लाकर छोड़ देती है।

मूल और भाष्य के कर्ता एक ही हैं, यह निश्चय इस प्रश्न के हल करने में बहु उपयोगी है कि वे किस परम्परा के थे ? उमास्वाति दिगबंर परम्परा के नहीं थे ऐसा विश्चय करने के लिये नीचे की दलीलें काफी हैं:

१ प्रशस्ति में सूचित की हुई उच्चनागर शाखा या नागर शाखा के दिगम्बर सम्प्रदाय में होने का एक भी प्रमाण नहीं पाया जाता।

२ 'काल' किसी के मत से वास्तविक द्रव्य है ऐसा सूत्र (५.३८) और उसके भाष्य का वर्णन दिगम्बर पक्ष (५.३९) के विरुद्ध है। केवली में (९.११) ग्यारह परीषह होने की सूत्र और भाष्यगत सीधी मान्यता एवं भाष्यगत वस्त्र पात्रादि का स्पष्ट उल्लेख भी दिगम्बर परम्परा के विरुद्ध है—९.५,९.७,९.२६। सिद्धों में लिगद्वार और तीर्थद्वार का भाष्यगत वक्तव्य दिगम्बर परंपरा से उलटा है।

३ भाष्य में केवलज्ञान के पश्चात् केवली के दूसरा उपयोग माननें न मानने का जो मन्तव्य भेद (१.३१) है वह दिगम्बर ग्रन्थों में नहीं दिखाई देता।

१ उदाहरण के तौर पर देखो, सर्वार्थिसिद्धि—"चरमदेहा इति वा पाठ:"— २. ५३। "अथवा एकादश जिने न सन्तीति वाक्यशेषः कल्पनीयः सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम्"—९ ११।

उक्त दलीलें यद्यपि ऐसा सावित करती हैं कि वाचक उमास्वाति 'दिगम्बर परम्परा के नहीं थे, फिर भी यह देखना तो वाकी ही रह जाता है कि तब वे कौन सो परम्परा के थे? नीचे की दलीलें उन्हें स्वेताम्बर परम्परा के होने की तरफ ले जाती हैं।

१ प्रशस्ति में उल्लिखित उच्चनागरी शाखा १ क्वेताम्बर पट्टावली में पाई जाती है।

२ अमुक विषय-संबन्धी मतभेद या विरोध बतलाते हुए भी कोई एसे प्राचीन या अर्वाचीन स्वेताम्बर आचार्य नहीं पाये जाते जिन्होंने दिग-म्बर आचार्यों की तरह भाष्य को अमान्य रक्खा हो।

३ जिसे उमास्वाति की कृति रूप से मानने में शंका का अवकाश नहीं जो पूर्वोक्त प्रकार से भाष्य विरोधी है, ऐसे प्रशमरित र ग्रन्थ में मुनि के दस्त्र-पात्र का व्यवस्थित निरूपण देखा जाता है, जिसे स्वेताम्बर परम्परा निविवादरूप से स्वोकार करती है।

४ उमास्वाति के वाचकवंश का उल्लेख और उसी वंश में होने वाले अन्य आचार्यों का वर्णन श्वेताम्बर पट्टावलियों, पन्नवणा और नन्दी की स्थिवरावली में पाया जाता है।

ये दलीलें वा॰ उमास्वाति को श्वेताम्बर परंपरा का सिद्ध करती हैं, और अब तक के समस्त श्वेताम्बर आचार्य उन्हें अपनी ही परंपरा का पहले से मानते आबे हैं। वाचक उमास्वाति श्वेताम्बर परम्परा में हुए और दिगम्बर में नहीं, ऐसा खुद मेरा भी मन्तव्य अधिक वाचन चिन्तन के वाद आज पर्यन्त स्थिर हुआ है। इस मन्तव्य को विशेष स्पष्ट समझाने के लिए दिगंबर-श्वेतांबर के भेद सम्बन्धी इतिहास के कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालना जरूरो है। पहला प्रश्न यह है कि इस समय जो दिगम्बर श्वेता-बर के भेद या विरोध का विषय श्रुत तथा आचार देखा जाता है उसकी प्राचीन जड़ कहां तक पाई जाती है और वह प्राचीन जड़ मुख्यतया किस बात में रही ? दूसरा प्रश्न यह है कि उक्त दोनों फिरकों को समानरूप

१ देखों, प्रस्तुत परिचय पृ०५ तथा ८।

२ देखो, का० १३५ से।

से मान्य श्रुत था या नहीं, और था तो कवतक वह समान मान्यता का विषय रहा, और उसमें मतभेद कव से प्रविष्ट हुआ, तथा उस मतभेद के अन्तिम फलस्वरूप एक-दूसरे को परस्पर पूर्णरूपेण अमान्य श्रुतभेद का निर्माण कव हुआ ? तीसरा पर अन्तिम प्रश्न यह है कि उमास्वाति खुद किस परम्परा के आचार का पालन करते थे, और उन्होंने जिस श्रुत को आधार बनाकर तत्त्वार्थ की रचना की वह श्रुत उक्त दोनों फिरकों को पूर्णत्या समानरूप से मान्य था या किसी एक फिरके को ही पूर्णरूपेण मान्य, और दूसरे को पूर्णरूपेण अमान्य ?

१ जो कुछ ऐतिहासिक सामग्री अभी प्राप्त है उससे निर्विवाद रूप से इतना साफ जान पड़ता है कि भगवान् महावीर पार्श्वापत्य की परम्परा में हुए थे और उन्होंने शिथिल या मध्यम त्याग-मार्ग में अपने उत्कट त्यागमार्गमय व्यक्तित्व के द्वारा नवीन जीवन डाला। शुरू में विरोध और उदासीनता रखनेवाले भी अनेक पार्श्वसन्तानिक साधु, श्रावक भगवान् महावीर के शासन में आ मिले?। भगवान् महावीर ने अपनी नायकत्वोचित उदार, पर तात्विक दृष्टि से अपने शासन में उन दोनों दलों का स्थान निश्चित किया उत्कट विहारी

१. आचारांगसूत्र सूत्र १७८।

२. कालासवेसियपुत्त (भगवती १. ९), केशी (उत्तराध्ययन अध्ययन १३), उदकपेढालपुत्त (सूत्रकृताङ्ग २.७), गांगेय (भगवती ९.३२) इत्यादि। विशेष के लिये देखों '' उत्थान महावीरांक'' ए० ५८। कुछ पार्श्वापत्यों ने तो पंचमहावत और प्रतिक्रमण के साथ नग्नत्व का भी स्वीकार किया ऐसा उल्लेख आज तक अंगों में सुरक्षित है। उदाहरणार्थ देखों भगवती १.९।

<sup>2.</sup> आचारांग में सचेल और अचेल दोनों प्रकार के मुनियों का वर्णन है। अचेल मुनि के वर्णन के लिये प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन के १८३ सूत्र से आगे के सूत्र देखने चाहिए; और सचेल मुनि के वस्त्रविषयक आचार के लिये दितीय श्रुतस्कन्ध का ५ वॉ अध्ययन देखना चाहिए। और सचेल मुनि तथा अचेल मुनि ये दोनों मोह को कैसे जीतें इसके रोचक वर्णन के लिये देखों आचारांग १.८।

था, और जो बिलकुल नग्न नहीं ऐसा मध्यममार्गी भी था। उक्त दोनों दलों का बिलकुल नग्न रहने या न रहने के विषय में तथा थोड़े बहुत अन्य आचारों के विषय में भेद रहा<sup>9</sup>, फिर भी वह भगवान के व्यक्तित्व के कारण विरोध का रूप धारण करने न पाया। उत्कट और मध्यम त्याग मार्ग के उस प्राचीन समन्वय में ही वर्त्तमान दिगम्बर-इवेताम्बर भेद की जड़ है।

उस प्राचीन समय में जैन परम्परा में दिगम्बर-श्वेताम्बर जैसे शब्द न थे फिर भी आचारभेंद सूचक नग्न, अचेल (उत्त० २३. १३, २९) जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रह (कल्पसूत्र ९. २८), पाणिपात्र आदि शब्द उत्कट त्यागवाले दल के लिए; तथा सचेल प्रतिग्रहधारी, (कल्पसूत्र ९. ३१) स्थिवरकल्प (कल्पसूत्र० ९. ६३) आदि शब्द मध्यम-त्यागवाले दल के लिए पाए जाते हैं।

२ इन दो दलों का आचार सम्बन्धी भेद होते हुए भी भगवान् के शासन के मुख्य प्राण रूप श्रुत में कोई भेद न था, दोनों दल बारह अंग रूप से माने जाने वाले तत्कालीन श्रुत को समान भाव से मानते थे। आचारिविषयक कुछ भेद और श्रुतिविषयक पूर्ण अभेद की यह स्थिति तरतमभाव से भगवान् के बाद करीब डेड़ सी वर्ष तक रही। यह स्यरण रहे कि इस बीच में भी दोनों दल के अनेक योग्य आचार्यों ने उसी अंग श्रुत के आधार पर छोटे बड़े ग्रन्थ रचे थे जिनको सामान्य रूप से दोनों दल के अनुगामी तथा विशेष रूप से उस उस ग्रन्थ के रचियता के शिष्यगण मानते थे और अपने अपने गुरु-प्रगुरु की कृति समझ कर उस पर विशेष भार देते थे। वे ही ग्रन्थ अंगबाह्य, अनंग या उपांग, रूप से व्यवहृत हुए। दोनों दलों की श्रुत के विषय में इतनी अधिक निष्ठा व वफादारी रही कि जिससे अंग और अंगबाह्यका प्रामाण्य समान रूप से मानने पर भी किसी ने अंग और अनंग श्रुत की

१. देखो उत्तराध्ययन अ० २३।

२. दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, प्रज्ञापना, अनुयोगद्वार, आवश्यक सावेभाषित आदि ।

भेदक रेखा को गौण न किया जो कि दोनों दल के वर्तमान साहित्य में आज भी स्थिर है।

एक तरफ से अचेलत्व, सचेलत्वादि आचार का पूर्वकालोन मतभेद जो एक दूसरे को सहिष्णुता के तथा समन्वय के कारण दबा हुआ था, वह धीरे धीरे तीव्र होता गया। जिससे दूसरी तरफ से उसी आचार-विषयक मतभेद का समर्थन दोनों दलवाले मुख्यतया अंग-श्रुत के आधार पर करने लगे; और साथ ही साथ अपने अपने दल के द्वारा रिचत विशेष अंगबाहच श्रुत का भी उपयोग उसके समर्थन में करने लगे। इस तरह मुख्यतया आचार के भेद में से जो दलभेद स्थिर हुआ उसके कारण सारे शासन में अनेकविध गड़बड़ी पैदा हुई। जिसके फलस्वरूप पाटलिपुत्र को वाचना (वो० नि० १६० लगभग) हुई<sup>९</sup> । इस वाचना तक और इसके आगे भी ऐसा अभिन्न अंग श्रुत रहा जिसे दोनों दलवाले समान भाव से मानते थे पर कहते जाते थे कि उस मूलश्रुत का कमशः -हास होता जाता है। साथ ही वे अपने अपने अभिमत आचार के पोषक ग्रन्थों का भी निर्माण करते रहे । इसी आचारभेद पोषक श्रुत के द्वारा अन्ततः उस प्राचीन अभिन्न अंग श्रुत में मतभेद का जन्म हुआ, जो शुरू में अर्थ करने में था पर आगे जाकर पाठभेद की तथा प्रक्षेप आदि की कल्पना में परिणत हुआ । इस तरह अचारभेदजनक विचारभेद ने उस अभिन्न अंगश्रुतविषयक दोनों दल की समान मान्यता में भी अन्तर पैदा किया। इससे एक दल तो यह मानने मनवाने लगा कि वह अभिन्न मूल अंगश्रुत बहुत अंशो में लुप्त ही हो गया है। जो बाकी है वह भी कृत्रिमता तथा नये प्रक्षेपों से खाली नहीं है, ऐसा कहकर भी वह दल उस मूल अंग-श्रुत को सर्वथा छोड़ नहीं वैठा । पर साथ ही साथ अपने आचार पोषक श्रुत का विशेष निर्माण करने लगा और उसके द्वारा अपने पक्ष का प्रचार भी करता रहा। दूसरे दल ने देखा कि पहलां दल उस मूल अंगश्रुत में कृत्रिमता दाखिल हो जाने का आक्षेप भी करता है पर

१ परिशिष्टपर्व सर्ग ९. श्लोक ५५ से । वीरिनर्वाणसंवत् और जैनकाल-गणना पु० ९४ ।

वह उसे सर्वथा छोड़ता भी नहीं और न उसको रक्षा में साथ ही देता है। यह देखकर दूसरे दलने मथुरा में १ एक सम्मेलन किया। उसमें मूल अंगश्रुत के साथ अपने मान्य अंग बाहचश्रुत का पाठनिश्चय, वर्गीकरण और संक्षेप-विस्तार आदि किया गया; जो उस दल में भाग लेनेवाले सभी स्थिविरों को प्राय: मान्य रहा। यद्यपि इस अंग और अनंग श्रुत का यह संस्करण नया या तथा उसमें अग और अनंग की भेदक रेखा होने पर भी अंग में अनंग का प्रवेश<sup>२</sup> तथा हवाला जो कि दोनों के समप्रामाण्य का सूचक है आ गया था तथा उसके वर्गीकरण तथा पाठस्थापन में भी फर्क हुआ था, फिर भी यह नया संस्करण उस मूल अंग श्रुत के अति निकट था, क्योंिक इसमें विरोधीं दल के आचार की पोषक वे सभी वातें थीं जो मूल अंगश्रुत में थीं। इस माथुर-संस्करण के समय से तो मूल अंगश्रुत की समान मान्यता में दोनों दलों का बड़ा ही अन्तर पड़ गया। जिसने दोनों दलों के तीव्र श्रुतभेद की नींव डाली। अचेलत्व का समर्थक दल कहने लगा कि मूल अंगश्रुत सर्वथा लुप्त हो गया है। जो श्रुत सचेल दल के पास है, और जो हमारे पास है वह सब मूल अर्थात् गणधरकत न होकर पिछले अपने अपने आचार्यों के द्वारा रचित व संकलित है। सचेल दलवाले कहते थे वेशक पिछले आचार्यों के द्वारा अनेकविध नया श्रुत रचा भी गया है, और उन्होंने नयी संकलना भी की है फिर भी मूल अंगश्रुत के भावों में कोई परिवर्त्तन या काट-छाँट नहीं की गई है। बारीकी से देखने तथा ऐतिहासिक कसौटी से कसने पर सचेल दल का वह कथन बहुत कुछ सत्य ही जान पड़ता है; क्योंकि सचेलत्व का पक्षपात और उसका समर्थन करते रहने पर भी उस दल ने अंगश्रुत में से अचेलत्व

R. SK. S. LIBRARY 3

१ वी० नि० ८२७ और ८४० के बीच । देखो वीरनिर्वाणसंवत् और जैनकालगणना पृ० १०४ ।

२ जैसे भगवती सूत्र में अनुयोगद्वार, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, जीवा-भिगमसूत्र और राजप्रश्रीय का उल्लेख है। देखो भगवती चतुर्थ खण्ड का परिशिष्ट ।

समर्थक, अचेलत्व प्रतिपादक किसी भाग को उड़ा नहीं दिया<sup>९</sup>। जैसे अचेल दल कहता था कि मूल अंगश्रुत लूप्त हुआ वैसे ही उसके सामने सचेल दल यह कहता था कि जिनकल्प अर्थात पाणिपात्र या अचेलत्व का जिनसम्मत अचार भी काल-भेद के कारण लुप्त ही हुआ है फिर भी हम देखते हैं कि सचेल दल के द्वारा संस्कृत, संगृहीत, और नव संकलित श्रुत में अचेलत्व के आधारभूत सब पाठ तथा तदनुकूल व्याख्याएँ मौजूद हैं। सचेल दल के द्वारा अवलम्बित अंगश्रुत के मूल अंगश्रुत से अतिनिकटतम होने का सवृत यह है कि वह उत्सर्ग-सामान्य-भूमिका वाला है; जिसमें अचेल-दल के सब अपवादों का या विशेष मार्गों का विधान पूर्णतया आज भी मौजूद है। जब कि अचेल दल द्वारा दल के सम्मत नग्नत्वाचारश्रुत औत्सर्गिक नहीं क्योंकि वह अंचेलत्व मात्र का विधान करता है। सचेल दल का श्रुत अचेल तथा सचेल दोनों आचारों को मोक्ष अंग मानता है, वास्तविक अचेल-आचार की प्रधानता भी बतलाता है। उसका मतभेद उसकी सामयिकता मात्र में है जब कि अचेल दल का श्रुत सचेलत्व को मोक्ष का अंग ही नहीं मानता, उसे उसका प्रतिवन्धक तक मानता है<sup>३</sup>। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि सचेल दल का श्रुत अचेल दल के श्रुत की अपेक्षा उस मुल अंगश्रुत से अतिनिकट है।

मथुरा के बाद वलभी ४ में पुनः श्रुत-संस्कार हुआ जिसमें स्थविर या सचेल दल का रहा-सहा मतभेद भी नामशेष हो गया। पर इसके

१. देखो प्रस्तुत परिचय पृ० २२ की टिप्पणी नं० ३

२. गण-परमोहि-पुलाए आहारग-खवग-उवसमे कव्ये । संजमतिय-केवलि-सिज्झणाय जम्बुम्मि वुच्छिण्णा ॥ विशेषा० २५९३ ।

३. सर्वार्थसिद्धि में नग्नत्व को मोक्ष का मुख्य और अवाधित कारणः माना है—पृ॰ २४८।

४. वी॰ नि॰ ८२७ और ८४० के बीच | देखो वीर निर्वाणसंवत् और जैन कालगणना पृ० ११०।

साथ ही उस दल के सामने अचेल दल का श्रुत विषयक विरोध उग्रतर वन गया। उस दल में से अमुक ने अब रहा सहा औदासीन्य छोड़ कर सचेल दल के श्रुत का सर्वथा बहिष्कार करने की ठानो।

३ वाचक उमास्वाति स्थविर या सचेल परम्परा के आचार वाले अवस्य रहे । अन्यथा उनके भाष्य और प्रशमरित ग्रन्थ में सचेल धर्मा-नुसारी प्रतिपादन कभी न होता; क्योंकि अचेल दलके किसी भी प्रवर मुनि की सचेल प्ररूपणा कभी सम्भव नहीं। अचेल दल के प्रधान मुनि कुन्दकुन्द ने भी एकमात्र अचेलत्व का है ही निर्देश किया है तव कुन्दकुन्द के अन्वय में होनेवाले किसी अचेल मुनि का सचेलत्व प्रतिपादन संगत नहीं। प्रशमरित की उमास्वाति-कर्तृकता भी विश्वास योग्य है। स्थविर दल की प्राचीन और विश्वस्त वंशावली में उमास्वाति की उच्चानागर शाखा तथा वाचक पद का पाया जाना भी उनके स्थविरपक्षीय होने का सूचक है। उमास्वाति विक्रम की तीसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी तक में किसी भी समय में क्यों न हुए हों पर उन्होंने तत्त्वार्थ की रचना के आधार-रूप जिस अंग-अनंग श्रुत का अवलम्बन किया था वह स्थविरपक्ष को मान्य था<sup>२</sup>। और अचेल दलवाले उसके विषय में या तो उदासीन थे या उसका त्याग ही कर बैठे थे। अगर उमास्वाति माथुरी वाचना के कुछ पूर्व हुए होंगे तव तो उनके द्वारा अवलम्बित अंग और अनंगश्रृत के विषय में अचेल पक्ष का प्रायः औदासीन्य था । अगर वें वालभी वाचना के आसपास हुए हों तब तो उनके अवलम्बित श्रुत के विषय में अचेल दल में से अमुक उदासीन ही नहीं बिल्क विरोधी भी बन गये थे।

यहाँ यह प्रश्न अवश्य होगा कि जब उमास्वाति अवलम्बित श्रुत

१ प्रवचनसार आधि० ३।

२ वृत्तिकार सिद्धसेन द्वारा अवलंबित स्थिवर पक्षीय श्रुत वालभी वाचना वाला रहा । जब कि उमास्वाति द्वारा अवलंबित स्थिविर पक्षीय श्रुत वालभी वाचना के पहलेका है जो संभवतः माथुरी वाचनावाला होना चाहिए । अतएव कहीं कहीं सिद्धसेन को भाष्य में आगम विरोध दिखाई दिया जान पड़ता है।

जचेल दल में से अमुक को मान्य न था तब उस दल के अनुगामियों ने तत्त्वार्थ को इतना अधिक क्यों अपनाया ? इसका जवाव भाष्य और सर्वार्थिसिद्धि की तुलना में से तथा मूलसूत्र में से मिल जाता है। उमास्वाति जिस सचेलपक्षावलंबित श्रुत को धारण करते थे उसमें नग्नत्व का भी प्रतिपादन और आदर रहा ही जो सूत्रगत (९.९) नाग्न्य शब्द से सूचित होता है। उनके भाष्य में अगवाहच रूप से जिस श्रुत का निर्देश है वह सब सर्वार्थिसिद्धि में नहीं आया; क्योंकि दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार आदि अचेल पक्ष के अनुकूल ही नहीं है। वह स्पष्टतया सचेल पक्ष का पोपक है; पर सर्वार्थिसिद्धि में दशवैकालिक, उत्तराध्ययन का नाम आता है, जो खास अचेल पक्ष के किसी आचार्य की कृतिरूप से निश्चित न होने पर भी अचेल पक्ष का स्पष्ट विरोधी नहीं।

उमास्वाति के मूलसूत्रों की आकर्षकता तथा भाष्य को छोड़ देने मात्र से उनके अपने पक्षानुकूल बनाने की योग्यता देखकर ही पूज्यपाद ने उन सूत्रों पर ऐसी व्याख्या लिखी जो केवल अचेल धर्म का ही प्रतिपादन करे और सचेल धर्म का स्पष्टतया निरास करे। इतना ही नहीं, बल्कि पूज्यपादस्वामी ने सचेलपक्षावलम्बित एकादश अंग तथा अंगवाह्य श्रुत, जो वालभी वाचना का वर्त्तमान रूप है उसका भी स्पष्टतया अप्रामाण्य सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा है केवली को कवलाहारी मानना तथा मांस आदि के ग्रहण का बतलाना कमशः केवली अवर्णवाद तथा श्रुतावर्णवाद हैं। वस्तुस्थिति यह जान पड़ती है कि पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि जो मुख्यरूप से स्पष्ट अचेलधर्म की प्रतिपादिका है, उसके बन जाने के बाद सचेलपक्षावलम्बत समग्र श्रुत का जैसा बहिष्कार, अमुक अचेल पक्ष ने किया वैसा

१ भगवती ( शतक १५), आचाराङ्ग (शीलाङ्करीकासहित पृ० ३३४, ३३५, ३४८, ३५२. ३६४, ) प्रश्नव्याकरण (पृ० १४८, १५०) आदि में जो मांस संबन्धी पाठ आते हैं उनको लक्षमें रखकर सर्वार्थसिद्धिकारने कहा है कि आगम में ऐसी बातों का होना स्वीकार करना श्रुतावर्णवाद है। और भगवती (शतक १५) आदि में केवली के आहार का वर्णन है उसका लक्षमें रख कर कहा कि यह तो केवली का अवर्णवाद है।

दृढ़ व ऐकान्तिक बहिष्कार सर्वार्थसिद्धि की रचना के पूर्व न हुआ था 🕼 यही कारण है कि सर्वार्थसिद्धि की रचना के बाद अचेल दल में सचेलपक्षीय श्रुत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा जैसा कि उत्तरकालीन दिगम्बर विद्वानों की श्रुतप्रवृत्ति से देखा जाता है। इस स्थिति में अपवाद है ; जो नगण्य जैसा है। वस्तुतः पूज्यपाद के आसपास अचेल और सचेल पक्ष में इतनी खींचातानो और पक्षापक्षी बढ़ गई थी कि उसीके फलस्वरूप सर्वार्थ-सिद्धि के वन जाने तथा उसकी अति प्रतिष्ठा हो जाने पर अचेल पक्ष में से तत्त्वार्थ भाष्य का रहा-सहा भी स्थान हट ही गया। विचार करने से भी इस प्रश्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला कि जैसे तैसे भी सचेलपक्ष ने अंगश्रुत को अभी तक किसी न किसी रूप में सम्हाल रखा, तब बुद्धि में, श्रुत-भिकत में, और अप्रमाद में जो सचेल पक्ष से किसी तरह कम नहीं उस अचेल पक्ष ने अंग श्रुत को समूल नष्ट होने क्यों दिया? जब कि अचेल पक्ष के अग्रगामो कुन्दकुन्द,'पूज्यपाद, समन्तभद्र आदि का इतना श्रुत विस्तार अचेल पक्ष ने सम्हाल रखा तब कोई सबब न था कि वह आज तक भी अंगश्रुत के अमुक मूल भाग को सम्हाल न सकता । अंगश्रुत को छोड़ कर अंग बाह्य की ओर नजर डालें तब भी प्रश्न ही है कि पूज्यपाद के द्वारा निर्दिष्ट दशवैकालिक, उत्तराष्ययन जैसे छोटे से ग्रन्थ अचेल पक्षीय श्रुत में से लुप्त कैसे हुए ? जब कि उनसे भी बड़े ग्रन्थ उस पक्ष में बराबर रहे । सब बातों पर विचार करने से मैं इसी निश्चित नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मूल अंगश्रुत का प्रवाह अनेक अवश्यम्भावी परिवर्तनों की चोंटें सहन करता हुआ भी आज तक चला आया है जो अभी क्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा सर्वथा माना जाता है और जिसे दिगम्बर फिरका विलकुल नहीं मानता।

श्रृत के इस सिलसिले में एक प्रश्न की ओर ऐतिहासिक विद्वानों का ध्यान खींचना आवश्यक है। पूज्यपाद तथा अकलङ्क द्वारा दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन का निर्देश किया गया है। इतना

१ अकलङ्क और विद्यानन्द आदि सिद्धसेन के ग्रन्थों से परिचित रहे। देखो राजवार्तिक ८. १ १७। श्लोकवार्तिक पृ०३।

ही नहीं वित्क दशवैकालिक के ऊपर तो नग्नत्व के समर्थक अपराजित आचार्य ने टीका भी रची थी १। इन्होंने भगवती-आराधना पर भी टीका लिखी है। ऐसी दशा में सारी दिगम्बर परम्परा में से दशवैकालिक और उत्तराध्ययन का प्रचार क्यों उठ गया ? और जब हम देखते हैं 'कि मूलाचार, भगवती आराधना जैसे अनेक ग्रन्थ जो कि वस्त्र आदि उपिं का भी ऊपवाद रूप से मुनि के लिए निरूपण करते हैं और जिनमें आर्थिकाओं के मार्ग का भी निरूपण है और जो दशवैकालिक तथा उत्तरा-ध्ययन की अपेक्षा मुनि-आचार का किसी तरह उत्कट प्रतिपादन नहीं करते; वे ग्रन्थ सारी दिगम्बर परम्परा में एक से मान्य हैं और जिन पर कई प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों ने संस्कृत तथा भाषा (हिन्दी)में टीकाएँ भी लिखी हैं। तब तो हमारा उपर्युक्त प्रश्न और भी बलवान् बन जाता है। मूला-चार तथा भगवती आराधना जैसे ग्रन्थों को श्रुत में स्थान देने वाली दिगम्बर परम्परा दशवैकालिक और उत्तराध्ययन को क्यों नहीं मानती ? अथवा यों किहये कि दशवैकालिक आदि को छोड देने वाली दिगम्बर-परम्परा मुलाचार आदि को कैसे मान सकती है ? इस असंगति सूचक प्रश्नका जवाव सरल भी है और कठिन भी। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो सरल है और केवल पन्थ द्बिट से सोचें तो कठिन है।

जो इतिहास नहीं जानते वे बहुधा यही सोचते हैं कि अचेल या दिगम्बर परम्परा एक मात्र नग्नत्व को ही मुनित्व का अंग पानती है या मान सकती है। नग्नत्व के अतिरिक्त थोड़े भी उपकरण धारण को दिगम्बर व के विचार में कोई स्थान ही नहीं। और जब से दिगम्बर परंपरा में तेरापन्थ की भावना ने जोर पकड़ा और दूसरे दिगम्बर-अवान्तर पक्ष या तो नामशेष हो गये या तेरापन्थ के प्रभाव में दब गए; तब से तो पन्थदृष्टिवालों का उपर्युक्त विचार और भी पुष्ट हो गया कि मुनित्व का अंग तो एकमात्र नग्नत्व है थोड़ी भी उपिध उसका अंग हो नहीं सकती और नग्नत्व की असंभावना के कारण न स्त्री ही मुनि धर्म की अधिकारिणी

१ देखो, भगवती आराधना पृ० ११९६, और अनेकान्त वर्ष २ अंक १ पृ० ५७।

वन सकती है। ऐसी पत्थ दृष्टि वाले उपर्युक्त असंगित का सच्चा समाधान पा ही नहीं सकते। उनके लिए यही मार्ग रह जाता है कि या तो वे कह देवें कि वैसे उपिध प्रतिपादक सभी ग्रन्थ श्वेताम्बर हैं या श्वेताम्बर प्रभाववाले किन्हीं विद्वानों के बनाए हुए हैं या उनका तात्पर्य पूर्ण दिगंबर मुनित्व का प्रतिपादन करना नहीं है। ऐसा कह कर भी वे अनेक उलझनों से मुक्त तो हो ही नहीं सकते। अतएव उनके लिए प्रश्न का सच्चा जवाब कठिन है।

परन्तु जैन परम्परा के इतिहास के अनेक पहलुओं का अध्ययन तथा विचार करनेवाले के लिए वैसी कोई किंठनाई नहीं। जैनपरम्परा का इतिहास कहता है कि अचेल या दिगम्बरं कहलानेवाले पक्ष में भी अनेक संघ या गच्छ ऐसे हुए हैं जो मुनिधर्म के अंगरूप से उपियका आत्यन्तिक त्याग मानने न मानने के विषय में पूर्ण एकमत नहीं थे। कुछ सघ ऐसे भी थे जो नग्नत्व और पाणिपात्रत्व का पक्ष करते हुए भी व्यवहार में थोड़ी-बहुत उपिधका स्वीकार अवश्य करते थे। वे एक तरह से मृदु या मध्यममार्गी अचेलदल वाले थे। कोई संघ या कुछ संघ ऐसे भी थे जो मात्र नग्नत्व का पक्ष करते थे और व्यवहार में भी उसीका अनुसरण करते थे। वे ही तीव्र या उत्कृष्ट अचेलदल वाले थे। जान पड़ता है कि संघ या दल कोई भी हो पर पाणि-पात्रत्व सब का साधारण रूप था। इसीसे वे सब दिगम्बर ही समझे जाते थे। इसी मध्यम और उत्कट भावनावाले जुदे जुदे संघ या गच्छों के विद्वानों या मुनियों द्वारा रचे जानेवाले आचार ग्रन्थों में नग्नत्व और वस्त्र आदि का विरोधी निरूपण आ जाना स्वाभाविक है। इसके सिवाय यापनीय जैसे कुछ ऐसे भी संघ हुए जो न तो बिलकुल सचेल पक्ष के समझे गए और न बिलकुल अचेल पक्ष में ही स्थान पा सके। ऐसे संघ जब लुप्त हो गए तब उनके आचार्यों की कुछ कृतियाँ तो खेतावर पक्ष के द्वारा ही मुख्यतया रक्षित हुईं जो उस पक्ष के विशेष अनुकूल थीं और कुछ कृतियाँ दिगम्बर पक्ष में ही विशेषतया रह गईं और कालकम से दिगम्बर ही मानी जाने लगीं। इस तरह प्राचीन और मध्यकालीन तथा मध्यम और उत्कट भावनावाले अनेक दिगम्बर संघों के विद्वानों की कृतियों में

समुचितरूप से कहीं नग्नत्व का आत्यन्तिक प्रतिपादन और कहीं मर्यादित उपिथका प्रतिपादन दिखाई दे तो यह असंगत बात नहीं। इस समय जो दिगम्बर फिरके में नग्नत्व का आत्यन्तिक आग्रह रखने बाली तेरापन्थीय भावना प्रधानतया देखी जाती है वह पिछले २००-३०० वर्ष का परिणाम है। केवल इस वर्तमान मावना के आधार से पुराने सब दिगम्बरीय समझे जानेवाले साहित्य का खुलासा कभी संभव नहीं। दशवैकालिक आदि ग्रन्थ क्वेताम्बर परम्परा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा को पाये हुए हैं कि जिनका त्याग आप ही आप दिगम्बर परम्परा में सिद्ध हो गया। संभव है अगर मूलाचार आदि ग्रन्थों को भी क्वेताम्बर परंपरा पूरे तौर से अपनाती तो वे दिगम्बर परम्परा में शायद ही अपना ऐसा स्थान गनाए रखते।

## (घ) उमास्वाति की जाति और जन्म-स्थान

प्रशस्ति में स्पष्टरूप से जातिविषयक कोई कथन नहीं, फिर भी माता का गोत्रसूचक 'वात्सी' नाम इसमें मौजूद हैं और 'कौभीषणि' भी गोत्रसूचक विशेषण है। गोत्र का यह निर्देश उमास्वाति का ब्राम्हण जाति होने की सूचना करता है, ऐसा कहना गोत्र परम्परा को ठेठ से पकड़ रखनेवाली ब्राम्हण जाति के वंशानुक्रम के अभ्यासी को शायद ही सदोष मालूम पड़े। वाचक उमास्वाति के जन्म-स्थान रूप से प्रशस्ति 'न्यग्रोधिका' ग्राम का निर्देश करती है। यह न्यग्रोधिका स्थान कहाँ है, इसका इतिहास क्या है और इस समय उसकी क्या स्थिति है— यह सब अंधकार में है। इसकी शोध करना यह एक रस का विषय है। तत्त्वार्थ-सूत्र के रचनास्थान रूप से प्रशस्ति में 'कुसुमपुर' का निर्देश है। यही कुसुमपुर इस समय विहार का पटना है। प्रशस्ति में कहा गया है कि विहार करते-करते पटना में तत्त्वार्थ की रचना हुई। इस पर से नीचे की कल्पनाएँ स्फुरित होती हैं:

१—उमास्वाति के समय में और उसके कुछ आगे-पीछे मगध में जैन भिक्षुओं का खूब बिहार होना चाहिए और उस तरफ जैन संघ का बल तथा आकर्षण भी होना चाहिए। २—विशिष्ट शास्त्र के लेखक जैन भिक्षुक अपनी अनियत स्थानवास की परम्परा को वरावर कायम रख रहे थे और ऐसा करके उन्होंने अपने कुल को 'जंगम विद्यालय' बना लिया था।

३—विहार-स्थान पाटलीपुत्र (पटना) और मगधदेश से जन्म-स्थान न्यग्रोधिका सामान्य तौर पर बहुत दूर तो नहीं होगा।

# तत्त्वार्थस्त्र के व्याख्याकार

तत्त्वार्थ के व्याख्याकार श्वेताम्बर, दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में हुए हैं; परन्तु इसमें भेद यह है कि श्वेताम्बर परम्परा में सभाष्य तत्त्वार्थ की व्याख्याओं का प्राधान्य है और दिगम्बर परम्परा में मूल सूत्रों की ही व्याख्याएँ हुई हैं। दोनों सम्प्रदायों के इन व्याख्याकारों में कितने ही ऐसे विशिष्ट विद्वान् हैं जिनका स्थान भारतीय दार्शनिकों में भी आ सकता है, इससे ऐसे कुछ विशिष्ट य्याख्याकारों का ही यहाँ संक्षेप में परिचय दिया जाता है।

#### (क) उमास्वाति

तत्त्रार्थं सूत्र पर भाष्य रूप से व्याख्या लिखने वाले स्वयं सूत्रकार उमास्वाति ही हैं, अतः इनके विषय में यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि इनके विषय में पहले लिखा जा चुका है। सिद्धसेनगणि की बरह आचार्य हरिभद्र भी भाष्यकार और सूत्रकार को एक ही समझते हैं ऐसा उनकी भाष्य टीका का अवलोकन करने से स्पष्ट जान पड़ता है। हरिभद्र प्रशमरित को भाष्यकार की ही रचना समझते हैं। ऐसी दशा में

१ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० १६ टि० १ और पृ० २०।

२ "एतान्निवन्धनंत्वात् संसारस्येति स्वाभिप्रायमभिषाय मतान्तरमुपनमसन्नाह् — एके त्वित्यादिना'?—पृ० १४१ ।

३ ''यथोक्तमनेनेव सूरिणा प्रकरणान्तरे'' कहकर हरिभद्र भाष्यटीका में प्रशामरित की २१० वीं और २११ वीं कारिका उद्धृत करते हैं।

भाष्य को स्वोपज्ञ न मानने की आधुनिक कल्पनाय भ्रांत हैं। पूज्यपाद, अकलक्क आदि किसी प्राचीन दिगम्बर टीकाकार ने ऐसी बात नहीं उठाई हैं जो भाष्य की स्वोपज्ञता के विरुद्ध हो।

## (ख) गन्धहस्ती भ

वाचक उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र पर व्याख्या या भाष्य के रचियता के रूप से दो गंधहस्ती जैन परम्परा में प्रसिद्ध हैं। उनमें एक दिगम्बराचार्य और दूसरे श्वेताम्बराचार्य माने जाते हैं। गंधहस्ती विशेषण है। विगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध विद्वान् समन्तभद्र का यह विशेषण समझा जाता है और इससे ऐसा फलित होता है कि आप्तमीमांसा के रचियता गंधहस्तिपदधारी स्वामी समन्तभद्र ने वा॰ उमास्वाति के तत्वार्थसूत्र पर व्याख्या लिखी थी। श्वेताम्बर परम्परा में गंधहस्ती विशेषण वृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर का होने की मान्यता इस समय प्रचलित है। इस मान्यता के अनुसार यह फलित होता है कि सन्मित के रचियता और वृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर ने वा॰ उमास्वाति के तत्त्वार्थ-सूत्र पर व्याख्या रची थी। ये दोनों मान्यतायें और उन पर से फलित उक्त मन्तव्य अप्रामाणिक होने से ग्राहच नहीं हैं। दिगम्बराचार्य समन्तभद्र की कृति के लिए गंधहस्ती विशेषण व्यवहृत मिलता है जो लघुसमन्तभद्र कृत अष्टसहस्री के टिप्पण में स्पष्टतया देखा जाता है। लघुसमन्तभद्र १४वीं,

१ "शकरतव" नाम से प्रसिद्ध "नमोत्थुणं" के प्राचीन स्तोत्र में "पुरि-सवरगन्धहत्योणं" कह कर श्रीतीर्थंकरको गंधहर्ती विशेषण दिया हुआ है। तथा दसवीं और ग्यारहवीं शक-शताब्दी के दिगम्बर शिलालेखों में एक बीर सौनिक को गन्धहर्ती का उपनाम दिया उपलब्ध होता है। और एक जैन मन्दिर का नाम भी 'सवित गंधवारण जिनालय' है। देखों डा॰ हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित जैन शिलालेख संग्रह पृ॰ १२३ तथा १२९ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख।

२ देखो पं॰ जुगलिकद्वोर जी लिखित स्वामी समन्तभद्र—पृ॰ २१४-२२० ।

२५वीं शताब्दी के आसपास कभी हुए समझे जाते हैं। उनके प्रस्तुत उल्लेख का समर्थन करने वाला एक भी सुनिश्चित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब तक के वाचन-चिन्तन से मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कहीं भाष्य, कहीं महाभाष्य, कहीं तत्त्वार्थभाष्य कहीं गन्धहस्तिभाष्य जैसे अलग अलग विखरे हुए अनेक उल्लेख दिगम्बर साहित्य में देखें जाते हैं और कहीं स्वामी समन्तभद्र के नाम का तत्त्वार्थ-महाभाष्य के साथ निर्देश भी है। यह सब देख कर पिछले अर्वाचीन लेखकों को यह भ्रान्ति-मूलक विश्वास हुआ कि स्वामी समन्तभद्र ने उमास्वाति के तत्वार्थ पर गन्ध-हस्ती नाम का महाभाष्य रचा था। इसी विश्वास ने उन्हें ऐसा लिखने को प्रेरित किया । वस्तुतः उनके सामने न तो ऐसा कोई प्राचीन आघार था और न कोई ऐसी कृति थी जो तत्त्वार्थ-सूत्र के ऊपर गन्धहस्ती-भाष्य नामक व्याख्या को समन्तभद्र-कर्तृक सिद्ध करते । भाष्य,महाभाष्य,गन्ध-हस्ती आदि जैसे बड़े बड़े शब्द तो थे ही; अतएव यह विचार आना स्वाभाविक हैं कि समन्तभद्र जैसे महान् आचार्य के सिवाय ऐसी कृति कौन रचता ? विशेष कर इस हालत में कि जब अकलङ्क आदि पिछले आचार्यों के द्वारा रची गई कोई कृति गन्धहस्ति-भाष्य नाम से निश्चित की न जा सकती हो। उमास्वाति के अतिश्रचलित तत्त्वार्थ पर स्वामी समन्तभद्र जैसे की छोटी-बड़ी कोई कृति हो तो उसके उल्लेख या किसी अवतरण का सर्वार्थसिद्धि, राज-वार्तिक आदि जैसी अति-शास्त्रीय टीकाओं में सर्वथा न पाया जाना कभी संभव नहीं। यह भी संभव नहीं है कि वैसी कोई कृति सर्वार्थसिद्धि आदि के समय तक लुप्त ही हो गई हो जब कि समन्तभद्र के अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मौजूद हैं। जो हो, इस बारे में मुझे अब कोई सन्देह नहीं है कि तत्त्वार्थ के ऊपर समन्तभद्र कृत गन्धहस्ती नामक कोई भाष्य नहीं था।

श्रीयुत पं० जुगलिकशोरजी ने अनेकान्त (वर्ष १ पृ० २१६) म लिखा है कि 'धवला' में गन्धहस्ती भाष्य का उल्लेख आता है, पर हमें धवला की असल नकल की जाँच कहने वाले पं० हीरालालजी न्यायतीयं के द्वारा विश्वस्त रूप से मालूम हुआ है कि धवला में गन्धहस्ती भाष्य शब्द का कोई उल्लेख नहीं हैं।

वृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर गन्धहस्ती हैं ऐसी क्वेताम्बर मान्यता सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान् उपाध्याय यशोविजयः उल्लेख पर से प्रचलित हुई है। उपाध्याय यशोविजयजी ने अपने 'महावीरस्तव' में गन्धहस्ती के कथन रूप से सिद्धसेन दिवाकर के 'सन्मित' की एक गाथा उद्घृत की है। उस पर से आज कल ऐसा मानाः जाता है कि सिद्धसेन दिवाकर ही गंधहस्ती हैं। परन्तु उ० यशोविजयजी का यह उल्लेख भ्रान्ति जन्य है। इसे सिद्ध करने वाले दो प्रमाण इस समय स्पष्ट हैं। एक तो यह कि उ० यशोविजयजी से पूर्व के किसी भी प्राचीन या अर्वाचीन ग्रन्थकार ने सिद्धसेन दिवाकर के साथ या उनकी निश्चित मानी जाने वाली कृतियों के साथ या उन कृतियों में से उद्धृत अवतरणों के साथ एक भी स्थल पर गंधहस्ती विशेषण का उपयोग नहीं किया है। 'सिद्धसेन दिवाकर की कृति के अवतरण के साथ गंधहस्ती विशेषण का व्यवहार करनेवाले केवल उक्त यशोविजयजी ही हैं। अतः उनका यह कथन किसी भी प्राचीन आधार से रहित है। इसके अतिरिक्त सिद्धसेन दिवाकर के जीवन वृत्तान्तवाले जितने र प्राचीन या अर्वाचीन प्रवन्ध मिलते हैं उनमें कहीं भी गन्धहस्ती पद व्यवहृत दृष्टिगोचर नहीं होता; जब कि दिवाकर पद प्राचीन प्रवन्धों तक में और दूसरे आचार्यों के ग्रन्थों 3 में भी प्रयुक्त

२ भद्रेश्वरकृत कथावलीगत सिद्धसेन प्रवन्ध, अन्य लिखित सिद्धसेनप्रबन्ध, प्रभावकचरित्रगत वृद्धवादिप्रवन्धांतर्गत सिद्धसेन प्रवन्ध, प्रबन्धचितामणिगत विक्रम प्रवन्ध और चतुर्विशतिप्रबन्ध ।

सिद्धसेन के जीवन प्रबन्धों में जैसे दिवाकर उपनाम आता है और उसका समर्थन मिलता है वैसे गंधहस्ती के विषय में कुछ भी नहीं है। यदि गन्धहस्ती पद का इतना प्राचीन प्रयोग मिलता है तो यह प्रश्न होता ही।

है कि प्राचीन ग्रंथकारों ने दिवाकर पद की तरह गंधहस्तीपद सिद्धसेन के नाम के साथ या उनकी किसी निश्चित कृति के साथ प्रयुक्त क्यों नहीं किया ?

३ देखो हरिभद्रकृत पंचवस्तु गाथा १०४८, पृ० १५६।

१ 'अनेनैवाऽभिप्रायेणाह गन्धहस्ती सम्मतौ——" न्यायखण्डस्ताद्यः इलोक ० १६ पृ०१६ द्वि ०।

भिलता है। दूसरा प्रवल और अकाटच प्रमाण है कि उ० यशोविजयजी से पहले के १ अनेक ग्रन्थों में जो गन्धहस्ती के अवतरण मिलते हैं वे सभी

#### १ तुलना के लिए देखो —

"निद्रादयो यतः समधिगताया एव दर्शनलब्धेः उपयोगघाते प्रवर्त्तनते चक्षुर्दर्शनावरणादिचतुष्ट्यं तूद्गमोच्छे-दित्वात् मूलघातं निहान्ति दर्शनलब्धम् इति।" तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति ए० १३५, पं ४ । भाग २

''या तु भवस्थकेवलिनो द्विवि-वस्य सयोगाऽयोगभेदस्य सिद्धस्य वा दर्शनमोहनीयसप्तकक्षयादपायसद्द्रव्य-श्वयाचोदपादि सा सादिरपर्थवसाना इति।'' तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ०५९, प०२७।

''तत्र याऽपायसद्द्रव्यवर्तिनी श्रेणि-कादीनां सद्द्रव्यापगमे च भवति अपायसहचारिणी सा सादिसपर्यव-साना"—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० ५९ पं० २७

'' प्राणापानावुच्छ्वासानिःश्वास-।क्रियालक्षणौ।'' तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० -१६१ पं० १३। "आह च गन्धहस्ती—निद्रादयः समिधिगताय। एव दर्शनलब्धेरुपद्याते वर्तन्ते दर्शनावरणचतुष्टयन्तूद्रमोच्छिदिन्त्वात् समूलद्यातं हिन्ते दर्शनलब्ध-मिति" प्रवचनसारोद्धार की सिद्धसेनीय वृत्तिपृ० ३५८, प्र० ५० ६। सित्तरी-टीका मलयिगिर कृत गाथा ६। देवेन्द्र कृत प्रथम कर्मग्रन्थ टीका गाथा १२।

''यदाह गन्धहस्ती—भवस्थकेव-लिनो द्विविधस्य सयोगायोगभेदस्य सिद्धस्य वा द्रशनमोहनीसप्तकक्षया-विभूता सम्यग्दृष्टिः सादिरपर्यवसाना इति।" नवपदवृत्ति पृ०८८ द्वि०

"यदुक्तं गन्धहस्तिना-तत्र याऽपा-यसद्द्रव्यवर्तिनी; अपायो-मतिज्ञानांदाः सद्द्रव्याणि-शुद्धसम्यक्तवदिलकानि तद्वर्तिनी श्रेणिकादीनां च सद्द्रव्याप-गमे भवत्यपायसहचारिणीं सा सादिस-पर्यवसाना इति।" नवपदवृत्ति पृ० ८८ द्वि०

"यदाह गन्धहस्ती—प्राणापानौ उच्छ्वासनिःश्वासौ इतिः" धर्मसंग्रहणी-वृत्ति(मलयगिरि)पृ० ४२, प्र० पं० २ । अवतरण कहीं तो ज्रा भी परिवर्तन बिना ही और कहीं तो बहुत ही थोड़े परिवर्तन के साथ और कहीं तो भावसाम्य के साथ सिंहसूर के प्रशिष्य और भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन की तत्त्वार्थभाष्य पर वृत्ति में मिलते हैं। इस पर से इतना तो निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि गन्धहस्ती प्रचलित परम्परा के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर नहीं, किन्तु उपलब्ध तत्त्वार्थभाष्य की वृत्तिके रचियता भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन ही हैं। नाम के सादृ रय से और प्रकाण्डवादी तथा कुशल ग्रन्थकार के रूप से प्रसिद्धि प्राप्त सिद्धसेन दिवाकर ही गन्धहस्ती हो सकते हैं ऐसी मान्यता में से उ० यशोविजयजी की दिवाकर के लिये गन्धहस्ती विशेषण के प्रयोग करने की भ्रान्ति उत्पन्न हुई हो-ऐसा सम्भव है।

ऊपर की दलीलों पर से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इवेताम्बर पर-म्परा में प्रसिद्ध गंधहस्ती तत्त्वार्थ-सूत्र के भाष्य की उपलब्ध विस्तीर्ण वृत्ति के रचियता सिद्धसेन ही हैं। इस पर से हमें निश्चित रूप से ऐसा मानने के कारण मिलते हैं कि सन्मति के टीकाकार दसवीं शताब्दी के अभयदेव ने अपनी टीका भें दो स्थानोंपर गंधहस्ति पद का प्रयोग कर उनकी रचित तत्त्वार्थ व्याख्या देख लेने की जो सूचना की है वह

'' यद्यप्यवयवप्रदेशयोगन्धहस्त्या-

''अतएव च भेदः प्रदेशानामवयः बानां च, ये न जातुःचिद् वस्तुव्यतिरे- दिषु भेदोऽस्तिः स्याद्वादमंजरी पृ॰ केणोपलभ्यन्ते ते प्रदेशाः ये तु विशक- ६३, रलो० ९।

लिताः परिकालितमूर्तयः प्रज्ञापथमवतरित तेऽवयवाः।" तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० ३२८ पं० २१।

१ सन्मति के दूसरे काण्ड की प्रथम गाथा की व्याख्या की समाप्ति में टीकाकार अभयदेव ने तत्त्वार्थ के प्रथम अध्याय के ९ से १२ सूत्र उद्धृत. किये हैं और वहाँ उन सूत्रों की न्याख्या के विषय में गन्धहस्ती की सिफारिश करते हुए कहा है कि— 'अस्य च सूत्रसमूहस्य व्याख्या गन्धहास्ति.

अन्य कोई नहीं, प्रत्युत उपलब्ध भाष्यवृत्ति के रचियता सिद्धसेन ही हैं। इसलिए सम्मति टीका में अभयदेव ने तत्त्वार्थ पर की जिस गंधहस्ती कृत व्याख्या देख लेने की सूचना की है उस व्याख्या के लिए अब नष्ट या अनुपलव्य साहित्य की ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं है। इसी अनुसंधान में यह भी मानना आवश्यक प्रतीत होता है कि नवमी-दसवीं शताब्दी के ग्रन्थकार शीलाङ्क<sup>9</sup> ने अपनी आचारांग सूत्र की टीका में जिस गन्धहस्ति कृत विवरण का उल्लेख किया है वह भी तत्त्वार्थ भाष्य की वृत्ति के रचियता सिद्धसेन का ही होना चाहिए; क्योंकि, बहुत ही नजदीक के अन्तर में हुए शीलाङ्क और अभयदेव, दोनों भिन्न-भिन्न आचार्यों के लिए गन्धहस्ती पद का प्रयोग करें यह असम्भव है। और, अभयदेव जैसे बहुश्रुत विद्वान ने, जैन आगमों में प्रथम स्थान घारण करने वाले आचाराङ्ग सूत्र की थोड़े ही समय पूर्व हुए शीलाङ्ग सूरि रचित वृत्ति न देखी हो ऐसी कल्पना करना ही कठिन है। और फिर, शीलाङ्क ने स्वयं ही अपनी टीकाओं में जहाँ जहाँ सिद्धसेन दिवाकर कृत सन्मित की गाथाएँ उद्घृत की हैं वहाँ किसी भी स्थल पर गन्धहस्ति-पद का प्रयोग नहीं किया, अतएव शीलाङ्क के अभिमत से गन्धहस्ती दिवाकर नहीं हैं यह स्पष्ट है।

प्रभृतिभिर्विहितेति न प्रदर्श्यते"-पृ० ५९५ पं० २४। इसी प्रकार तृतीय काण्ड की ४४ वीं गाथा में आए हुए 'हेतुवाद' पद की व्याख्या करते हुए उन्होंने '' सम्यय्दर्शनज्ञानचारिज्ञाणि मोक्षमार्गः' रख कर इसके लिए भी लिखा है ''तथा गन्धहरित-प्रभृतिभिर्विकान्तमिति नेहं प्रदर्श्यते"--पृ० ६५१. पं० २०

१ देखो आचार्य जिनविजयजी द्वारा सम्पादित 'जीतकल्प' की प्रस्तावना ए० १९। परिशिष्ट, शीलाङ्काचार्य के विषय में अधिक ब्योरा।

२ ''शस्त्रपरिज्ञा विवरणमितबहुगहनं च गन्धहस्तिकृतम्'। तथा — ''शस्त्रपरिज्ञाविवरणमितबहुगहनिमतीव किल वृतं पूज्यैः। श्रीगन्धहस्तिमिश्रैविवृणोमि ततोऽहमविशष्टम् ॥" आचारांगटीका ए० १ तथा ८२ का प्रारंम।

जपर की विचारसरणी के वल पर हमने विहले जो निश्चित किया था उसका संपूर्णतया समर्थक उल्लिखित प्राचीन प्रमाण भी हमें प्रथम हिन्दी आवृत्ति के समय मिल गया है जो हिरभद्रीय अधूरी वृत्ति के पूरक यशोभद्र सूरि के शिष्य ने लिखा है। वह इस प्रकार है—

" सूरियशोभद्रस्य (हि) शिष्येण समुद्धृता स्ववोधार्थम् । तत्त्वार्थस्य हि टीका जडकायार्जना धृता यात्यां नृद्धृता ॥ ( ० यर्जुनोद्धृतान्त्यार्धा ) ॥ १॥

हरिभद्राचार्येणारब्धा विवृतार्धषडघ्यायांश्च ।
पूज्यै: पुनरुद्धृतेयं तत्त्वार्थार्द्धस्य टीकान्त्या ॥ २ ॥ इति ॥ पृ० ५२१
एतदुक्तं भवति – हरिभद्राचार्येणार्धषण्णामध्यायानामाद्यानां टीकाकृता,
भगवता तुगन्धहस्तिना सिद्धसेनेन या कृता तत्त्वार्थटीका न यैर्वादस्थानैर्व्याकुला,
तस्या एव शेषमु (षा उ) द्धृताचार्येण रचवोधार्थं सात्यन्तगुर्वो (व्ये)
दुपुदुविका टीका निष्पन्ना इत्यलं प्रसगेव पृ. ५२१ यह पाठ अन्य लिखित
प्रति से शुद्ध किया गया है—देखो आत्मानंद प्रकाश ४५.१० पृ० १९३

## (ग) सिद्धसेन

तत्त्वार्थभाष्य के ऊपर श्वेताम्बराचार्यों की रची हुई दो पूर्ण वृत्तियाँ इस समय मिलती हैं। इनमें एक वड़ी और दूसरी उससे छोटी है। वड़ी वृत्ति के रचने वाले सिद्धसेन ही यहाँ पर प्रस्तुत हैं। ये सिद्धसेन दिन्नगणि के शिष्य मिहसूर के शिष्य भास्वामी के शिष्य थे, यह वात इनकी भाष्यवृत्ति के अन्त म दी हुई प्रशस्ति पर से सिद्ध है। गंधहस्ती के विचार प्रसंग में दी हुई युक्तियों से यह भी जाना जाता है कि गंधहस्ती प्रस्तुत सिद्धसेन ही हैं। जब तक दूसरा कोई खास प्रमाण न मिले

१ देखो गुजराती तत्त्वार्थविवेचन परिचय पृ० ३६।

२ यही सिंहसूर नयचक्र के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं देखो, श्री आत्मानंद प्रकाश ४५. १०. पृ० १९१

तव तक उनकी दो कृतियाँ मानने में शंका नहीं रहतो—एक तो आचारांग विवरण जो अनुपलब्ध है और दूसरी तत्त्वार्थभाष्य की उपलब्ध वड़ी वृत्ति । इनका 'गंधहस्ती' नाम किसने और क्यों रक्ला, इस विषय में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इन्होंने स्वयं तो अपनी प्रशस्ति में गंधहस्तिपद जोड़ा नहीं, जिससे मालूम होता है कि जैसा सामान्य तौर पर वहुतों के लिये घटित होता है वैसा इनके लिये भी घटित हुआ है-अर्थात् इनके शिष्य या भक्त अनुगामी ने इनको गंधहस्ती के तौर पर प्रसिद्ध किया है। यह बात यशोभद्रसूरि के शिष्य के उपर्युक्त उल्लेख से और भी स्पष्ट हो जाती है। ऐसा करने का कारण यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन सैद्धान्तिक थे और आगमशास्त्रों का विशाल ज्ञान धारण करन के अतिरिक्त ुवे आगमविरुद्ध मालूम पड़ने वाली चाहे जैसी तर्कसिद्ध वातों का भी बहुत ही आवेंशपूर्वक खंडन करते थे और सिद्धान्तपक्ष का स्थापन करते थे। यह वात उनकी तार्किकों के विरुद्ध की गई कटु चर्चा देखने से अधिक संभव जान पड़ती है। इसके सिवाय, उन्होंने तत्त्वार्थभाष्य पर जो वृत्ति लिखी है वह अठारह हजार इलोक प्रमाण होकर उस वक्त की रची हुई तत्त्वार्थभाष्य पर की सभी व्याख्याओं में कदाचित् बड़ी होगी। इस बड़ी वृत्ति और उसमें किये गये आगम के समर्थन को देखकर उनके किसी शिष्य या भक्त अनुगामी ने उनके जीवन में अथवा उनके पीछे उनके लिये 'गंधहस्ती' विशेषण प्रयुक्त किया हो, ऐसा जान पड़ता है। उनके समय के सम्बन्ध में निश्चयरूप से कहना अभी शक्य नहीं, फिर भी वे विक्रमी सातवीं और नववीं शताब्दी के मध्य में होने चाहिएँ, यह नि:सन्देह है। क्योंकि उन्होंने अपनी भाष्यवृत्ति में वसुबंधु आदि अनेक बौद्ध विद्वानों का उल्लेख

१ प्रासिद्ध बौद्ध विद्वान् 'वसुबंधु' का वे 'आमिषयद्ध' कह कर निर्देश करते हैं—''तस्मादेनःपदमेतत् वसुबन्धोरामिषगृद्धस्य गृध्यस्येवाऽप्रेक्ष्यकारिणः" । ''जातिरुपन्यस्ता वसुबन्धुवैधेयेन ।''—तत्त्वार्थभाष्यद्यत्ति पृ० ६८,
पं० १ तथा २९ । नागार्जन-रचित धर्मसंग्रह पृ० १३ पर जो आनन्तर्य पाँच पाप आते हैं और जिनका वर्णन शीलांक ने सूत्रकृतांग की (पृ० २१५) टाका में दिया हैं, उनका उल्लेख भी सिद्धसेन करते हैं—भाष्यवृत्ति पृ० ६७ ।

किया है। उनमें एक सातवीं शताब्दी के धमंकीर्ति भी हैं अर्थात् सातवीं शताब्दी के पहिले वे नहीं हुए, इतना तो निश्चित होता है। दूसरी तरफ नववीं शताब्दी के विद्वान् शीलाङ्क ने गंधहस्ती नाम से उनका उल्लेख निया है, इससे वे नववीं शताब्दी के पहले किसी समय होने चाहिएँ। सिद्धसेन नयचक के वृत्तिकार सिहसूर गणिक्षमा श्रमण के प्रशिष्य थे। सिहसूर विक्रम की सातवीं शताब्दी के मध्य में अवश्य विद्यमान थे अतएव सिद्धसेन का समय विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम पाद से लेकर आठवीं शताब्दी के मध्यभाग तक रहा हो ऐसा मालूम होता है। लिद्धसेन ने अपनी वृत्ति में सिद्धिविनिश्चय नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो संभवतः अकलंक का होगा। यदि यह वात ठीक है तो कहना चाहिए कि अकलंक और सिद्धसेन—दोनों समकालीन होंगे। यह भी अधिक संभव है कि अकलंक का राजवार्तिक सिद्धसेन ने देखा हो।

## (घ) हरिभद्र

ऊपर सूचित की हुई तत्त्वार्थभाष्य की छोटी वृत्ति के प्रणेता हरिभद्र ही यहाँ प्रस्तुत हैं। यह छोटी वृत्ति रतलामस्थ श्री ऋषभदेवजी केसरी-मलजी नामक संस्था की ओर से प्रकाशित हुई। यह वृत्ति केवल हरिभ-द्राचार्य की कृति नहीं है; किन्तु इसकी रचना में कम से कम <sup>3</sup> तीन आचार्यों का हाथ है। उनमें से एक हरिभद्र भी हैं। इन्हीं हरिभद्र का विचार यहाँ

१ ''भिक्षुवरघर्मकीर्तिनाऽपि विरोध उक्तः प्रमाणविनिक्चयादौ ।'' तत्त्वार्थभाष्यत्वात्ति पृ० ३९७ पं० ४ ।

२ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० ३९ हि० २।

३ तीन से ज्यादा भी इस वृत्ति के रचियता हो सकते हैं क्योंिक हिरिभद्र, यशोभद्र और यशोभद्र के शिष्य ये तीन तो निश्चित ही हैं किन्तु अष्टम नवम अध्याय के अन्त की पुष्पिका के आधार पर अन्य की भी कल्पना हो सकती है — 'इति श्री तत्त्वार्थटीकायां हिरभद्राचार्यप्रारब्धायां हुपडुपिकाभिधानायां तस्यामेवान्यकतृंकायां नवमोऽध्यायः समाप्तः"।

प्रस्तुत है। व्वेताम्बर परम्परा में हरिभद्र नाम के कई आचार्य हो गये हैं शिनमें से याकिनीसूनु रूप से प्रसिद्ध सैकड़ों ग्रन्थों के रचियता आश् हरिभद्र ही इस छोटी वृत्ति के रचियता माने जाते हैं। परन्तु इस बारे में कोई असंदिग्ध प्रमाण अभी हमारे सामने नहीं है।

ै मुनि श्री जंबूविजयजीने हिरभद्रीय वृत्ति और सिद्धसेनीय वृत्ति दोनों की तुलना की है और बतलाया है कि हिरभद्रने सिद्धसेनीय वृत्ति का अवलंबन लिया है। अगर यह बात ठीक है तो कहना होगा कि सिद्धसेन की वृत्ति के बाद ही हिरभद्रीय वृत्ति की रचना हुई है।

#### (ङ) देवगुप्त, यशोभद्र तथा यशोभद्र के शिप्य

उक्त हरिभद्र ने साढ़े पाँच अध्याय की वृत्ति रची। इसके बाद तत्त्वार्थभाष्य के सारे भाग के ऊपर जो वृत्ति है उसकी रचना दो व्यक्तियों के द्वारा हुई तो निश्चित ही जान पड़ती है। जिनमें से एक यशोभद्र नाम के आचार्य हैं। दूसरे उनके शिष्य है, जिनके नाम का कोई पता नहीं। यशोभद्र के अज्ञात नामक उस शिष्य ने दशम अध्याय के अन्तिम सूत्रमात्र के भाष्य के ऊपर वृत्ति लिखी है। इसके पहले के हरिभद्र त्यक्त सब भाष्य भाग के ऊपर यशोभद्र की वृत्ति है। यह बात उस यशोभद्रसूरि के शिष्य के वचनों से ही स्पष्ट हैं ।

इवेताम्बर परम्परा में यशोभद्र नाम के भनेक आचार्य और ग्रन्थकार हुए हैं ४।

इनमें से प्रस्तुत यशोभद्र कौन हैं यह अज्ञात है। प्रस्तुत यशोभद्र भाष्य की अधूरी वृत्ति के रचियता हरिभद्र के शिष्य थे इसका कोई निर्णा-

१ देखो मुनि कल्याणविजयजी लिखित **धर्मसं**ग्र**हणी की** प्रास्तावनाः पृ०२ से ।

२ देखो आत्मानन्द प्रकाश वर्ष ४५. अंक १० पृ० १९३।

३ देखी प्रस्तुत परिचय पृ० ४०।

४ देखो जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, परिशिष्ट में यशोभद्र ।

यक प्रमाण नहीं है। इसके विरुद्ध यह तो कहा जा सकता है कि अगर प्रस्तुत यशोभद्र उन हरिभद्र के शिष्य होते तो यशोभद्र का शिष्य जो वृत्ति की समाप्ति करनेवाला है और जिसने हरिभद्र की अधूरी वृत्ति का अपने गुरु यशोभद्र के द्वारा निर्वाहित होना लिखा है वह अपने गुरु के नाम के साथ हरिभद्र शिष्य इत्यादि कोई विशेषण विना लगाये शायद ही रहता। अस्तु, जो हो, इतना तो अभी विचारणीय है ही कि वे यशोभद्र कव हुए और उनकी दूसरी कृतियाँ हैं या नहीं? यह भी विचारणीय ह कि यशोभद्र अखिरी एकमात्र सूत्र की वृत्ति रचने क्यों नहीं पाए? और वह उनके शिष्य को क्यों रचनी पड़ी?

तुलना करने से जान पड़ता है कि यशोभद्र और उनके शिष्य की

भाष्यवृत्ति गन्धहस्ती की वृत्ति के आधार पर ही लिखी गई है।

्भद्र सूरि हुए हैं वे ही प्रस्तुत यशोभद्र हैं या अन्य, यह भी एक विचारणीय प्रश्न हैं।

(च) मलयगिरि

मलयगिरि की लिखी तत्त्वार्थभाष्य पर की व्याख्या नहीं मिलती। ये विक्रम की १२ वीं, १३ वीं शताब्दी में होने वाले विश्रुत श्वेताम्बर विद्वानों में से एक हैं। ये आचार्य हेमचन्द्र के समकालीन और सर्वश्रेष्ठ टीका-कार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी वीसों महत्वपूर्ण कृतियाँ उपलब्ध हैं।

## (छ) चिरंतनमुनि

चिरंतनमुनि एक अज्ञात नाम के श्वेताम्बर साधु है। तत्त्वार्थ के ऊपर साधारण टिप्पण लिखा है, ये विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के बाद

१ मलयगिरि ने तत्त्वार्थटीका लिखी थी ऐसी मान्यता उनकी प्रज्ञा-पनावृत्ति में उपलब्ध होने वाले निम्न उल्लेख तथा इसी प्रकार के दूसरे उल्लेखों पर से रूढ हुई है:—"तच्चाप्राप्तकारित्वं तत्वार्थटीकादौ सविस्त-रेण प्रसाधितमिति ततोऽवधारणीयम्।"—पद-१५ पृ• २९८।

२ देखो, 'धर्मसंग्रहणी' की प्रस्तावना पृ० ३६।

किसी समय हुए हैं; क्योंकि इन्होंने अध्याय ५, सूत्र ३१ के टिप्पण में चौदहवीं शताब्दी में होने वाले मिल्लिपेण की 'स्याद्वादमंजरी' का उल्लेखः किया है।

#### (ज) वाचक यशोविजय

वाचक यशोविजय की लिखी भाष्य पर की वृत्ति का अपूर्ण प्रथम अध्याय-जितना भाग मिलता है। ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय में ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण जैन समाज में सबसे अन्त में होने वाले सर्वोत्तम प्रामाणिक विद्वान् के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनकी संख्याबद्ध कृतियाँ उपलब्ध है। सतरहवीं, अठारहवीं शताब्दी तक होने वाले न्यायशास्त्र के विकास को अपना कर इन्होंने जैन श्रुत को तर्कबद्ध किया है और भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक प्रकरण लिखकर जैनतत्त्वज्ञान के सूक्ष्म अभ्यास का मार्ग तैयार किया है।

#### (झ) गणी यशोविजय

गणी यशोविजय ऊपर के वाचक यशोविजय से भिन्न हैं। ये कवा हुए, यह मालूम नहीं। इनके विषय में दूसरा भी ऐतिहासिक परिचय इस समय कुछ नहीं है। इनकी कृति के तौर पर भी अभी तक सिर्फ तत्त्वार्थ सूत्र गर का गुजराती टवा-टिप्पण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य कुछ रचना की होगी या नहीं, यह ज्ञाज नहीं। टिप्पण की भाषा और शैली को देखते हुएं ये सतरहवीं-अठारहवीं शताब्दी में हुए जान पड़ते हैं। इनकी उल्लेख करने योग्य दो विशेषताएँ हैं।

(१) जैसे वाचक यशोविजयजी वगैरह श्वेताम्बर विद्वानों ने 'अष्ट-सहस्री' जैसे दिगम्बर ग्रन्थों पर टीकाएँ रची हैं, वैसे ही गणी यशो-विजयजी ने भी तत्त्वार्थसूत्र के दिगम्बर सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को लेकर उस पर मात्र सूत्रों का अर्थपूरक टिप्पण लिखा है और टिप्पण लिखते हुए उन्होंने जहाँ जहां श्वेताम्बरों और दिगम्बरों का मतभेद या

१ देखो, जनतर्कभाषा प्रास्तावना-सिंघी सिरीज

मतिवरोध आता है वहाँ सर्वत्र स्वेताम्बर परम्परा का अनुसरण करके ही अर्थ किया है। इस प्रकार सूत्रपाठ दिगम्बर होते हुए भी अर्थ स्वेताम्बरीय है।

(२.) अवतक तत्त्वार्थसूत्र पर गुजराती में टिप्पण लिखन वालों में प्रस्तुत यशोविजय गणी ही प्रथम गिने जाते हैं, क्योंकि उनके सिवाय तत्त्वार्थसूत्र पर गुजराती में किसी का कुछ लिखा हुआ अभी तक जानने में नहीं आया।

गणी यशोविजयजी श्वेताम्बर हैं, यह वात तो निश्चित हैं; क्योंिक दिप्पण के अन्त में ऐसा उल्लेख हैं, और दूसरा सबल प्रमाण तो उनका बालावबोध-टिप्पण ही है। सूत्र का पाठभेद अौर सूत्रों की संख्या दिगम्बरीय स्वीकार करने पर भी उसका अर्थ किसी जगह उन्होंने दिगंबर परम्परा के अनुकूल नहीं किया। हाँ, यहाँ एक प्रश्न होता हैं, और वह यह कि श्वेताम्बर होते हुए भी यशोविजयजी ने दिगम्बर सूत्रपाठ कैसे लिया होगा ? क्या वे श्वेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित नहीं थे, या परिचित होने पर भी उन्हें दिगम्बर सूत्रपाठ में ही श्वेताम्बर सूत्रपाठ की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिखाई दिया होगा ? इसका उत्तर यही उचित जान पडता है कि वे श्वेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित तो अवश्य होंगे ही और उनकी दृष्टि में उसी पाठ का महत्त्व भी होगा ही; क्योंिक वैसा न होता वे श्वेतांबर-परम्परा के अनुसार टिप्पणी रचते ही नहीं; ऐसा होने

१ '' इति व्वेताम्बराचार्यश्रीउमास्वामिगण(णि)कृततत्त्वार्थसूत्रं तस्य बालावंबोधः श्रीयशोविजयगणिकृतः समाप्तः । ''—प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयी के शास्त्र संग्रह में की लिखित टिप्पणी की पुस्तक ।

२ इसे स्वीकार करनेमें अपवाद भी है जो कि वहुत ही थोड़ा है। उदाहरण के तौर पर अध्याय ४ का १९ वाँ सूत्र इन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ में से नहीं लिया। दिगम्बर सोलह स्वर्ग मानते हैं इस लिये उनका पाठ लेने में स्वेताम्बरीयता नहीं रह सकती, इससे इन्होंने इस स्थल पर स्वेताम्बर सूत्र-पाठों में से ही वारह स्वर्गों का नामवाला सूत्र लिया है।

पर भी उन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ ग्रहण किया इसका कारण यह होना चाहिए कि जिस सूत्रपाठ के आधार पर सभी दिगम्बर विद्वान् हजार वर्ष से दिगम्बर परम्परा के अनुसार ही स्वेताम्बर आगमोंसे विरुद्ध अर्थ करते आए हैं, उसी सूत्रपाठ में से क्वेताम्बर परम्परा के ठीक अनुक्ल अर्थ निकालना और करना बिलकुल शक्य तथा संगत है, ऐसी छाप दिगम्बर पक्ष पर डालना और साथ ही क्वेताम्बर अभ्यासियों को बतलाना कि दिगम्बर सूत्रपाठ या श्वेताम्बर सूत्रपाठ चाहे जो लो इन दोनों में पाठभेद होते हुए भी अर्थ तो एक ही प्रकार का निकलता है और वह स्वेताम्बर परम्परा के अनुकुल ही है । इससे दिगम्बर सूत्रपाठ से भड़कने की या उसे विरोधी पक्ष का सूत्रपाठ समझ कर फेंक देने की कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो भाष्यमान्य सूत्रपाठ सीखो या सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ याद करो। तत्त्व दोनों में एक ही है। इस रीति से एक तरफ दिगम्बर विद्वानों को उनके सूत्रपाठ में से सरल रीति से सत्य अर्थ क्या निकल सकता है यह बतलाने के लिये और दूसरी तरफ श्वेताम्बर अभ्यासियों को पक्षभेद के कारण दिगम्बरीय सूत्रपाठ से न भड़कें ऐसा समझाने के उद्देश्य से ही, इन यशोविजय जो ने श्वेता-मंबरीय सूत्रपाठ छोड़ कर दिगम्बरीय सूत्रपाठ पर टिप्पणी लिखी जान पड़ता है।

#### ( व ) पूज्यपाद

पूज्यपाद का असली नाम देवनन्दी है। ये विक्रम की पाँचवीं-छठी राताब्दी में हुए हैं। इन्होंने व्याकरण आदि अनेक विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ तो उपलब्ध <sup>२</sup> हैं और कुछ अभी तक मिले नहीं। दिग-म्बर व्याख्याकारों में पूज्यपाद से पहले सिर्फ शिवकोटि<sup>3</sup> के ही होने की

१ देखो, सर्वार्थसिद्धि २. ५३; ९.११ और १०.९।

२ देखो, जैनसाहित्य संशोधक प्रथम भाग पृ० ८३।

३ शिवकोटि कृत तत्त्वार्थ व्याख्या उसके अवतरण वगैरह आज उप-लब्ध नहीं हैं । उन्होंने तत्त्वार्थ पर कुछ लिखा था ऐसी सूचना कुछ अर्वाचीन

सूचना मिलती है। इन्हीं की दिगम्बरत्व समर्थक 'सर्वार्थसिद्धि' नाम कीः तत्त्वार्थव्याख्या पीछे सम्पूर्ण दिगम्बर विद्वानों को आधारभूत हुई है।

#### (ट) मह अकलङ्क

भट्ट अकलङ्क, विक्रम की सातवीं-आठवीं शताब्दी के विद्वान् हैं। 'सर्वार्थसिद्धि' के बाद तत्त्वार्थ पर इनकी ही व्याख्या मिलती है, जो 'राजवार्तिक' के नाम से प्रसिद्ध है। ये जैन न्याय प्रस्थापक विशिष्ट गण्यमान्य विद्वानों में से एक हैं। इनकी कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध हैं जो हरएक जैन न्याय के अभ्यासी के लिये महत्त्व की हैं।

# ( ह ) विद्यानंद

ये विद्यानन्द भी विक्रम की नववीं-दसवीं शताब्दी में हुए हैं। इनकी कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध हैं । ये भारतीय दर्शनों के विशिष्ट अभ्यासी हैं और इन्होंने तत्त्वार्थ पर 'श्लोकवार्तिक ' नाम की पद्यबंध विस्तृत व्याख्या लिख कर कुमारिल जैसे प्रसिद्ध मीमांसक ग्रन्थकारों की स्पर्धा की है और जैन दर्शन पर किये गये मीमांसकों के प्रचण्ड आक्रमण का सबल उत्तर दिया है।

# ( ड ) श्रुतसागर

'श्रुतसागर' नाम के दिगम्बर सूरि ने तत्त्वार्थ पर टीका लिखी है। ये १६ वीं शताब्दी के विद्वान हैं। इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे हैं। देखो भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा प्रकाशित श्रुतसागरी वृद्धि की प्रस्तावना पृ०९८।

<sup>ा</sup>लिलालेखों की प्रशस्ति पर से होती है। शिवकोटि समन्तभद्र के शिष्य थे, ऐसी मान्यता है। देखो, 'स्वामी समन्तभद्र' पृष्ठ ९६।

१ देखो, न्यायकुमुदचन्द्र की प्रस्तावना ।

२ देखो अष्टसहस्री और तत्त्वार्यंक्लोकवात्तिक की प्रस्तावना ।

# (ढ) विबुधसेन, योगीन्द्रदेव, योगदेव, लक्ष्मीदेव • और अभयनन्दिसूरि आदि

अनेक दिगम्बर विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर साधारण संस्कृत व्याख्याएँ लिखी हैं। उनके विषय में मुझे खास परिचय नहीं मिला। इतने संस्कृत व्याख्याकारों के अतिरिक्त तत्त्वार्थ की भाषा में टीका लिखनेवाले अनेक दिगम्बर विद्वान् हो गए हैं, जिनमें से अनेक ने तो कर्णाटक भाषा में टीकाएँ लिखी हैं और दूसरों ने हिन्दी भाषा में टीकाएँ लिखी हैं।

# ३. तत्त्वार्थस्त्र ।

तत्त्वार्थशास्त्र का बाह्य तथा आभ्यन्तर सिवशेष परिचय प्राप्त करने के लिए—मूल ग्रन्थ के आधार पर नीचे लिखी चार वातों पर विचार किया जाता है—(क) प्रेरक सामग्री, (ख) रचना का उद्देश्य, (ग) रचनाशैली और (घ) विषयवर्णन ।

### (क) प्रेरक सामगी

जिस सामग्री ने ग्रन्थकार को 'तत्त्वार्थसूत्र' लिखने की प्रेरणा की वह मुख्यरूप से चार भागों में विभाजित की जाती है।

१. आगमज्ञान का उत्तराधिकार—वैदिक दर्शनों में वेद की तरह जैनदर्शन में आगम प्रन्थ ही मुख्य प्रमाण माने जाते हैं, दूसरे प्रन्थों का प्रामाण्य आगम का अनुसरण करने में ही है। इस आगमज्ञान का पूर्व पर-म्परा से चलता आया उत्तराधिकार वाचक उमास्वाति को भली प्रकार मिला था, इससे सभी आगमिक विषयों का ज्ञान उन्हें स्पष्ट तथा व्यव-स्थित था।

२. संस्कृत आषा—काशी, मगध, विहार आदि प्रदेशों में रहने तथा विचरने के कारण और कदाचित् ब्राह्मणजाति के कारण वार् उमा-

१ देखो तत्त्वार्थभाष्य के हिन्दी अनुवाद की श्री नाथूरामजी की प्रस्तावना।

्राप्त (१०००) है। इन्हीं की दिगम्बरस्य समर्थक 'सर्वार्थसिद्धि' नाम की सम्बन्धन १००१ की संस्पूर्ण दिगम्बर विद्वानों को आधारमूत हुई है।

#### ( र ) भट्ट अकलङ्क

भा शक्क है, विक्रम की सातवीं-आठवीं शताब्दी के विद्वान् हैं। भागपांध्य है के बाद तत्त्वार्थ पर इनकी ही ब्याख्या मिलती है, जो भागपांध्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जैन न्याय प्रस्थापक विशिष्ट एष्यापान्य दिहानों में से एक हैं। इनकी कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध हैं की हुएएक जैन न्याय के अभ्यासी के लिये महत्त्व की हैं।

### ( ह ) विद्यानंद

रे विद्यातन्द भी विक्रम की नववीं-दसवीं राताब्दी में हुए हैं। इनकी किएने हो हित्याँ उपलब्ध हैं । ये भारतीय दर्शनों के विशिष्ट अभ्यासी हैं को रच्होंने तत्त्वार्थ पर 'श्लोकवार्तिक ' नाम की पद्यवंध विस्तृत व्याप्य निष्क कर कुमारिल जैसे प्रसिद्ध मीमांसक ग्रन्थकारों की स्पर्धा की है को जैन दर्शन पर किये गये मीमांसकों के प्रचण्ड आक्रमण का सबल स्वार दिया है।

# (ड) श्रुतसागर

श्रृतसागरं नाम के दिगम्बर सूरि ने तत्त्वार्थ पर टीका लिखी है। दे दे को सताब्दों के विद्वान हैं। इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे हैं। देखों धारतीय ज्ञान पीठ द्वारा प्रकाशित श्रुतसागरी वृत्ति की प्रस्तावना पृ०९८।

बिटाहेलों की प्रशस्ति पर से होती है। शिवकोटि समन्तमद्र के शिष्य थे, देशी सान्यता है। देग्नी, 'स्वामी समन्तभद्र' पृष्ठ ९६।

६ देखो, न्यायकुमूबचन्द्र की प्रश्तायना ।

९ देखी अन्द्रसहस्त्री और तत्त्वार्णहलोकवात्तिक की प्रस्तावना ।

# (ह) विवुधसेन, योगीन्द्रदेव, योगदेव, लक्ष्मीदेव । और अभयनन्दिसूरि आदि

अनेक दिगम्बर विद्वानों ने तत्त्रार्थ पर साधारण संस्कृत व्याख्याएँ लिखी हैं। उनके विषय में मुझे खास परिचय नहीं मिला। इतने संस्कृत व्याख्याकारों के अतिरिक्त तत्त्वार्थ की भाषा में टीका लिखनेवाले अनेक दिगम्बर विद्वान् हो गए हैं, जिनमें से अनेक ने तो कर्णाटक भाषा में टीकाएँ लिखी हैं और दूसरों ने हिन्दी भाषा में टीकाएँ लिखी हैं।

# ३. तत्त्वार्थस्त्र ।

तत्त्वार्थशास्त्र का वाहच तथा आभ्यन्तर सिवशेष परिचय प्राप्त करने के लिए—मूल ग्रन्थ के आधार पर नीचे लिखी चार वातों पर विचार किया जाता है—(क) प्रेरक सामग्री, (ख) रचना का उद्देश्य, (ग) रचनाशैली और (घ) विषयवर्णन ।

### (क) प्रेरंक सामग्री

जिस सामग्री ने ग्रन्थकार को 'तत्त्वार्थसूत्र' लिखने की प्रेरणा की वह मुख्यरूप से चार भागों में विभाजित की जाती है।

रे आगमज्ञान का उत्तराधिकार—वैदिक दर्शनों में वेद की तरह जैनदर्शन में आगम प्रन्थ ही मुख्य प्रमाण माने जाते हैं, दूसरे प्रन्थों का प्रामाण्य आगम का अनुसरण करने में ही है। इस आगमज्ञान का पूर्व पर-म्परा से चलता आया उत्तराधिकार वाचक उमास्वाति को भली प्रकार मिला था, इससे सभी आगमिक विषयों का ज्ञान उन्हें स्पष्ट तथा व्यव-स्थित था।

२. संस्कृत आषा—काशी, मगध, विहार आदि प्रदेशों में रहने तथा विचरने के कारण और कदाचित् ब्राह्मणजाति के कारण वार उमा-

१ देखो तत्त्वार्थभाष्य के हिन्दी अनुवाद की श्री नाथूरामजी की प्रस्तावना।

स्वाति'ने अपने समय की प्रधान संस्कृत भाषा का गहरा अभ्यास किया था। ज्ञानप्राप्ति के लिए प्राकृत भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का द्वार ठीक खुलने से संस्कृत भाषा में रचे हुए वैदिक दर्शनसाहित्य और बौद्ध दर्शनसाहित्य को जानने का उन्हें अवसर मिला और उस अवसर का यथार्थ उपयोग करके उन्होंने अपने ज्ञानभंडार को खूब समृद्ध किया।

3. दर्शनान्तरों का प्रभाव—संस्कृत भाषा द्वारा वैदिक और बीद्ध साहित्य में प्रवेश करने के कारण उन्होंने तत्कालीन नई नई रचनाएँ देखीं, उनमें से वस्तुएँ तथा विचारसरिणयाँ जानीं, उन सब का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव ने उन्हें जैन साहित्य में पहले से स्थान न पानेवाली संक्षिप्त दार्शनिक सूत्रशैली तथा संस्कृत भाषा में ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा की।

४. प्रतिभा—उक्त तीनों हेतुओं के होते हुए भी यदि उनमें प्रतिभा न होती तो तत्त्वार्थ का इस स्वरूप में कभी जन्म ही न होता। इससे उक्त तीनों हेतुओं के साथ प्रेरक सामग्री में उनकी प्रतिभा को स्थान दिये बिना चल ही नहीं सकता।

#### ( ख ) रचना का उद्देश्य

कोई भी भारतीय शास्त्रकार जब अपने विषय का शास्त्र लिखता है तब वह अपने विषयनिरूपण के अन्तिम उद्देश्य में मोक्ष को ही रखता है; फिर भले ही वह विषय अर्थ, काम, ज्योतिष या वैद्यक जैसा आधिभौतिक दिखाई देता हो अथवा तत्त्वज्ञान और योग जैसा आध्यात्मिक दिखाई पड़ता हो। सभी मुख्य-मुख्य विषयों के शास्त्रों के प्रारम्भ में उस उस विद्या के अन्तिम फलस्वरूप मोक्ष का ही निर्देश हुआ और उस उस शास्त्र के उपसंहार में भी अंततः उस विद्या से मोक्षसिद्धि होने का कथन किया गया है।

वैशेषिकदर्शन का प्रणेता 'कणाद' अपनी प्रमेय की चर्चा करने से पहले उस विद्या के निरूपण को मोक्ष का साधनरूप बतला कर ही उसमें अवर्तता है । न्यायदर्शन का सूत्रधार 'गौतम' प्रमाणपद्धित के जान को मोक्ष का द्वार मान कर ही उसके निरूपण में प्रवृत्त होता है । सांख्यदर्शन का निरूपण करनेवाला भी मोक्ष के उपायभूत जान की पूर्ति के लिये अपनी विश्वोत्पत्ति विद्या का वर्णन करता है । ब्रह्म मीमांसा में ब्रह्म और जगत का निरूपण भी मोक्ष के साधन की पूर्ति के लिये ही है । योगदर्शन में योगिकिया और दूसरी बहुत सी प्रासंगिक वातों का वर्णन मात्र मोक्ष का उद्देश्य सिद्ध करने के लिये ही है । भिनतमांगियों के शास्त्र भी, जिनमें जीव, जगत और ईश्वर आदि विषयों का वर्णन है, भिनत की पृष्टि द्वारा अन्त में मोक्ष प्राप्त कराने के लिये ही हैं। बौद्धदर्शन के अणिकवाद का अथवा चार आर्यसत्यों में समावेश पानेवाले आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक विषय के निरूपण का उद्देश भी मोक्ष के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है । जैनदर्शन के शास्त्र भी इसी मार्ग का अवलम्बन कर रचे गथे हैं। वाचक उमास्वाति ने भी अन्तिम उद्देश्य मोक्ष का ही रख कर उसकी प्राप्ति का उपाय सिद्ध करने के लिये स्वयं वर्णनार्थ निश्चित की हुई सभी वस्तुओं का वर्णन तत्त्वार्थ में किया है।

## (ग) रचना-शैली

पहले से ही जैन आगमों की रचना-शैली बौद्ध पिटकों जैसी लम्बे वर्णनात्मक सूत्रों के रूप में चली आती थी और वह प्राकृत भाषा में थी। दूसरी तरफ ब्राह्मण विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा में शुरू की हुई संक्षिप्त तूत्रों के रचने की शैली धीरे-धीरे बहुत ही प्रतिष्ठित हो गई थी; इस

१ देखो, कणादसूत्र १,१,४।२ देखो, न्यायसूत्र १,१,१। ३ देखो, ईश्वरकृष्ण कृत सांस्यकारिका का०२।

४. वा॰ उमास्वाति की तत्त्वार्थ रचने की कल्पना 'उत्तराध्ययन' के २८ वें अध्ययन की आभारी है ऐसा जान पड़ता है। इस अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग' है; इस अध्ययन में मोक्ष के मार्गी को सूचित कर उनके विषय रूप से जैन तत्त्व ज्ञान का बिलकुल संक्षेप में निरूपण किया गया है।

शैली ने वाचक उमास्वाति को आकर्षित किया और उसी में लिखने की प्रेरणा की। जहाँ तक हम जानते हैं जैनसंप्रदाय में संस्कृत भाषा में छोटे छोटे सूत्रों के रचियता सब से पहले उमास्वाति ही हैं; उनके पीछे ही ऐसी सूत्रशैली जैन परम्परा में अतीब प्रतिष्ठित हुई और व्याकरण, अलंकार, आचार, नीति, न्याय आदि अनेक विषयों पर क्वेताम्बर, दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय के विद्वानों ने उस शैली में संस्कृत भाषाबद्ध ग्रन्थ लिखे।

उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र कणाद के वैशेपिक सूत्रों की तरह दस अध्यायों में विभवत है; इनकी, संख्या मात्र ३४४ जितनी है, जब कि कणाद के सूत्रों की संख्या ३३३ जितनी ही है। इन अध्यायों में वैशेपिक आदि सूत्रों के सदृश आह्निक-विभाग अथवा ब्रह्मसूत्र आदि के समान पाद-विभाग नहीं हैं। जैन साहित्य में 'अध्ययन' के स्थान पर 'अध्याय' का आरंभ करने वाले भी उमास्वाति ही हैं। उनके द्वारा शुरू न किया गया आह्निक और पाद-विभाग भी आगे चलकर उनके अनुयायी 'अकलंक' आदि द्वारा शुरू कर दिया गया है। वाहच रचना में कणादसूत्र के साथ तत्त्वार्थ सूत्र का विशेष साम्य होते हुए भी उसमें एक खास जानने योग्य अन्तर है, जो जैनदर्शन के परम्परागत मानस पर प्रकाश डालता है। कणाद अपने मतव्यों को सूत्र में प्रतिपादित करके, उनको साबित करने के लिये अक्षपाद गौतम के सदृश पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष न करते हुए भी, उनकी

इसी वस्तु को वा॰ उमास्वाति ने विस्तार कर उस में समग्र आगम के तत्थों को गूँथ दिया है। उन्होंने अपने सूत्र ग्रंथ का प्रारम्भ भी मोक्षमार्ग प्रति-पादक सूत्र से ही किया है। दिगंवर सम्प्रदाय में तो तत्त्वार्थस्त्र 'मोक्षशास्त्र' के नाम से अति प्रासिद्ध है। वौद्ध परम्परा में विशुद्धिमार्ग अतिमहत्त्व का ग्रन्थ प्रासिद्ध है जो बुद्ध्योष के द्वारा पाँचवीं , सदी के आस-पास पार्ली में रचा गया है और जिसमें समग्र पार्ली पिटकों का सार है, इसका पूर्ववर्ती विमुक्तिमार्ग नामक ग्रन्थ भी वौद्ध परम्परा में। था जिसका अनुवाद चीनी भाषा में मिलता है। विशुद्धिमार्ग और विमुक्तिमार्ग दोनों शब्दों का अर्थ मोक्षमार्ग ही है।

पुष्टि में हेतुओं का उपन्यास तो बहुधा करते ही हैं; जब कि बा० उमा-स्वाति अपने एक भी सिद्धान्त की सिद्धि के लिये कहीं भी युक्ति, प्रयुक्ति या हेतु नहीं देते । वे अपने वनतव्य को स्थापित सिद्धान्त के रूप में हो, कोई भी दलील या हेतु दिये विना अथवा पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष, किये विना ही पोगसूत्रकार 'पतंजिल' की तरह वर्णन करते चले जाते हैं। उमास्वाति के सूत्रों और वैदिक दर्शनों के सूत्रों की तुलना करते हुए एक छाप मन के ऊपर पड़ती है कि जैन परम्परा श्रद्धा-प्रधान है, वह अपने सर्वज्ञ के वक्तव्य को अक्षरज्ञः स्वीकार कर लेती है और उसमें शंका-समाधान का अवकाश नहीं देखती; जिसके परिणामस्वरूप संशोधन, परिवर्धन और विकास करने योग्य अनेक बुद्धि के विषय तर्कवाद के जमाने में भी अचिचित रह कर मात्र श्रद्धा के आधार पर आज तक टिके हुए हैं । जब कि वैदिक दर्शन-परम्परा वृद्धिप्रधान होकर अपने माने हुए सिद्धान्तों की परीक्षा करती है; उसमें शंका-समाधान वाली चर्चा करती है और बहुत बार तो पहले से माने जाने वाले सिद्धान्तों को तर्कवाद के बल पर उलट कर नये सिद्धान्तों की स्थापना करती है अथवा उनमें संशोधन-परिवर्धन करती है। सारांश यह है कि जैन परम्परा ने विरासत में मिले हुए तत्वज्ञान और आचार को बनाये . रखने में जितना भाग लिया है उतना नृतन सर्जन में नहीं लिया।

१ सिद्धसेन, समन्तभद्र आदि जैसे अनेक युरंघर तार्किकों द्वारा िकया हुआ तर्किवकास ओर तार्किक चर्चा भारतीय विचार विकास में खास स्थान रखते हैं, इस बात से इनकार नहीं िकया जा सकता; तो भी प्रस्तुत कथन गौण-प्रधानभाव और दृष्टिभेद की अपेक्षा से ही समझने का है। इसे एकाध उदाहरण से समझना हो तो तत्त्वार्थसूत्रों और उपनिषदों आदि को लीजिये। तत्त्वार्थ के व्याख्याकार घरंघर तार्किक होते हुए भी और सम्प्रदाय भेद में विभक्त होते हुए भी जो चर्चा करते हैं और तर्क बल का प्रयोग करते हैं वह सब प्रथम से स्थापित जैनसिद्धान्त को स्पष्ट करने अथवा उसका समर्थन करने के लिये ही है। इनमें से िकसी व्याख्याकार ने नया विचारसर्जन नहीं िकिया या द्वेताम्बर-दिगम्बर की तात्विक मान्यता में कुछ भी अन्तर.

#### (घ) विषय-वर्णन

विषय की पसंदगी—कितने ही दर्शनों में विषय का वर्णन जेय मीमांसा-प्रधान है; जैसा कि वैशेषिक, सांख्य और वेदान्तदर्शन में है। वैशेषिक दर्शन अपनी दृष्टि से जगत् का निरूपण करते हुए उसमें मूल द्रव्य कितने हैं? कैसे हैं ? और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे पदार्थ कितने तथा कैसे हैं ? इत्यादि वर्णन करके मुख्य रूप से जगत के प्रमेयों की ही मीमांसा करता है। सांख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन करके प्रधान रूप से जगत के मूलभूत प्रमेय तत्त्वों की ही मीमांसा करता है। इसी प्रकार वेदान्तदर्शन भी जगत के मूलभूत ब्रह्मतत्त्व की ही मीमांसा प्रधान रूप से करता है। परन्तु कुछ दर्शनों में चारित्र की मीमांसा मुख्य है, जैसे कि योग और वौद्ध दर्शन में। जीवन की शुद्ध क्या ? उसे कैसे साम्रना ? उसमें कौन कौन वाधक हैं ? इत्यादि जीवन सम्बन्धी प्रश्नों का हल योगदर्शन ने हेय—दुःख, हेयहेतु—दुःख का कारण, हान—मोक्ष और हानोपाय—मोक्ष का कारण इस चतुर्व्यूह का निरूपण करके और वौद्धदर्शन ने चार आर्यसत्यों का निरूपण करके, किया है। अर्थात् पहले दर्शनविभाग का विषय श्रेयतत्त्व और दूसरे दर्शनविभाग का चारित्र है।

भगवान् महावीर ने अपनी मीमांसा में ज्ञेयतत्त्व और चारित्र को समान स्थान दिया है, इससे 'उनकी तत्त्वमीमांसा एक ओर जीव, अजीव के निरूपण द्वारा जगतका स्वरूप वर्णन करती है और दूसरी तरफ आस्रव, संवर आदि तत्त्वों का वर्णन करके चारित्र का स्वरूप दरसाती है। इनकी तत्त्वमीमांसा का अर्थ है ज्ञेय और चारित्र का समानरूप से

नहीं डाला। जब कि उपनिषद, गीता और ब्रह्मपूत्र के व्याख्याकार तर्कवल से यहाँ तक स्वतन्त्र चर्चा करते हैं कि उनके बीच तात्विक मान्यता में पूर्व-पश्चिम जैसा अन्तर खड़ा हो गया है। इसमें क्या गुण और क्या दोष है, यह वक्तव्य नहीं, वक्तव्य केवल वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना है। गुण और दोष सापेक्ष होने से दोनों परम्पराओं में हो सकते हैं और नहीं भी है। सकते हैं।

विचार । इस मीमांसा में भगवान् ने नवतत्त्वों को रखकर इन पर की जाने वाली अचल श्रद्धा को जैनत्व की प्राथिमक शर्त के रूप में वर्णन किया है। त्यागी या गृहस्य कोई भी महावीर के मार्गका अनुयायी तभी माना जा सकता है जब कि उसने चाहे इन नवतत्त्वों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त न किया हो, तो भी इनके ऊपर वह श्रद्धा रखता ही हो; अर्थात् 'जिनक-थित ये तत्त्व ही सत्य हैं 'ऐसी रुचि-प्रतीति वाला हो। इस कारण से जैनदर्शन में नवतत्त्व जितना दूसरे किसी का भी महत्त्व नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति के कारण ही वा० उमास्वाति ने अपने प्रस्तुत शास्त्र के विषय-रूप से इन नवतत्त्वों को पसन्द किया और उन्हीं का वर्णन सूत्रों में सात संख्या द्वारा करके उन सूत्रों के विषयानुरूप 'तत्त्वार्थाविगम ' ऐसा नाम दिया । वा॰ उमास्वाति ने नवतत्त्वों की भीमांसा में ज्ञेय प्रधान और चारिक प्रधान दोनों दर्शनों का समन्वय देखा; तो भी उन्होंने उसमें अपने समय में विद्योप चर्चाप्राप्त प्रमाण मीमांसा के निरूपण की उपयोगिता महसूस की; इससे उन्होंने अपने ग्रन्थ को अपने ध्यान में आनेवाली सभी मीमां-साओं से परिपूर्ण करने के लिये नवतत्त्व के अतिरिक्त ज्ञान-मीमांसा को विषय रूप से स्वीकार करके तथा न्यायदर्शन की प्रमाणमीमांसा की जगह जैन ज्ञानमीमांसा कैसी है उसे बतलाने के लिये अपने ही सूत्रों में योजना की । इससे समुच्चय रूप से ऐसा कहना चाहिये कि वा० उमास्वाति ने अपने सूत्र के विषय रूप से ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र इन तीनों मीमांसाओं को जैन दृष्टि के अनुसार लिया है।

विषय का विभाग—पसंद किये हुए विषय को वा॰ उमास्वाति ने अपनी दशास्यायों में इस प्रकार से विभाजित किया है—पहले अध्याय में ज्ञान की, दूसरे से पाँचवें तक चार अध्यायों में ज्ञेय की और छठे से दसवें तक पाँच अध्यायों में चारित्र की मीमांसा की है। उक्त तीनों मीमांसाओं की कमश: मुख्य सार वातें देकर प्रत्येक की दूसरे दर्शनों के साथ यहाँ संक्षेप में तुलना की जाती है।

ज्ञानमीमांसा की सारभूतं वातें—पहले अध्याय में ज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य वातें आठ हैं और वे इस प्रकार हैं: -१ नय और प्रमाण रूप से जान का विभाग। २ भित आदि आगम प्रसिद्ध पाँच ज्ञान और उनका प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाणों में विभाजन। ३ मितज्ञान की उत्पत्ति के साथन, उनके भेद-प्रभेद और उनकी उत्पत्ति के कमसूचक प्रकार। ४ जैन परम्परा में प्रमाण माने जानेवाले आगम शास्त्र का श्रुतज्ञान रूप से वर्णन। ५ अविध आदि तीन दिन्य प्रत्यक्ष और उनके भेद-प्रभेद तथा पारस्परिक अन्तर। ६ इन पाँचों ज्ञानों का तारतम्य वतलाते हुए उनका विषय निद्रें और उनकी एक साथ संभवनीयता। ७ कितने ज्ञान भ्रमात्मक भी हो सकते हैं यह और ज्ञान की यथार्थता और अयथार्थता के कारण। ८ नय के भेद-प्रभेद ।

तुलना — ज्ञानमीमांसा में जो ज्ञानचर्चा है वह 'प्रवचनसार' के ज्ञानाधिकार जैसी तर्कपुरस्सर और दार्शनिक शैली की नहीं; बिल्क नन्दी-सूत्र की ज्ञानचर्चा जैसी आगिमक शैली की होकर ज्ञान के सम्पूर्ण भेव-प्रभेदों का तथा उनके विषयों का मात्र वर्णन करनेवाली और ज्ञान-अज्ञान के वीच का भेद बतानेवाली है। इसमें जो अवग्रह, ईहा आदि लौकिक ज्ञान की उत्पत्ति का कम सूचित किया गया है वह न्यायशास्त्र में आनेवाली निर्विकत्प, सविकत्प ज्ञान की और वौद्ध अभिधम्मत्थसंगहो में आनेवाली ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का स्मरण कराता है; इसमें जो अविध आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष ज्ञानों का वर्णन है वह वैदिक और बौद्ध दर्शन के सिद्ध योगी तथा ईश्वर के ज्ञान का स्मरण कराता है। इसके दिव्य ज्ञान में वर्णित मनःपर्याय का निरूपण योगदर्शन और बौद्धदर्शन के परिचल्जान की याद दिलाता है। इसमें जो प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से प्रमाणों का विभाग है वह वैशेषिक और बौद्धदर्शन में वर्णित दो प्रमाणों का, सांख्य और

<sup>(</sup>१)१. १५-१९।(२)देखो मुक्तावली का० ५२ से आगे। (३) परि-च्छेद ४ पैरैप्राफ़ ८ से।(४)१. २१-२६ और ३०।(५) प्रशस्तपादकंदली पृ० १८७। (६) ३. १९।(७) अभिधम्मत्थसंग्हो परि० ९ पैरेप्राफ़ २४ और नागार्जुन का धर्मसंग्रह पृ० ४।(८)१. १०-१२।(९) प्रशस्तपादकदली पृ० २१३ प० १२ और न्यायबिन्दु १: २।

योगदर्शन में विणित तीन प्रमाणों का, न्यायदर्शन में प्रक्षित चार प्रमाणों का और मीमांसादर्शन में प्रतिपादित छः आदि प्रमाणों के विभागों का समन्वय है। इस ज्ञानमीमांसा में जो ज्ञान-अज्ञान का विवेक है वह न्याय-दर्शन की यथार्थ — अयथार्थ बुद्धि का तथा योगदर्शन के प्रमाण और विपर्यय का विवेक — जैसा है। इसमें जो नय का स्पष्ट निरूपण है वैसा दर्शनान्तर में कहीं भी नहीं। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक और वोद्धदर्शन में विणित प्रमाणमीमांसा के स्थान पर जैनदर्शन क्या मानता है वह सब तफसीलवार प्रस्तुत ज्ञानमीमांसा में वा० उनात्वाति ने दरसाया है।

श्रेयमीमांसा की सारभूत वातें — जेयमीमांसा में जगत के मृलभूत जीव और अजीव इत दो तत्त्वों का वर्णन है; इतमें से मात्र जीवतत्त्व की वर्च दूसरे से चौथे तक तीन अध्यायों में है। दूसरे अध्याय में जीवतत्त्व के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त संसारी जीव के अनेक भेद-प्रभेदों का और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बातों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में अधोलोक में वसनेवाले नारकों और मध्यलोक में बननेवाले मनुष्यों तथा पशु-पक्षी आदि का वर्णन होने से उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बातों के साथ पाताल और मनुष्य लोक का सम्पूर्ण भूगोल आ जाता है। चौथे अध्याय में देव-सृष्टि का वर्णन होने से उससें खगील के अतिरिक्त अनेक बकार के जिल्य धामों का और उनकी समृद्धि का वर्णन है। पाँचवें अध्याय में प्रत्येक द्रव्य के गुणधर्म का वर्णन करके उसका सामान्य स्वरूप बतला कर साधम्ध-वैधम्ब द्रारा द्रथ्य मात्र की विस्तृत चर्चा की है।

ज्ञेयमीमांसा में मुख्य सोलह वातें आती हैं जो उस प्रकार हैं:--

दूसरे अध्याय में—़ श जीवतत्त्व का स्वरूप । २ संसारी जीव के भेद । ३ इन्द्रिय के भेद-श्रभेद, उनके नाम, उनके विषय और जीवराशि में इंद्रियों

<sup>(</sup>१) ईश्वरकृष्ण कृत सांख्यकारिका का॰ ४ और योगदर्शन १.७।(२) १. १. ३।(३) शाबर-भाष्य १. ५।(४) १, ३३।(५) तर्कसंग्रह—बुद्धि निरुपण । (६) योगसूत्र १. ६। (७) १. ३४-३५।

का विभाजन। ४ मृत्यु और जन्म के बीच की स्थिति। ५ जन्मों के और उनके स्थानों के भेद तथा उनका जाति की दृष्टि से विभाग । ६ शरीर के भेद, उनके तारतम्य, उनके स्वामी और एक साथ उनका सम्भव। ७ जातियों का लिंग-विभाग और न टट सके ऐसे आयब्य को भोगनेवालों का निर्देश। तीसरे और चौथे अध्याय में --८ अधोलोक के विभाग, उसमें वसनेवाले नारक जीव और उनकी दशा तथा जीवनमर्यादा वगैरह। ९ द्वीप, समुद्र, पर्वत, क्षेत्र आदि द्वारा मध्यलोक का भौगोलिक वर्णन तथा रसमें वसनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जीवन का काल। १० देवों की विविध जातियाँ, उनके परिवार, भोग स्थान, समृद्धि, जीवनकाळ और ज्योतिर्मंडल द्वारा खगोल का वर्णन । पाँचवें अध्याय में - ११ द्रव्य के भेद उनका परस्पर साधम्यं-वैधम्यं: उनका स्थितिक्षेत्र और प्रत्येक का कार्य। १२ पुद्गल का स्वरूप, उनके भेद और उनकी उत्पत्ति के कारण। १३ सत् और नित्य का सहेतुक स्वरूप । १४ पौदगलिक बन्ध की योग्यता और अयोग्यता । १५ द्रव्य-सामान्य का लक्षण, काल को द्रव्य माननेवाला मता-न्तर और उसकी दृष्टि से काल का स्वरूप । १६ गुण और परिणाम के लक्षण और परिणाम के भेट।

तुलना—उनत वातों में से बहुत-सी वातें आगमों और प्रकरण ग्रन्थों में हैं, परन्तु वे सभी इस ग्रन्थ की तरह संक्षेप में संकलित और एक ही स्थल पर न होकर इधर-उधर विखरी हुई हैं। 'प्रवचनसार' के ज्ञेया-धिकार में और 'पंचास्तिकाय' के द्रव्याधिकार में ऊपर बतलाये हुए पांचवें अध्याय के ही विषय हैं परन्तु उनका निरूपण इस ग्रन्थ से जुदा पड़ता है। पंचास्तिकाय और प्रवचनसार में तर्कपद्धित तथा विस्तार है, जब कि उक्त पांचवें अध्याय में संक्षिप्त तथा सीधा वर्णन मात्र है।

ऊपर जो दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की सार वातें दी हैं वैसा अखण्ड, ब्यवस्थित और सांगोपांग वर्णन किसी भी ब्राह्मण या बौद्ध मूल दार्शनिक सूत्र ग्रन्थ में नहीं दिखाई देता । वादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र के तीसरे और चौथे अध्याय में जो वर्णन दिया है वह उक्त दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की कितनी ही वातों के साथ तुलना किये जाने के योग्य है; क्योंकि इसमें मरण के वाद की स्थिति, उत्क्रांति, जुदी-जुदी जाति के जोव, जुदे-जुदे लोक और उनके स्वरूप का वर्णन है।

उक्त दूसरे अध्याय में जीव का जो उपयोग लक्षण<sup>2</sup> कहा गया गया: है वह आत्मवादी सभी दर्शनों द्वारा स्वीकृत उनके ज्ञान या चैतन्य लक्षण से जुदा नहीं है। वैशेषिक और न्यायदर्शन के डिन्द्रियवर्णन की अपेक्षा उक्त दूसरे अध्याय<sup>3</sup> का इन्द्रियवर्णन जुदा दिखाई देते हुए भी उसके **इ**न्द्रिय--सम्बन्धी भेद, उनके नाम और प्रत्येक के विषय न्याय तथा वैशेषिक दर्शन के साथ लगभग शब्दशः समान हैं। वैशेषिकदर्शन भें में जो पार्थिव, जलीय, तैजस और वायवीय शरीरों का वर्णन है तथा सांख्यदर्शन <sup>६</sup> में जो सूक्ष्म लिंग और स्थूल शरीर का वर्णन है वह तत्त्वार्थ के शरीरवर्णन से जुदा दिखाई देते हुए भी वास्तव में एक ही अनुभव के भिन्न पहलुओं (पार्वी) का सूचक है। तत्त्वार्थ में जो बीच से टूट सके और न टूट सके ऐसे आयुष्य का वर्णन है और उसकी जो उपपत्ति दरसाई गई है वह योगसूत्र और उसके भाष्य के साथ शब्दशः साम्य रखती है। उक्त तीसरे और चौथे अध्याय में प्रदर्शित भूगोलविद्या का किसी भी दूसरे दर्शन के सूत्रकार ने स्पर्श नहीं किया; ऐसा होते हुए भी योगसूत्र ३. २६ के भाष्य में नरकभूमियों का; उनके आधारभूत घन, सिलल, बात, आकाश आदि तत्त्वों का; उनमें रहनेवाले नारकों का; मध्यलोक का; मेरु का; निषध, नील आदि पर्वतों का; भरत, इलावृत्त आदि क्षेत्रों का; जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र आदि द्वीप-

१. देखो 'हिन्दतत्त्वज्ञाननो इतिहास' द्वितीय भाग, पृ० १६२ से आगे । २२.८ । ३२.१५-२१ । ४ न्यायसूत्र १.१.१२ और १४ । ५ देखो, 'तर्कसंग्रह' पृथ्वी से वायु तक का निरुपण । ६ 'सांख्यकारिका' का० ४० से ४२ । ७२.३७-४९ । ८२.५२ । ९३.२२ विस्तार के लिये देखो, प्रस्तुत परिचय' पृ० १३, १४ ।

समुद्रों का; तथा ऊर्घ्वलोक सम्बन्धी विविध स्वर्गी का; उनमें वसनेवाली देवजातियों का; उनके आयुषों का; उनकी स्त्री, परिवार आदि भोगों का और उनके रहन-सहन का जो विस्तृत वर्णन है वह तत्त्वार्थ के तीसरे, चौथ अध्याय की त्रैलोक्य-प्रज्ञप्ति की अपेक्षा कमती मालूम देता है। इसी प्रकार बोद्धग्रंथों में वर्णित द्वीप, समुद्र, पाताल, शीत-उष्ण, नारक और विविध देवों का वर्णन भी तत्त्वार्थ की त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति की अपेक्षा संक्षिप्त ही है। ऐसा होते हुए भी इन वर्णनों का शब्दसाम्य और विवारसरणी की समानता देखकर आर्य दर्शनों की जुदी जुदी शालाओं का एक मूल शोधने की प्रेरणा हो आती है।

पाँचवाँ अध्याय वस्तु, शेली और परिभाषा में दूसरे किसी भी दर्शन की अपेक्षा वैशेषिक और सांख्य दर्शन के साथ अधिक साम्य रखता है। इसका षड्डव्यवाद वैशेषिकदर्शन के पट्पदार्थवाद की याद दिलाता है। इसमें प्रयुक्त साधम्य-वैश्वम्य-वाली शैलो वैशेषिक दर्शन का प्रतिविम्य हो ऐसा भासित होता है। यद्यपि धमोस्तिकाय अधमोस्तिकाय इन दो द्रव्यों की कल्पना दूसरे किसी दर्शनकार ने नहीं की और जैनदर्शनका आत्मस्वरूप भी दूसरे सभी दर्शनों की अपेक्षा जुदे ही प्रकार का है, तो भी आत्मवाद और पुद्गलवाद से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सो वातें वैशेषिक, सांख्य आदि के साथ अधिक साम्य रखनी हैं। जैनदर्शन की तरह त्याय, वैशेषिक , सांख्य आदि

र. वर्षसंग्रह पृ० २९-३१ तथा अभिधम्मत्थसंगही परि० ५ पैरा ३ से आगे । २. तत्त्वार्थ की श्रुतसागरकृत वृक्ति की प्रस्तावना (पृ० ८६) में पं॰ महेन्द्रकुमार ने वौद्ध, वैदिक भिन्न भिन्न प्रन्थों से लोक का जो विस्तृत-वर्णन उद्धृत किया है वह पुरातन भूगोल खगोल के जिन्नामुओं को देखने योग्य है। ३. १. १. ४। ४. प्रशस्तपाद पृ० १६ मे । ५. ५. १ और २. १७; विशेष विवरण के लिये देखों, 'जैनसाहित्यसंशोधक' खण्ड तृतीय अङ्क पहला तथा चौथा। ६. तत्त्वार्थ ५. १५-१६। ७. तत्त्वार्थ ५. २। ८. '' द्रष्वस्थातो नाना- '' ३. २. २०। २. '' पुरुषबहुत्वं सिद्धम्- '' सांख्यकारिका १८।

दंर्शन भी आत्मबहुत्ववादी ही हैं। जैनदर्शन का पृद्गलवाद वैशेषिकः दर्शन के परमाणुवाह<sup>े</sup> और सांख्य दर्शन के प्रकृतिवाद <sup>डे</sup> के समन्वय का भान कराता है; क्योंकि इसमें आरंभ और परिणाम उभयवाद का स्वरूप आता है। एक तरफ तत्त्वार्थ में कालद्रव्य को मानने वाले मतान्तर <sup>४</sup> का किया हुआ उल्लेख और दूसरी तरफ उसके निश्चित रूप से बतलाये हुए लक्षणों पर से ऐसा मानने के लिये जी चाहता है कि जैन तत्त्वज्ञान के व्यवस्थापकों के ऊपर कालद्रव्य के विषय में वैशेषिक ' और सांख्य दोनों दशैनों के मंतव्य की स्पष्ट छाप है; क्योंकि वैशेषिक दर्शन काल की स्वतंत्र द्रय्य नानता है, जब कि सांख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता। तत्त्वार्थ में स्चित किये गये कालद्रव्य के स्वरांत्र अस्तित्व-नास्तित्व-विषयक दोनों पक्ष, जो आगे जाकर दिगस्बर ४ और क्वेताम्बर परम्परा की जुदी जुदी मान्यता रूप से विभाजित हो गये हैं, पहले से ही जैनदर्शन में होंगे या उन्होंने वैशेषिक और सांख्यदर्शन के विचार संघर्ष के परिणामस्वरूप किसी सम्य जैनदर्शन में स्थान प्राप्त कियां होगा, यह एक शोध का विषय है। परन्तु एक बात तो दीपक जैसी स्पष्ट है कि मूल तत्त्वार्थ और उसकी व्याख्याओं े में जो काल के लिंगों का वर्णन है वह वैशेषिक सूत्र के साथ <mark>शब्दशः मिलता जुलता है। सत् और नित्य की तत्त्वार्थगत व्याख्या यदि</mark> किसी भी दर्शन के साथ 'सादृश्य रखती हो तो वह सांख्य और योग दर्शन ही हैं; इनमें वर्णित परिणामिनित्य का स्वरूप तत्त्वार्थ के सत् और नित्य के साथ शब्दशः मिलता है। वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं में द्रव्यारम्भ की जो योग्यता वतलाई गई है वह तत्त्वार्थमें विणत पौद्गलिक वध -- द्रव्यारंभ की योग्यता की अपेक्षा जुदे ही प्रकार की है। तत्त्वार्थ

१. तत्त्वार्थ ५. २३-२८ । २. देखो, 'तर्कसंग्रह' पृथ्वी आदि भूतों का निरूपण । ३. सांख्यकारिका २२ से आगे । ४. ५. ३८, । ५. ५. २२ । ६. २. २. ६ । ७. देखो, कुन्दकुन्द के प्रवचनसार और पंचास्तिकाय का कालनिरूपण तथा सर्वार्थसिद्धि ५. ३९ । ८. देखो, भाष्यवृत्ति ५. २२ और परत्त परिचय पृ० ११ । ९. प्रशस्तपाद, वासुनिरूपण पृ० ४८ । १०. ५. ३२-३५ ।

की दिव्य और गुण की व्याख्या वैशेषिक दर्शन की व्याख्या के साथ अधिक सादृश्य रखती है। तत्त्वार्थ और सांख्य योग दर्शन की परिणाम समनक्षी परिभाषा समान ही हैं। तत्त्वार्थ का द्रव्य, गुण और पर्याय रूप से सत् पदार्थ का विवेक सांख्य के सत् और परिणामवाद की तथा वैशेषिक दर्शन के द्रव्य, गुण और कर्म को मुख्य सत् मानने की प्रवृत्ति की याद दिलाता है।

चारित्रमीमांसा की सारभूत बातें — जीवन में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हेय हैं, ऐसी हेयं प्रवृत्तियों का मूल बीज क्या है, हेय प्रवृत्तियों को सेवन करनेवालों के जीवन में कैसा परिणाम आता है, हेय प्रवृत्तियों का त्याग शक्य हो तो वह किस २ प्रकार के उपायों से हो सकता है, और हेय प्रवृत्तियों के स्थान में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ जीवन में दाखिल करना, उसका परिणाम जीवन में क्रमशः और अन्त में क्या आता है — ये सब विचार छठे से दसवें अध्याय तक की चारित्रमीमांसा में आते हैं। ये सब विचार जैनदर्शन की बिल्कुल जुदी परिभाषा और सांप्रदायिक प्रणाली के कारण मानों किसी भी दर्शन के साथ साम्य न रखते हों ऐसा आपाततः भास होता है; तो भी बौद्ध और योग दर्शन का सूक्ष्मता से अभ्यास करने वाले को यह मालूम हुए बिना कभी नहीं रहता कि जैन चारित्र मीमांसा का विषय चारित्र-प्रधान उक्त दो दर्शनों के साथ अधिक से अधिक और अद्भुत रीति से साम्य रखता है। यह साम्य भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित, जुदी जुदी परिभाषाओं में संगृद्धित और उन उन शाखाओं में न्युनाधिक विकास प्राप्त परंतु अंसल में आर्य जाति के एक ही आचारदाय-आचार विषयक उत्तराधिकार का भान करता है।

चारित्र मीमांसा की मुख्य वातें ग्यारह हैं। छठे अध्याय में—१ आस्रव का स्वरूप, उसके भेद और किस किस प्रकार के आस्रवसेवन से कौन कीन कर्म बँघते हैं उसका वर्णन । सातवें अय्याय में—२ व्रत का

१. ५, ३७ और ४०। २. प्रस्तुत परिचय पृ० १०, ११।

स्वरूप, त्रत लेने वाले अधिकारियों के भेद और त्रत की स्थिरता के मार्ग। ३ हिंसा आदि दोषों का स्वरूप। ४ त्रत में संभवित दोष। ५ दान का स्वरूप और उसके तारतम्य के हेतु। आठवें अध्याय में—६ कर्मवन्य के मूलहेतु और कर्मवन्य के भेद। नववें अध्याय में—संवर ओर उसके विविध उपाय तथा उसके भेद-प्रभेद। ८ निर्जरा और उसका उपाय। ९ जुदे जुदे अधिकार वाले साथक और उनकी मर्यादा का तारतम्य। दसवें अध्याय में—१० केवलज्ञान के हेतु और मोक्ष का स्वरूप। ११ मुक्ति प्राप्त करने वाले आत्मा की किस रीति से कहाँ गित होती है उसका वर्णन।

तुलना—तत्वार्थं की चारित्र मोमांसा प्रवचनसार के चारित्र वर्णन से जुदी पड़ती हैं; क्योंकि उसमें तत्वार्थं के सदृश आस्रव, संवर आदि तत्त्वों की चर्चा नहीं; उसमें तो केवल साधु की दशा का और वह मी दिगम्बर साधु के खास अनुकूल पड़े ऐसा वर्णन है। पंचास्तिकाय और समयसार में तत्त्वार्थं के सदृश ही आस्रव, संवर, बंध आदि तत्त्वों को लेकर चारित्र मोमांसा की गई है, तो भी इन दो के बीच अन्तर है और वह यह कि तत्त्वार्थं के वर्णन में निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र अधिक खींचा गया है, इसमें प्रत्येक तत्त्व से संवन्ध रखने वाली सभी वातें हैं और त्यागी गृहस्थ तथा साधु के सभी प्रकार के आचार तथा नियम वर्णित हैं जो जैनसंघ का संगठन सूचित करते हैं; जब कि पंचास्तिकाय और समयसार में वैसा नहीं, उसमें तो आस्रव, संवर आदि तत्त्वों की निश्चयंगामी तथा उपपत्ति-चर्चा है, उनमें तत्त्वार्थ के सदृश जैन गृहस्थ तथा साधु के प्रचलित व्रत का वर्णन नहीं है।

योगदर्शन के साथ प्रस्तुत चारित्र मीमांसा की तुलना को जितना अवकाश है उतना ही यह विषय रसप्रद है; परन्तु यह विस्तार एक स्वतंत्र लेख का विषय होने से यहाँ उसको स्थान नहीं, तो भी अभ्यासियों का व्यान खींचने के लिये उनकी स्वतन्त्र तुलनाशिक्त पर विश्वास रख कर नीचे मंक्षेप में तुलना करने योग्य सार बातों की एक सूची दी जाती है:—

# तन्वार्थस्त्र

- १ कायिक, वाचिक, मानसिक प्रवृत्ति रूप आस्रव (६, १)
- २ मानसिक आस्त्रव (८, ९)
- ३ सकषाय और अकषाय यह दो प्रकार का आंस्रव (६,५)
- ४ सुख-दु:ख-जनक शुभ, अशुभ आस्रव (६, ३-४)
- ५ मिथ्यादर्शन आदि पाँच बन्ध के हेतु (८, १)
- ६ पाँचों में सिथ्यादर्शन की प्रधानता
- आत्मा और कर्म का विलक्षण सम्बन्ध सो बन्ध (८, २-३)
- ८ वन्ध ही गुभ अशुभ हेय विपाक का कारण है
- ९ अनादि बन्ध मिथ्यादर्शन के अधीनं है
- १० कर्नों के अनुभागवन्त्र का आधार कषाय है (६,५)
- ११ आस्रवनिरोध यह संवर (९,१)
- १२ गुप्ति, समिति आदि और विविध तप आदि ये संवर के उपाय (९, २-३)
- १३ अहिंसा आदि महाव्रत (७,१)

# योगदर्शन

- १ कमाशिय (२, १२)
- २ निरोध के विषय रूप से ली जानेवाली चित्त वृत्तियाँ (१६)
- ३ क्लिण्ट और अक्लिण्ट दो प्रकार का कर्मोशय (२, १२)
- ४ सुख-दु:ख-जनक पुण्य, अपुण्य कर्माशय (२, १४)
- ५ अविद्या आदि पाँच बन्धक क्लेश (२,३)
- ६ पाँचों में अविद्या की प्रधानता (२,४)
- ७ पुरुष और प्रकृति का विलक्षण संयोग सो बन्ध (२,१७)
- ८ पुरुष प्रकृति का संयोग ही हेय-दु:ख का हेतु है (२, १७)
- ९ अनादि संयोग अविद्या के अधीन है (२, २४)
- १० कर्मों के विपाकजनन का मूळ क्लेश हैं (२, १३)
- ११ चित्तवृत्तिनिरोध यह योग (१, २,
- १२ यम, नियम आदि और अभ्यास, वैराग्य आदि योग के उपाय (१) १२ से और २, २९ से)
- १३ अहिंसा आदि सार्वभौम यम (२,३०)

- र४ हिंसा आदि वृत्तियों में ऐहिक, पारलौकिक दोषों का दर्शन करके उन वृत्तियों को रोकना (७,४)
- १५ हिंसा आदि दोषों में दुःखपने की ही भावना करके उन्हें त्यागना (७, ५)
- १६ मैत्री आदि चार भावनाएँ (७,६)
- १७ पृथक्त्ववितर्कसिवचार और एकत्ववितर्कनिर्विचार आदि चारशुक्लध्यान(९,४१-४६)
- १८ निर्जरा और मोक्ष (९, ३ और १०,३)
- १९ ज्ञानसहित चारित्र ही निर्जरा और मोक्ष का हेतु (१, १)
- २० जातिस्मरण, अवधिज्ञानादि दिन्य ज्ञान और चारण विद्यादि लब्धियाँ (१,१२ और १०,७ का भाष्य)
- २१ केवलज्ञान (१०, १)

- १४ प्रतिपक्ष भावना-द्वारा हिंसा आदि वितर्कों को रोकना (२,३३–३४)
- १५ विवेकी की दृष्टि में संपूर्ण कर्माशय दु:खरूप ही है / २, १५)
- १६ मैत्री आदि चार<sup>°</sup> भावनाएँ (१,३३)
- १७ सवितर्क, निवितर्क, सविचार और निविचार रूप चार र संप्रज्ञात समाधियाँ (१,१६ और ४१,४४)
- १८ आशिकहान-बन्धोपरम और सर्वथा हान<sup>3</sup> (२, २५)
- १९ सांगयोगसहित विवेक ख्याति ही हान का उपाय (२, २६)
- २० संयमजनित वैसी ही विभूतियाँ ४ (२,२९ और ३,१६ से आगे)

२१ विवेकजन्य तारक ज्ञान (३,,५४)

१. ये चार भावनाएँ बौद्ध परम्परा में 'ब्रह्मविहार' कहलाती हैं और उन पर बहुत जोर दिया गया है। २. ये चार ध्यान के भेद बौद्धदर्शन में प्रसिद्ध हैं। ३. इसे बौद्धदर्शन में 'निर्वाण' कहते हैं, जो तीसरा आर्यसत्य है। ४. बौद्धदर्शन में इनके स्थान में पाँच अभिज्ञाएँ हैं। देखो, धर्मसंग्रह पृ० ४ और अभिधम्मत्यसंगहो परिच्छेद ९ पैरा २४।

२२ शुभ, अशुभ, शुभाशुभ और न शुभ न अशुभ ऐसी कर्म की चतुर्भगी। २२ जुक्ल, कृष्ण, शुक्लकृष्ण और अशुक्लाकृष्ण ऐसी चतुष्पदी कर्म जाति (४,७)

इसके सिवाय, कितनी ही वातें ऐसी भी हैं कि जिनमें से एक बात के ऊपर एक दर्शन द्वारा तो दूसरी बात के ऊपर दूसरे दर्शन द्वारा जोर दिया गया होने से वह बात उस उस दर्शन के एक खास विषय के तौर पर अथवा एक विशेषता के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। उदाहरण के तौर पर कर्म के सिद्धान्तों को लीजिये। बौद्ध और योगदर्शन ै में कर्म के मूल सिद्धान्त तो हैं ही। योगदर्शन में तो इन सिद्धान्तों का तफसील-वार वर्णन भी है; तो भी इन सिद्धान्तों के विषय का जैन दर्शन में एक विस्तृत और गहरा शास्त्र बन गया है, जैसा कि दूसरे किती भी दर्शन में नहीं दिखाई देता। इसी से चारित्रमीमांसा में, कर्म के सिद्धान्तोंका वर्णन करते हुए, जैनसम्मत सम्पूर्ण कर्मशास्त्र वाचक उमास्व।ति ने संक्षेप में ही समाविष्ट कर दिया है। उसी प्रकार तात्त्विक दृष्टि से चारित्र की मीमांसा जैन, बौद्ध और योग तीनों दर्शनों में समान होते हुए भी कुछ कारणों से व्यवहार में अन्तर पड़ा हुआ नजर पड़ता है; और यह अन्तर ही उस उस दर्शन के अनुगामियों की विशेषता रूप हो गया है। क्लेश और कषाय का त्याग ही सभी के मत में चारित्र है; उसको सिद्ध करने के अनेक उपायों में से कोई एक के ऊपर तो दूसरा दूसरे के ऊपर अधिक जोर देता है। जैन आचार के संगठन में देहदमन <sup>3</sup> की प्रधानता दिखाई देती है, बौद्ध आचार के संगठन में देहदमन की जगह ध्यान पर ज़ोर दिया गया है और योगदर्शनानुसारी परिव्राजकों के आचार के संगठन में प्राणायाम, शौच आदि के ऊपर अधिक जोर दिया गया है। यदि मुख्य चारित्र की सिद्धि में ही देहदमन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि का बराबर उपयोग होवे तब तो इनमें से प्रत्येक का समान ही महत्त्व है; परन्तु जब ये बाह्य अंग मात्र

१. देखो, २. ३-१४ | २. तत्त्वार्थ ६. ११-२६ और ८. ४-२६ । ३. तत्त्वार्थ ९. ९ "देहदुक्खं महाफलं "-दशवैकालिक अ०८ उ०२।

अपवहार की लीक जैसे बन जाते हैं और उनमें ते मुख्य चारित्र की सिद्धि की आतमा उड जाती है तभी इनमें विरोध की दुग्ध आती है, और एक संप्र-दाय के आचार की निर्धकता बतलाता है। बौद्ध साहित्य में और बौद्ध अनुगामी वर्ग में जैनो के देहदमनप्रधान तप की निन्दा दिखाई पड़ती है, जैन साहित्य और जैन अनुगामी वर्ग में बौद्धों के सुखशील वर्तन और ध्यान का तथा परिवाजकों के प्राणायाय और शौच का परिहास दिखाई देता है। एसा होने से उस उस दर्शन की चारित्र-मीमांसा के प्रथों में व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाला वर्णन विशेष भिन्न दिखलाई पड़े तो वह स्वाभाविक है। इसी से तत्त्वार्थ की चारित्रमीमांसा में हम प्राणायाम या शौच के ऊपर एक भी सूत्र नहीं देखते, तथा ध्यान का उसमें अधिक वर्णन होते हुए भी उसको सिद्ध करने के लिये बौद्ध या योग दर्शन में वर्णन किये गए हैं वैसे व्यावहारिक उपाय हम नहीं देखते। इसी तरह तत्त्वार्थ में जो परीषहों और तप का विस्तृत तथा व्यापक वर्णन है वैसा हम योग या बौद्ध की चारित्रमीमांसा में नहीं देखते।

इसके सिवाय, चारित्रमीमांसा के सम्बन्ध में एक बात खास लक्ष्य में रखने जैसी है कि उक्त तीनों दर्शनों में ज्ञान और चारित्र-किया दोनों को स्थान होते हुए भी जैन दर्शन में चारित्र को ही मोक्ष का साक्षात् कारण रूप से स्वीकार कर के ज्ञान को उसका अंगरूप से स्वीकार किया गया है, जब कि बौद्ध और योग दर्शन में ज्ञान को ही मोक्ष का साक्षात् कारण मान कर ज्ञान के अंग रूप से चारित्र को स्थान दिया गया है। यह वस्तु उक्त तीनों दर्शनों के साहित्य का और उनके अनुयायी वर्ग के जीवन का बारीकी से अभ्यास करने वाले को मालूम हुए बिना नहीं रहती; ऐसा होने से तत्त्वार्थ की चारित्र मीमांसा में चारित्रलक्षी कियाओं का और उनके भेद-प्रभेदों का अधिक वर्णन होना स्वाभाविक ही है।

१ मज्झिमनिकाय सूत्र १४ ।

२ **सूत्रकृतांग** अ० ३ उ० ४ गा०६ की टीका तथा अ०७ गा० १४ से आगे।

नुलना को पूरा करने से पहले चारित्र मीमांसा के अन्तिम साध्यः मोक्ष के स्वरूप के संबंध में उक्त दर्शनों की क्या और कैसी कल्पना है यह भी जान लेना आवश्यक है। दुःख के त्याग में से ही मोक्ष की कल्पना उत्पन्न होने से सभी दर्शन दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को ही मोक्ष मानते हैं। न्याय , वैशेषिक , योग और बौद्ध ये चारा ऐसा मानते हैं कि दुःख के नाश के अतिरिक्त मोक्ष में दूसरी कोई भावात्मक वस्तु नहीं है, इससे उनके मत में मोक्ष में यदि सुख हो तो वह कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं, बल्कि उस दु:ख के अभाव में ही पर्यवसित है, जब कि जैनदर्शन वेदान्त के सद्या ऐसा मानता है कि मोक्ष अवस्था मात्र दु:खनिवृत्ति नहीं, बल्कि इसमें विषय निरपेक्ष स्वाभाविक सुख जैसी स्वतन्त्र वस्तु भी है; मात्र सुख ही नहीं विल्क उसके अतिरिक्त ज्ञान जैसे दूसरे स्वाभाविक गुणों का आविभीव जैनदर्शन इस अवस्था में स्वीकार करता है, जब कि दूसरे दर्शनों की प्रक्रिया ऐसा स्वीकार करने से इनकार करती है। मोक्ष के स्थान संबंध में जैन दर्शन का मत सबसे निराला है। बौद्ध दर्शन में तो स्वतन्त्र आत्मतत्त्वका स्पष्ट स्थान न होने से मोक्ष के स्थान-संबंध में उसमें से किसी भी विचार-प्राप्ति की आशा को स्थान नहीं है। प्राचीन सभी वैदिक दर्शन आत्मविभुत्व-वादी होने से उनके मत में मोक्ष का स्थान कोई पृथक् हो ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती; परंतु जैनदर्शन स्वतंत्र आत्मतत्त्व-वादी है और ऐसा होते हुए भी आत्मविभुत्व-वादी नहीं, इससे उसको मोक्ष का स्थान कहाँ है इसका विचार करना पड़ता है और यह विचार उसने दरसाया भी है; तत्त्वार्थ के अन्त में वाचक उमास्वाति कहते हैं कि "मुक्त हुए जीव हरएक प्रकार के शरीर से छूटकर ऊर्ध्वगामी होकर अन्त में लोक के अग्रभाग में स्थिर होते हैं और वहाँ ही हमेशा के लिये रहते हैं।"

# ४. तत्त्वार्थ की व्याख्याएँ

साम्प्रदायिक व्याख्याओं के विषय में 'तत्त्वार्थाधिगम' सूत्र की तुलना 'ब्रह्मसूत्र' के साथ हो सकती हैं । जिस प्रकार बहुत से विषयों में परस्पर

१ देखो १.१.२२। २ देखो ५.२.१८।

विलकुळ भिन्न मत् रखने नाले अनेक आचार्यों ने<sup>क</sup> व्रह्मसूत्र पर ख़्याच्या**एँ** िलखी हैं और उसमें से ही अपने वक्तव्य को उपनिषदों के आघार पर िंसद्ध करने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार दिगम्बर, श्वेताम्बर इन दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर व्याख्याएँ लिखी हैं और इसमें से ही अपने परस्पर विरोधी मन्तव्यों को भी आगम के आधार पर फलित करने का प्रयत्न किया है। इस पर से सामान्य बात इतनी ही सिद्ध होती है कि जैसे बह्मसूत्र की वेदान्त साहित्य में प्रतिष्ठा होने के कारण भिन्न भिन्न मत रखनेवाले प्रतिभाशाली आचार्यों ने उस ब्रह्मसूत्र का आश्रय लेकर उसके द्वारा ही अपने विशिष्ट वक्तव्य को दरसाने की आवश्यकता अनुभव की वैसे हो जैन वाङ्घय में जमी हुई तत्त्वार्याधिगम की प्रतिष्ठा के कारण उतका आश्रय लेकर दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों को अपने अपने मन्तव्यों को अकट करने को ज़रूरत हुई है। इतना स्थूल साम्य होते हुए भी ब्रह्मतुत्र की और तत्त्वार्थ की साम्प्रदायिक व्याख्याओं में एक खास महत्त्व का भेद है कि जगत्, जीव, ईश्वर आदि जैसे तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयों में ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध व्याख्याकार एक दूसरे से बहुत ही भिन्न पड़ते हैं और बहुत बार तो उनके विचारों में पूर्व-पश्चिम जितना अंतर दिखलाई देता है; तब दिगम्बर इवेताम्बर संप्रदाय का अनुसरण करनेवाले तत्त्वार्थं के व्याख्या-कारों में वैसा नहीं है। उनके वीच में तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयोंपर कुछ भी भेद नहीं है और जो योड़ा बहुत भेद हैं भी वह बिलकुल साधारण जैसी बातों में है और वह भी ऐसा नहीं कि जिसमें समन्वय को आवकाश ही न हो अथवा वह पूर्व-पश्चिम-जितना अंतर हो। वस्तुतः जैनतत्त्वज्ञान के मूल्फ ्तिद्धान्तों के सम्बन्ध में दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायों में खास मतमेद पड़ा ही नहीं; इससे उनकी तत्त्वार्थव्याख्याओं में दिखाई देनेवाला मतभेद बहुत गम्भीर नहीं गिना जाता।

तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के ही ऊपर लिखी हुई प्राचीन, अर्वाचीन, छोटी, जड़ी, संस्कृत तथा लीकिक भाषामय अनेक व्याख्याएँ हैं; परन्तु उनमें से जिनका ऐतिहासिक महत्त्व हो, जिन्होंने जैनतत्त्वज्ञान को व्यवस्थित करने

१ शंकर, निम्बार्क, मध्व, रामानुज, वल्लभ आदि ने । 🕟

में तथा विकसित करने में प्रधान भाग लिया हो और जिनका खास दार्शनिक महत्त्व हो ऐसी चार ही व्याख्याएँ इस समय मौजूद हैं। उनमें से तीन तो दिगंबर सम्प्रदाय की हैं, जो मात्र साम्प्रदायिक भेद की ही नहीं बिल्क विरोध की तीव्रता होने के बाद प्रसिद्ध दिगम्बर बिद्धानों द्वारा लिखी गई हैं; और एक खुद सूत्रकार बाचक उमास्वाति की स्वोपज ही है। इससे इन चार व्याख्याओं के विषय में ही प्रथम यहाँ पर कुछ चर्चा करना उचित जान पड़ता है।

# (क) भाष्य और सर्वार्थिसिद्धि

'भाष्य' और 'सर्वार्थसिद्धि' इन दोनों टीकाओं के विषय में कुछ विचार करने के पहले इन दोनों के सूत्रपाठों के त्रिषय में विचार करना ज़रूरी हैं। यथार्थ में एक ही होते हुए भी पीछसे साम्प्रदायिक भेद के कारण सूत्रपाठ दो हो गये हैं, जिनमें एक द्वेताम्बर और दूसरा दिग-म्बर तौर पर प्रसिद्ध है। द्वेताम्बर माने जानेवाले सूत्रपाठ का स्वरूप भाष्य के साथ ठीक बैंठने से, उसे 'भाष्यमान्य' कह सकते हैं, और दिगम्बर माने जानेवाले सूत्रपाठ का स्वरूप सर्वार्थसिद्धि के साथ ठीक बैठने से उसे 'सर्वार्थसिद्धिमान्य' कह सकते हैं। सभी क्येताम्बर आचार्य भाष्यमान्य सूत्रपाठ का ही अनुसरण करते हैं, और सभी दिगम्बर आचार्य सर्वार्थसिद्धिमान्य' कह सकते हैं, और सभी दिगम्बर आचार्य सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ का अनुसरण करते हैं, अौर सभी दिगम्बर आचार्य सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ का अनुसरण करते हैं, अौर सभी दिगम्बर आचार्य सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ का अनुसरण करते हैं। सूत्रपाठ के संबन्ध में नीचे की चार वातें यहाँ जाननी ज़रूरी हैं—१. सूत्रसंख्या, २. अर्थभेद, ३. पाठान्तर विषयक भेद, ४. यथार्थता।

सूत्रसंख्या—भाष्यमान्य सूत्रपाठ की संख्या ३४४ और सर्वार्थ ।
 सिद्धिमान्य सूत्रपाठ की संख्या ३५७ है ।

१ एक अपवाद वशोविजयगाणि का है। देखें 'परिचया पृ० ४५-४७

२. अर्थभेद सूत्रों की संख्या और कहीं कहीं शाब्द्रिक रचना में फेर होते हुए भी मात्र मूलसूत्रों पर से ही अर्थ में महत्त्वपूर्ण फेरफार दिखाई दे ऐसे तीन स्थल हैं, बाकी सब मूलसूत्रों पर से सोलह संख्या विषयक पहला (४. १९), काल का स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विषयक दूसरा (५. ३८) और तीसरा स्थल पुण्य प्रकृतियों में हास्य आदि चार प्रकृतियों के होने न होने का (८. २६)।

३ पाठान्तर विषयक भेद—दोनों सूत्रपाठों के पारस्परिक भेद के अतिरिक्त फिर इस प्रत्येक सूत्रपाठ में भी भेद आता है। सर्वार्थसिद्धि के कर्ता ने जो पाठान्तर निर्दिष्ट किया है ' उसको यदि अलग कर दिया जाय तो सामान्य तौर पर यही कहा जा सकता है कि सब दिगाम्बर टीकाकार सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ में कुछ भी पाठ भेद सूचित नहीं करते। इससे ऐसा कहना चाहिये कि पूज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि रचते समय जो सूत्रपाठ प्राप्त किया तथा सुधारा-बढ़ाया उसी को निर्विवाद कप से पीछे के सभी दिगम्बर टीकाकारों ने मान्य रक्ला। जब कि पाष्यमान्य सूत्रपाठ के विषय में ऐसा नहीं, यह सूत्रपाठ क्वेताम्बर तौर पर एक होने पर भी उसमें कितने ही स्थानों पर भाष्य के वाक्य तूत्र रूप में दाखिल हो जाने का, कितने ही स्थानों पर सूत्र रूप में माने जानेवाले वाक्यों का भाष्यरूप में भी गिने जाने का, कहीं कहीं असल के एक ही सूत्र के दो भागों में बँट जाने का और कहीं असल के दो सूत्र मिल कर वर्तमान में एक ही सूत्र हो जाने का सूचन भाष्य की लभ्य दोनों टीकाओं में सूत्रों की पाठान्तर विषयक चर्चा पर से स्पष्ट होता है रे।

४ यथार्थता — उनत दोनों मुत्रपाठों में असली कौन और परि-वर्तित कौन? यह प्रश्न सहज उत्पन्न होता है; इस वन्त तक के किये हुए विचार पर से मुझे निश्चय हुआ है कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ ही असली है अथवा वह सर्वार्थसिद्धि मान्य मुत्रपाठ की अपेक्षा असली सूत्रपाठ के बहुत ही निकट है।

१ देखो, २. ५३।

२ देखो, २. १९। २. ३७। ३. ११। ५. २-३। ७. ३ और ५ इत्यादि ।

सूत्रपाठ-विषय में इतनी चर्चा करने के पश्चात अब उनके ऊपर सर्व प्रथम रचे हुए भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि इन दो टीकाओं के विषय में कुछ विचार करना आवश्यक जान पडता है। भाष्यमान्य सूत्रपाठ का असली-पना अथवा असली पाठ के विशेष निकट होना तथा पूर्व कथनानुसार भाष्य का वा॰ उमास्वाति कर्त्कत्व इन बातों में दिगम्बर आचार्यों का मीन स्वाभाविक है। क्योंकि पूज्यपाद के बाद होनेवाले सभी दिगम्बर आचार्यो की टीकाओं का मूल आधार सर्वार्थसिद्धि और उसका मान्य सुत्रपाठ ही है। इससे यदि वे भाष्य या भाष्यमान्य सूत्रपाठ को ही उमास्वाति कर्तृक कहें तो पूज्यपाद संमत सूत्रपाठ और उसकी व्याख्या का प्रामाण्य पूरा पूरा नहीं रह सकता। दिगम्बर परम्परा सर्वार्यसिद्धि और उसके मान्य सूत्रपाठ को प्रमाणसर्वस्व मानती है। ऐसा होने से भाष्य और सर्वार्थसिद्धि दोनों का प्रामाण्य-विषयक बलाबल बिना जांचे प्रस्तुत परिचय अधूरा ही रहता हैं। भाष्य की स्वोपज्ञता के विषय में कोई सन्देह न होते हुए भी थोड़ी देर दलील के लिये यदि ऐसा मान लिया जाय कि यह स्वोपज्ञ नहीं तो भी इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भाष्य सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा प्राचीन तथा तत्त्वार्थ सूत्र की पहली ही टीका है; क्योंकि वह सर्वार्थसिद्धि जैसी साम्प्रदायिकं नहीं है। इस तत्त्व को समझने के लिये यहाँ तीन बातों की पर्यालोचना की जाती है—(क) शैली भेद (ख) अर्थ विकास और (ग) साम्प्रदायिकता ।

(क) शैली भेद—िकसी एक ही सूत्र के भाष्य और उसकी सर्वार्थिसिद्ध सामने रख कर तुलना की दृष्टि ते देखनेवाले अभ्यासी को ऐसा मालूम पड़े बिना नहीं रहता कि सर्वार्थिसिद्धि से भाष्य की शैली प्राचीन है तथा पद पद पर सर्वार्थिसिद्धि में भाष्य का प्रतिबिम्ब है। इन दोनों टीकाओं से भिन्न और दोनों से प्राचीन तीसरी कोई टीका तत्त्वार्थ सूत्र पर होने का यथेष्ट प्रमाण जब तक न मिले तब तक भाष्य और सर्वार्थिसिद्धि की तुलना करनेवाले ऐसा कहे बिना नहीं रहेंगे कि भाष्य को सामने रख कर सर्वार्थिसिद्धि की रचना की गई है। भाष्य की श्रीली प्रसन्न और गंभीर होते हुए भी दार्शिनकता की दृष्टि से सर्वार्थिसिद्धि

की शैली भाष्य की शैलों की अपेक्षा विशेष विकसित और विशेष परिशी-लित है ऐसा नि:सन्देह जान पड़ता है। संस्कृत भाषा के लेखन और जैन साहित्य में दार्शनिक शैलों के जिस विकास के पश्चात् सर्वार्थसिद्धि लिखी गई है वह विकास भाष्य में दिखाई नहीं देता; ऐसा होने पर भी इन दोनों की भाषा में जो विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव है वह स्पष्ट मुचित करता है कि दोनों में भाष्य ही प्राचीन है।

उदाहरण के तौर पर पहले अध्याय के पहले सूत्र के भाष्य में सम्यक् शब्द के विषय में लिखा है कि 'सम्यक्' निपात है अथवा 'सम्' उपसर्ग पूर्वक 'अञ्च' धातु का रूप है; इसी विषय में सर्वार्थसिद्धिकार लिखते हैं कि 'सम्यक्' शब्द अध्युत्पन्न अर्थात् व्युत्पत्ति-रहित अखंड है अथवा व्युत्पन्न है—वातु और प्रत्यय दोनों मिलाकर ब्युत्पत्तिपूर्वक सिद्ध हुआ है । 'अञ्च' थातु को 'निवप्' प्रत्यय लगाया जाय तब 'सम्+अञ्चिति' इस रीति से 'सम्यक्' शब्द बनता है। 'सम्यक्' शब्द विषयक निरूपण की उक्त दो शैं ठियों में भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि की स्पष्टता विशेष है। इंसी प्रकार भाष्य में 'दर्शन' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सिक इतना ही लिखा है कि 'दर्शन' 'दृशि' धातु का रूप है, जब कि सर्वार्थिसिद्धि में 'दर्शन' शब्द की ब्युत्पत्ति तोन प्रकार से स्पष्ट बतलाई गई है। भाष्य में 'ज्ञान' और 'चारित्र' शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट बतलाई नहीं है; जब कि सर्वार्थसिद्धि में इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से स्पष्ट बतलाई है और बाद में उसका जैनदृष्टि से समर्थन किया गया है। इसी तरह से समास में दर्शन और ज्ञान शब्दों में पहले कौन आवे और पीछे कौन आवे यह सामासिक चर्चा भाष्य में नहीं; जब कि सर्वार्थसिद्धि में वह स्पष्ट है। इसी तरह पहले अध्याय के दूसरे सूत्र के भाष्य में 'तत्व' शब्द के सिर्फ दो अर्थ सूचित किये गये हैं; जब कि सर्वार्थिसिद्धि में इन दोनों अर्थों की उत्पत्ति की गई है और 'दृशि' घातु का श्रद्धा अर्थ कैसे लेना, यह बात भी दरसाई गई है, जी भाष्य में नहीं है।

- (ख) अर्थविकासं अर्थ की दृष्टि से देखें तो भी भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि अर्वाचीन प्रतीत होती है। जो एक बात भाष्य में होती है उसको विस्तृत करके— उसके ऊपर अधिक चर्चा करके— सर्वार्थ-सिद्धि में निरूपण किया गया है। व्याकरणशास्त्र और जैनेतर दर्शनों की जितनी, चर्चा सर्वार्थसिद्धि में है उतनी भाष्य में नहीं। जैन परिभाषा का, संक्षिप्त होते हुए भी, जो स्थिर विशदीकरण और वक्तव्य का जो पृथक्करण सर्वार्थसिद्धि में है वह भाष्य में कम से कम है। भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि की तार्किकता बढ़ जाती है, और भाष्य में नहीं ऐसे विज्ञानवादी बौद्ध आदिकों के मन्तव्य उसमें जोड़े जाते हैं और दर्शनान्तर का खंडन जोर पकड़ता है। ये सब बातें सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा भाष्य की प्राचीनता को सिद्ध करती हैं।
- (ग) साम्प्रदायिकता व्यन्त दो वातों की अपेक्षा साम्प्रदायिकता की वात अधिक महत्त्व की हैं। कालतत्त्व, केवलिकवलाहार, अचेलकत्व और स्त्रीमोक्ष जैसे विषयों के तीत्र मतभेद का रूप धारण करने के बाद और इन बातों पर साम्प्रदायिक आग्रह बँध जाने के बाद ही सर्वार्थसिद्धि लिखी गई है; जब कि भाष्य में साम्प्रदायिक अभिनिवेश का यह तत्त्व दिखाई नहीं देता। जिन बातों में रूढ़ श्वेताम्बर सम्प्रदाय के साथ में दिगम्बर सम्प्रदाय का विरोध है उन सभी बातों को सर्वार्थसिद्धि के प्रणेता ने सूत्रों में फेर-फार करके या उनके अर्थ में खींचतान करके या असंगत अध्याहार आदि करके चाहे जिस रीति से दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुकूल पड़े उस प्रकार सूत्रों में से उत्पन्न करके निकालने का साम्प्रदायिक प्रयत्न किया है, वैसा प्रयत्न भाष्य में कहीं दिखाई नहीं देता; इससे यह स्पष्ट नालूम होता है कि सर्वार्थसिद्धि साम्प्रदायिक विरोध का वातावरण

१ उदाहरण के तौर पर तुलना करो १ २; १ १२; १ ३२ और २.१ इत्यादि सूत्रों का भाष्य और सर्वार्थसिद्धि ।

२. देखो, ५. ३९; ६. १३; ८. १; ९. ९; ९. ११; १०. ९ इत्यादि सूत्रों की सर्वार्थसिद्धि के साथ उन्हीं सूत्रोंका भाष्य ।

जम जाने के बाद पीछे से लिखी गई है और भाष्य इस विरोध के वातावरण से मुक्त है।

तब यहाँ प्रश्न होता है कि यदि इस प्रकार भाष्य प्राचीन हो तो उसे दिगम्बर परम्पराने छोड़ा क्यों? इसका उत्तर यही है कि सर्वार्थसिद्धि के कर्त्ता को जिन वातों में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यताओं का जो खंडन करना था उसका यह खंडन भाष्य में नहीं था, इतना ही नहीं किन्तू भाष्य अधिकांश में रूढ़ दिगम्बर परम्परा का पोषक हो सके ऐसा भी नहीं था, और बहुत से स्थानों पर तो वह उलटा दिगम्बर परम्पम्रा से बहुत विरुद्ध जाता था । इससे पूज्यपाद ने भाष्य को एक तरफ रख सूत्रों पर स्वतंत्र टीका लिखी और ऐसा करते हुए सूत्रपाठ में इष्ट सुधार तथा वृद्धि की वे और उसकी व्याख्या में जहां मतभेद वाली बात आई वहाँ स्पष्ट रोति से दिगम्बर मन्तव्यों का ही स्थापन किया, ऐसा करने में पूज्यपाद को कुन्दकुन्द के ग्रन्थ मुख्य आधारभूत हुए जान पड़ते हैं। ऐसा होने से दिगम्बर परंपरा ने सर्वार्थसिद्धि को मुख्य प्रमाण रूप से स्वीकार कर लिया और भाष्य स्वाभाविक रीति से ही क्वेताम्बर परंपरा में मान्य रह गया। भाष्य पर किसी भी दिगम्बर श्राचार्यने टीका नहीं लिखी, इससे वह दिगम्बर परम्परा से दूर ही रह गया; और अनेक क्वेताम्बर आचार्यों ने भाष्यपर टीकाएँ लिखी हैं और कहीं कहीं पर भाष्य के मन्तव्यों का विरोध किये जाने पर भी समष्टिरूप से उसका प्रामाण्य ही स्वीकार किया है इसी से वह द्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रमाणभूत ग्रन्थ है। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिये कि भाष्य के प्रति दिगम्बर परंपरा की जो आजकल मनीवत्ति

१. ९. ७ तथा २४ के भाष्य में वस्त्र का उल्लेख है। तथा १०. ७ के. भाष्य में 'तीर्थकरीतीर्थ' का उल्लेख है।

२ जहां जहां अर्थ की खींचतान की है अथवा पुलाक आदि जैसे स्थलों पर ठीक बैठता विवरण नहीं हो सका उन स्त्रों को क्यों न निकाल डाला १ इस प्रश्न का उत्तर सूत्रपाठ की अतिप्रसिद्धि और निकाल डालने पर अप्रामाण्य का आक्षेत्र आने का डर था ऐसा जान पड़ता है।

देखी जाती है वह पुराने दिगम्बराचार्यों में नहीं थी। क्योंकि अकलंक जैसे प्रमुख दिगम्बराचार्य भी यथा संभव भाष्य के साथ अपने कथन की संगति विखाने का प्रयत्न करके भाष्य के विशिष्ट प्रामाण्य का सूचन करते हैं (देखों राजवातिक ५. ४. ८.) और कहीं भी भाष्य का नामोल्लेख पूर्वक खण्डन नहीं करते या अप्रामाण्य नहीं दिखाते।

# (स) दो वार्तिक

ग्रन्थों का नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता; खोज की जाय तो उसका भी विशिष्ट इतिहास है। पूर्वकालीन और समकालीन विद्वानों की भावना में से तथा साहित्य के नामकरणप्रवाह में से प्रेरणा पाकर ही ग्रन्थकार अपनी कृतियों का नामकरण करते हैं। व्याकरण पर पातंजल महाभाष्य की प्रतिष्ठा का असर पिछले अनेक ग्रन्थकारों पर हुआ, यह बात हम उनकी कृतियों के भाष्य नाम से जान सकते हैं। इसी असर ने वा० उमास्वाति को भाष्य नामकरण करने के लिये प्रेरित किया हो, ऐसा सम्भव है। बौद्ध साहित्य में एक ग्रन्थ का नाम 'सर्वार्थसिद्धि' होने का स्मरण है, जिसका और प्रस्तुत सर्वार्थसिद्धि के नाम का पौर्वापर्य सम्बन्ध अज्ञात है, परन्तु वार्तिकों के विषय में इतना निश्चित है कि एक बार भारतीय वाङमय में वार्तिक युग आया और भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर वार्तिक नाम के अनेक ग्रन्थ लिखे गये। उसी का असर तत्त्वार्थ के प्रस्तुत वात्तिकों के नामकरण पर है। अकलंक ने अपनी टीका का नाम 'तत्त्वार्थ-चार्तिक' रक्खा है, जो <sup>९</sup> राजवार्तिक नाम से प्रसिद्ध है। विद्यानन्द कृत त्तत्वार्थव्यास्या का 'श्लोकवार्त्तिक' नाम कुमारिल के 'श्लोकवार्तिक' का अनुकरण है। इसमें कुछ भी शङ्का नहीं।

तत्त्वार्थमूत्र पर अकलङ्क ने जो 'राजवात्तिक' लिखा है और विद्यानन्द ने जो 'क्लोकवात्तिक' लिखा है, उन दोनों का मूल आधार सर्वार्थसिद्धि ही है। यदि अकलङ्क को सर्वार्थसिद्धिन मिलो होती तो राजवार्तिक का वर्तमान स्वरूप ऐसा विशिष्ट नहीं होता, और यदि राजवात्तिक

१ सांख्यसाहित्य में भी एक राजवार्तिक नाम का प्रन्थ मौजूद था।

का आश्रय न होता तो विद्यानन्द के इलोकवास्तिक में जो विशिष्टतम दिखलाई देती है वह भी न होती, यह निश्चित है। राजवातिक और श्लोकवर्तिक ये दोनों साक्षात्या-पराम्परा से सर्वार्थसिद्ध के ऋणी होने पर भी इन दोनों में सर्वार्थिसिद्धि की अपेक्षा विशेष विकास हुआ है। उद्योतकरके 'न्यायवात्तिक' की तरह 'तत्त्वार्थवातिक' गद्य में है, जब कि 'श्लोकवार्त्तिक' कुमारिल के 'श्लोकवार्त्तिक' तथा धर्मकीर्ति के 'प्रमाणवार्तिक'' तथा सर्वज्ञात्म मुनि कृत संक्षेपशारीरकवार्तिक की तरह पद्य में है। कुमारिल की अपेक्षा विद्यानन्द की विशेषता यह है कि उन्होंने स्वयं ही अपने पद्मवात्तिकः की टीका भी लिखी है। राजवात्तिक में लगभग समस्त सर्वार्थसिद्धि आः जाती है फिर भी उसमें नवीनता और प्रतिभा इतनी अधिक है कि सर्वार्थ-सिद्धि को साथ रख कर राजवात्तिक को बाँचते हुए उसमें कुछ भी प्रौन-रुक्त्य दिखाई नहीं देता। लक्षणनिष्णात पूज्यापाद के सर्वार्थसिद्धिगत सभी विशेष वाक्यों को अकलङ्क ने पृथक्करण और वर्गीकरण पूर्वक वात्तिकों में परिवर्तित कर डाला है और वृद्धि करने योग्य दिखाई देने वाली बातों तथा वैसे प्रश्नों के विषय में नवीन वार्त्तिक भी रचे हैं। और सब गद्य वार्त्तिकों पर स्वयं ही स्फुट विवरण लिखा है। इससे समष्टिरूप से देखते हुए, 'राजवात्तिक' सर्वार्थसिद्धि का विवरण होने पर भी वस्तुतः एक स्वतन्त्र ही प्रत्थ है। सर्वार्थसिद्धि में जो दार्शनिक अभ्यास नजर पड़ता है उसकी अपेक्षा राजवात्तिक का दार्शनिक अभ्यास बहुत ही ऊँचा चढ जाता है।राजवात्तिक का एक ध्रुव मन्त्र यह है कि उसे जिस बात पर जो कुछ कहना होता है उसे वह 'अनेकान्त' का आश्रय लेकर ही कहता है। 'अनेकान्त' राजवातिक को प्रत्येक चर्चा की चाबी है। अपने समय पर्यन्त भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के विद्वानों ने 'अनेकान्त' पर जो आक्षेप किये और अनेकान्तवाद की जो त्रुटियाँ बतलाई उन सब का निरसन करने और अनेकान्त का वास्तविक स्वरूप बतलाने के लिये ही अकलंक ने प्रतिष्ठित तत्त्वार्थसूत्र के आधार पर सिद्धलक्षण वाली सर्वार्थसिद्धि का आश्रय लेकर अपने राजवात्तिक की भव्य इमारत खड़ो की है। सर्वार्थसिद्धि में जो आगमिक विषयों का अति विस्तार है उसे राजवात्तिककार ने घटा कर कम कर दिया है और दार्शनिक विषयों को ही प्राधानय दिया है।

१. तुलना करो १. ७-८ की **सर्वार्थसिद्धि** तथा **राजवात्तिक** ।

ं दक्षिण हिन्दुस्तान में निवास करते विद्यान्य ने देखा कि पूर्वकालीन 🧳 न्और समकालीन अनेक जैनतर विद्वानों ने जैनदर्शन पर जो हमले किये हैं उनका उत्तर देना बहुत कुछ बाकी है; और खास कर मीमांसक कुमारिल आदि द्वारा किये गये जैनदर्शन के खंडन का उत्तर दिये बिना उनसे किसी तरह भी रहा नहीं जा सका; तभी उन्होंने इलोकवात्तिक की रचना की। ्हम देखते हैं कि इन्होंने अपना यह उद्देश्य सिद्ध किया है। तत्त्वार्थ श्लोक-वास्तिक में जितना और जैसा सबल मीमांसक दर्शन का खंडन है वैसा तत्त्वार्थसूत्र की दूसरी किसी टीका में नहीं। तत्त्वार्थ इलोकवात्तिक में सर्वार्थसिद्धि तथा राजवातिक में चिंचत हुए कोई भी मुख्य विषय छूटे नहीं; उलटा बहुत से स्थानों पर तो सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक की अपेक्षा श्लोकवात्तिक की चर्चा बढ़ जाती है। कितनी ही वातों की चर्चा तो श्लोकवात्तिक में विलकुल अपूर्व ही है। राजवात्तिक में दार्शनिक अभ्यास की विशालता है तो श्लोकवात्तिक में इस विशालता के साथ सूक्ष्मता का तत्त्व भरा हुआ दृष्टिगोचर होता है । समग्र जैन वाङमय में जो थोड़ो बहुत कृतियाँ महत्व रखती हैं उनमें की कृतियाँ 'राजवात्तिक' और 'श्लोकवार्तिक' भी हैं। तत्त्वार्थसूत्र पर उपलब्ध स्वेताम्बर साहित्य में से एक भी ग्रंथ राज-वार्त्तक या क्लोकवात्तिक की तुलना कर सके ऐसा दिखलाई नहीं देता। भाष्य में दिखलाई देने वाला साधारण दार्शनिक अभ्यास सर्वार्थसिद्धि में कुछ गहरा वन जाता है और राजवात्तिक में वह विशेष गाढ़ा होकर अंत में क्लोकवात्तिक में .खूब जम जाता है । राजवात्तिक और इलोक-वात्तिक के इतिहासज्ञ अभ्यासी को मालूम ही पड़ेगा कि दक्षिण हिन्दु-स्तान में जो दार्शनिक विद्या और स्पर्धाका समय आया और अनेक-मुख पांडित्य विकसित हुआ उसी का प्रतिविम्ब इन दो ग्रंथों में है। प्रस्तुत दोनों वात्तिक जैन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास करने के पर्याप्त साधन हैं; परन्तु इन में से 'राजवात्तिक' गद्य, सरल और विस्तृत होने से तत्त्वार्थं के संपूर्ण टीका ग्रंथों की गरज अकेला ही पूरी करता है। ये दो वात्तिक यदि नहीं होते तो दसवीं शताब्दी तक के दिगम्बर साहित्य में

जो विशिष्टता आई है और इसकी जो प्रतिष्ठा बँधी है वह निश्चय सें अधूरी ही रहती। ये दो वार्तिक साम्प्रदायिक होने पर भी अनेक दृष्टियों के से भारतीय दार्शनिक साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त करें ऐसी योग्यता रखते हैं। इनका अवलोकन बौद्ध और वैदिक परंपरा के अनेक विषयों पर तथा अनेक ग्रन्थों पर ऐतिहासिक प्रकाश डालता है।

## 🕠 (ग) दो वृत्तियाँ

मूल सूत्र पर रची गई व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के वाद अब व्याख्या पर रची हुई व्याख्याओं का परिचय प्राप्त करने का अवसर आता है। ऐसी दो व्याख्याएँ इस समय पूरी पूरी उपलब्ध हैं, जो दोनों ही क्वेताम्बर हैं। इन दोनों का मुख्य साम्य संक्षेप में इतना ही है कि ये दोनों व्याख्याएँ उमास्वाति के स्वोपज्ञ भाष्य को शब्दशः स्पर्श करती है और उसका विवरण करती है । भाष्य का विवरण करते समय भाष्य का आश्रय लेकर सर्वत्र आगमिक वस्तु का ही प्रतिपादन करना और जहाँ भाष्य आगम से विरुद्ध जाता दिखाई देता हो वहाँ भी अन्त को आगमिक परम्परा का ही समर्थन करना, यह इन दोनों वृत्तियों का समान ध्येय है। इतना साम्य होते हुए भी इन दोनों वृत्तियों में परस्पर भेद भी है। एक वृत्ति जो प्रमाण में बड़ी है वह एक ही आचार्य की कृति है, जब कि दूसरी छोटो वृत्ति तीन आचार्यों की मिश्र कृति है। लगभग अठारह हजार रलोक प्रमाण बड़ी वृत्ति में अध्यायों के अन्त में तो बहुत करके 'भाष्या-नुसारिणी' इतना ही उल्लेख मिलता है; जब कि छोटी वृत्ति के हरएक अध्याय के अन्त में दिखाई देने वाले उल्लेख कुछ न कुछ भिन्नता वाले हैं। कहीं '' हरिभद्रविरचितायाम् '' (प्रथमाध्याय की पुष्पिका) तो कहीं 'हरिभद्रोद्धृतायाम् ' (द्वितीय, चतुर्थ और पंचमाध्याय के अन्त में ) है, कहीं ''हरिभद्रारव्धायाम्" (छठे अध्यायके अन्तमें) तो कहीं 'प्रारब्धायाम्' (सातवें अध्याय के अन्त में) है। कहीं 'यशोभद्राचार्यनिर्यूढायाम् ' (छठे अध्याय के अन्त में ) तो कहीं 'यशोभद्रसूरिशिष्यनिर्वाहितायाम् ' दसवें अध्याय के अन्त में) है, बीच में कहीं ' तत्रैवान्यकर्तृकायाम् ' (आठवें अध्याय

के अन्त में) तथा 'तस्यामेवान्यकर्तृकायाम् ' (नववें अध्याय के अन्त में ) है। इन सब उल्लेखों की भाषाशैली तथा समुचित संगति का अभाव देखकर कहना पड़ता हैं कि ये सब उल्लेख उस कर्ता के अपने नहीं हैं। हिरभद्र ने अपने पाँच अध्यायों के अन्त में खुद लिखा होता तो विरचित और उद्घृत ऐसे भिन्नार्थक दो शब्द प्रयुक्त कभी नहीं करते जिनसे कोई एक निश्चित अर्थ नहीं निकल सकता कि वह भाग हिरभद्र ने स्वयं नया रचा या किसी एक या अनेक वृत्तियों का संक्षेप विस्तार रूप उद्धार किया। इसी तरह यशोभद्र लिखित अध्यायों के अन्त में भी एकवाक्यता नहीं। 'यशोभद्रनिर्वाहितायाम्' ऐसा शब्द होनेपर भी 'अन्यकर्तृकायाम् ' लिखना या तो व्यर्थ है या किसी अर्थान्तर का सूचक है।

यह सब गड़बड़ देखकर मेरा अनुमान होता है कि अध्याय के अन्त बाले उल्लेख किसी एक या अनेक लेखकों के द्वारा एक समय में या जुदे जुदे समय में नकल करते समय प्रविष्ट हुए हैं। और ऐसे उल्लेखों की रचना का आधार यशोभद्र के शिष्य का वह पद्य-गद्य है जो उसने अपनी रचना के प्रारम्भ में लिखा है।

उपर्युक्त उल्लेखों के पीछे से दाखिल होने की कल्पना का पोषण इससे भी होता है कि अध्यायों के अन्त में पाया जानेवाला 'डुपडुपिका-याम्' ऐसा पद अनेक जगह त्रुटित है। जो कुछ हो अभी तो उन उल्लेखों के आधार से नीचे लिखी बातें फलित होती हैं:

- १. तत्त्वार्यं भाष्यं के ऊपर हरिभद्रः ने वृत्ति रची जो पूर्वकालीन या समकालीन छोटी छोटी खण्डित, अखण्डित वृत्तियों का उद्घार है; क्योंकि उसमें उन वृत्तियों का यथोचित समावेश हो गया है।
- २. हरिभद्र की अधूरी वृत्ति को यशोभद्र ने तथा उनके शिष्य ने गन्धहस्ती की वृत्ति के आधार से पूरा किया।
- ३. वृत्ति का डुपडुपिका नाम (अगर सचमुच वह नाम सत्य तथा ग्रन्थकारों का रक्खा हुआ हो तो) इसलिए पड़ा जान पड़ता है कि वह दुकड़े दुकड़े बनकर पूरी हुई, किसी एक के द्वारा पूरी बन न सकी। किसी

प्रति में 'दुपदुपिका' पाठान्तर है। डुपडुपिका शब्द इस स्थान के सिवाय अन्यत्र कहीं देखा व सुना नहीं गया। सम्भव है वह अपभ्रष्ट पाठ हो या कोई देशीय शब्द रहा हो। जैसी मैंने प्रथम कल्पना को थी कि उसका अर्थ कदाचित् डोंगो हो, किसी विद्वान् मित्र ने यह भी कहा था कि वह संस्कृत उडूपिका का भ्रष्ट पाठ है। पर अब सोचने से वह कल्पना और वह सूचना ठीक नहीं जान पड़ती। यशोभद्र के शिष्य ने अन्त में जो वाक्य लिखा है उससे तो ऐसा कुछ ध्विनत होता है कि यह छोटो वृत्ति थोड़ी अमुक ने रची थोड़ो दूसरे अमुक ने थोड़ो तीसरे अमुक ने इस कारण डुपडुपिका वन गई, मानो एक कथा-सो बन गई।

सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक के साथ सिद्धसेनीय वृत्ति की तुलना करने से इतना तो स्पष्ट जान पड़ता है कि जो भाषा का प्रसाद, रचना की विश्वदता और अर्थ का पृथवकरण सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक में है, वह सिद्धसेनीय वृत्ति में नहीं। इसके दो कारण है। एक तो ग्रन्थकार का प्रकृतिभेद और दूसरा कारण पराश्चित रचना है। सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिककार सूत्रों पर अपना अपना वक्तव्य स्वतन्त्र रूप से ही कहते हैं।

सिद्धसेन को भाष्य का शब्दशः अनुसरण करते हुए पराश्रित रूप से जलना पड़ता है। इतना भेद होने पर भी समग्र रीति से सिद्धसेनीय वृत्तिका अवलोकन करते समय मन पर दो वातें तो अंकित होती ही हैं। उनमें पहली यह कि सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक की अपेक्षा सिद्धसेनीय वृत्ति की दार्शनिक योग्यता कम नहीं। पद्धति भेद होने पर भी समिष्टि रूप से इस वृत्ति में भो उक्त दो ग्रन्थों-जितनी ही न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वौद्धदर्शनों की चर्चा की विरासत है। और दूसरी वात यह है कि सिद्धसेन अपनी वृत्ति में दार्शनिक और तार्किक चर्चा करते हुए भी अन्त में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की तरह आगमिक परम्परा का प्रवल रूप से स्थापन करते हैं और इस स्थापन में उनका आगमिक अभ्यास प्रचुर रूप से दिखाई देता है। सिद्धसेन की वृत्ति को देखते हुए मालूम पड़ता है कि उनके समय तक तत्त्वार्थ पर अनेक व्याख्याएँ रची गई थीं। किसी-किसी

१ गुजराती तस्वार्थविवेचन परिचय पृ०८४

स्थल पर एक ही सूत्र के भाष्य का विवरण करते हुए वे पाँच, छः मतान्तर निर्दिष्ट करते हैं, इससे ऐसा अनुमान करने का कारण मिलता है कि जब सिद्धसेनने वृत्ति रची तब उनके सामने कम से कम तत्त्वार्थ पर रची हुई पाँच टीकाएँ होनी चाहिए। सिद्धसेन की वृत्ति में तत्त्वार्थगत विषय-सम्बन्धी जो विचार और भाषा की पुष्ट विरासत दिखलाई देती है उसे देखते हुए ऐसा भलोभाँति मालूम होता है कि इस वृत्ति के पहले तत्त्वार्थ से सबंध रखने वाला काफी साहित्य रचा हुआ तथा वृद्धि को प्राप्त हुआ होना चाहिये।

#### (घ) खण्डित वृत्ति

भाष्य पर तीसरी वृत्ति उपाध्याय यशोविजय को है; यदि यह पूर्ण मिल जातो तो सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी तक प्राप्त होनेवाले भारतीयदर्शन शास्त्र के विकास का एक नमूना पूर्ण करती, ऐसा वर्तमान में उपलब्ध इस वृत्ति के एक छोटे से खण्ड पर से ही कहने का मन हो आता है। यह खण्ड प्रथम अध्याय के ऊपर भी पूरा नहीं, और इसमें ऊपर की दो वृत्तियों के समान ही शब्दशः भाष्य का अनुसरण कर विवरण किया गया है; ऐसा होने पर भी इसमें जो गहरी तर्कानुगामी चर्चा, जो बहुश्रुतता और जो भावस्फोटन दिखाई देता है वह यशोविजय की न्याय-विशारदता का निश्चय कराता है। यदि यह वृत्ति इन्होंने सम्पूर्ण रची होगी तो ढाई सौ ही वर्षों में उसका सर्वनाश हो गया हो एसा मानने से जी हिचकता है, अतः इसकी शोध के लिये किये जानेवाले प्रयत्न का नष्फल जाना सम्भव नहीं।

#### रत्नीसंह का टिप्पण

अनेकान्त वर्ष ३ किरण १ (ई.१९३९) में प० जुगलिकशोरजी ने तत्त्वार्थाधिगम सूत्र की सटिप्पण एक प्रति का परिचय कराया है। इस पर से जान पड़ता है कि वह टिप्पण केवल मूलसूत्र स्पर्शी है। टिप्पणकार

१ देखो ५. ३ की सिद्धसेनीय वृत्ति पृ० ३२१।

्वे॰ रत्नसिंह का समय तो ज्ञात नहीं पर उक्त परिचय में जो अवतरण दिये गये हैं उनकी भाषा तथा लेखन शैलों से ऐसा मालूम होता है कि वह रत्नसिंह १६ वीं शताब्दी के पूर्व का शायद हो हो। वह टिप्पण अभी तक कहीं छपा नहीं है। लिखित प्रति के आठ पत्र हैं।

जपर जो तत्त्वार्थ पर महत्त्वपूर्ण तथा अभ्यास योग्य थोड़े से ग्रन्थों का परिचय दिया गया है वह सिर्फ अभ्यासियों की जिज्ञासा जागरित करने और इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने की सूचना करना भर है। वास्तव में तो प्रत्येक ग्रन्थ का परिचय एक-एक स्वतन्त्र निबन्ध की अपेक्षा रखता है और इन सब का सम्मिलित परिचय तो एक खासी मोटी पुस्तक की अपेक्षा रखता है, जो काम इस स्थल की मर्यादा के बाहर है; इसलिए इतने ही परिचय से सन्तोष घारण कर विराम लेना उचित समझता हैं।

सुखलाल

#### परिशिष्ट

मने पं॰ नाथूरामजी प्रेमी तथा पं॰ जुगलिकशोरजो मुखतार स उमास्वाति तथा तत्त्वार्थं से सम्बन्ध रखने वाली वातों के विषय में कुछ प्रश्न पूछे थे, जो उत्तर उनकी तरफ से मुझे मिला है उसका मुख्य भाग उन्हीं की भाषा में अपने प्रश्नों के साथ ही नीचे दिया जाता है। ये दोनों महाशय ऐतिहासिक दृष्टि रखते हैं और वर्तमान के दिगम्बर विद्वानों में, ऐतिहासिक दृष्टि से, इन दोनों की योग्यता उच्च कोटि की है। इससे अभ्यासियों के लिये उनके विचार काम के होने से उन्हें परि-शिष्ट के रूप में यहाँ देता हूँ। पं॰ जुगलिकशोरजी के उत्तर पर से जिस अंशपर मुझे कुछ कहना है उसे उनके पत्र के बाद 'मेरी विचारणा' शीर्षक के नीचे यहीं बतला द्गा—

#### (क) प्रश्न

१ उमास्वाति कुन्दकुन्द का शिष्य या वंशज है इस भाव का उल्लेख सबसे पुराना किस ग्रंथ, पट्टावली या शिलालेख में आप के देखने में अय तक आया है ? अथवा यों कहिये कि दसवीं सदी के पूर्ववर्ती किस ग्रन्थ, पट्टावली आदि में उमास्वाति का कुन्दकुन्द का शिष्य होना या वंशज होना अब तक पाया गया है ?

२ आप के विचार में पूज्यपाद का समय क्या है ? तत्त्वार्थ का स्वेताम्बर भाष्य स्भा के विचार से स्वोपज्ञ है या नहीं ? यदि स्वोपज्ञ नहीं है तो उस पक्ष में महत्त्व की दलीलें क्या हैं ?

३ दिगम्बर परम्परा में कोई 'उच्चनागर' नामक शाखा कभी हुई है, और वाचकवंश या वाचकपद धारी कोई मुनिगण प्राचीन काल में कभी हुआ है, यदि हुआ है तो उसका वर्णन या उल्लेख कहाँ पर है ?

४ मुझे संदेह है कि तत्त्वार्थसूत्र के रचियता उमास्त्राति कुन्दकुन्द के शिष्य थे; त्रयोकि कोई भी प्राचीन प्रमाण अभी तक मुझे नहीं मिला। जो

ंमिले वे सब बारहवीं सदी के बाद के हैं। इसलिये उक्त प्रश्न पूछ रहा ्हुँ, जो सरसरी तौर से ध्यान में आवे सो लिखना।

५ प्रसिद्ध तत्त्वार्थशास्त्र की रचना कुंदकुंद के शिष्य उमास्वाति ने की है; इस मान्यता के लिये दसवीं सदी से प्राचीन क्या क्या सबूत या उल्लेख हैं और वे कौन से हैं? क्या दिगम्बर साहित्य में दसवीं सदी से पुराना कोई ऐसा उल्लेख हैं जिसमें कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वाति के द्वारा तत्त्वार्थसूत्र की रचना किये जाने का सूचन या कथन ही।

६ "तत्त्वार्थस्त्रकर्तारं गुन्निपच्छोपलक्षितम् । यह पद्य कहाँ का है और कितना पुराना है ?

७ पूज्यपाद, अकलङ्क, विद्यानन्द आदि प्राचीन टीकाकारों ने कहीं भी तत्त्वार्थसूत्र के रचियता रूप से उमास्वाति का उल्लेख किया है ? यदि नहीं किया है तो पीछे से यह मान्यता क्यों चल पड़ी ?

#### (ख) प्रेमीजी का पत्र

''आपका ता० ६ का कृपा पत्र मिला। उमास्वाति कुन्दकुन्द के वंशज हैं, इस बात पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। यह वंश-कल्पना उस समय की गई है जब तत्त्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि, श्लोकवार्तिक, राजवार्तिक आदि टोकाएँ बन चुकी थीं और दिगम्बर सम्प्रदाय ने इस ग्रंथ को पूर्णतया अपना लिया था। दसवीं शताब्दी के पहले का कोई भी उल्लेख अभी तक मुझे इस सम्बन्ध में नहीं मिला। मेरा विश्वास है कि दिगम्बर सम्प्रदाय में जो बड़े बड़े विद्वान् ग्रंथकर्ता हुए हैं, प्रायः वे किसी मठ या गद्दी के पट्टधर नहीं थे। परन्तु जिन लोगों ने गुर्वावली या पट्टावली बनाई हैं उनके मस्तक में यह बात भरी हुई थी कि जितने भी आचार्य या ग्रन्थकर्ता होते हैं वे किसी-न-किसी गद्दी के अधिकारी होते हैं। इस 'लिये उन्होंने पूर्ववर्ती सभी विद्वानों की इसी भ्रमात्मक विचार के अनुसार खतौनी कर डाली है और उन्हें पट्टधर बना डाला है। यह तो उन्हें मालूम नहीं था कि उमास्वाति और कुन्दकुन्द किस किस समय में हुए हैं; परन्तु चूँकि वे बड़े आचार्य थे और प्राचीन थे, इसलिये उनका सम्बन्ध जोड़ दिया और गुरु-शिष्य या शिष्य-गुरु बना दिया। यह सोचने का उन्होंने कष्ट नहीं उठाया कि कुन्दकुन्द कर्नाटक देश के कुडकुंड ग्राम के निवासी थे और उमास्वाति बिहार में भ्रमण करने वाले। उनके सम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह से असम्भव है।

श्रुतावतार, आदिपुराण, हरिवंश पुराण, जम्बूद्दीपप्रज्ञिष्त आदि प्राचीन ग्रन्थों में जो प्राचीन आचार्य परंपरा दी हुई है उसमें उमास्वाति का बिलकुल उल्लेख नहीं है, श्रुतावतार में कुंदकुंद का उल्लेख है। और उन्हें एक बड़ा टीकाकार वतलाया है परन्तु उनके आगे या पीछे उमास्वाति का कोई उल्लेख नहीं है। इन्द्रनन्दी का श्रुतावतार यद्यपि बहुत पुराना नहीं है, फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि वह किसी प्राचीन रचना का रूपान्तर है और इस दृष्टि से उसका कथन प्रमाणकोटि का है। 'दर्शनसार' ६६० संवत् का बनाया हुआ है, उसमें पद्मनन्दी या कुन्दकुन्द का उल्लेख है परन्तु उमास्वाति का नहीं। जिनसेन के समय राजवार्तिक और श्लोकवार्तिक वन चुके थे, परन्तु उन्होंने भी वीसों आचार्यों और ग्रन्थकर्ताओं की प्रशंसा के प्रसंग में उमास्वाति का उल्लेख नहीं किया वाोंकि वे उन्हें अपनी परम्परा का नहीं समझते थे। एक बात और है। आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि के कर्ताओं ने कुन्दकुन्द का भी उल्लेख नहीं किया है, यह एक विचारणीय वात है।

मेरी समझ में कुन्दकुन्द एक खास आम्नाय या सम्प्रदाय के प्रवर्तक था। इन्होंने जैन-धर्म को वेदान्त के साँचे में ढाला था। जान पड़ता है कि जिनसेन आदि के समय तक उनका मत सर्वमान्य नहीं हुआ और इसीलिये उनके प्रति उन्हें कोई आदर भाव नहीं था।

"तत्त्वार्थशास्त्रकर्तारं गुप्रिपिच्छोपलक्षितम्" आदि श्लोक मालूम नहीं कहाँ का है और कितना पुराना है। तत्त्वार्थसूत्र की मूल प्रतियों में यह पाया जाता है। कहीं-कहीं कुन्दकुन्द को भी गृध्यिच्छ लिखा है। गृध्यिच्छ नाम के एक और भी आचार्य का उल्लेख है। जैनहितैषी भाग १० पृष्ठ ३६९ और भाग १५ अंक ६ के कुन्दकुन्द सम्बन्धी लेख पढ़वा कर देख लीजियेगा। षट्पाहुड की भूमिका भी पढ्वा लीजियेगा।

श्रुतसागर ने आशाधर के महाभिषेक की टीका संवत् १५८२ में समाप्त की है। अतएव ये विकम की सोलहवीं शताब्दी के हैं। तत्त्वार्थ की वृत्ति के और षट्पाहुड की तथा यशस्तिलक टीका के कर्ता भी यही हैं। दूसरे श्रुतसागर के विषय में मुझे मालूम नहीं।"

#### [ग] मुख्तार जुगलिकशोरजी का पत्र

"आपके प्रश्नों का मैं सरसरी तौर से कुछ उत्तर दिये देता हूँ:—

१ अभी तक जो दिगम्बर पट्टाविलयाँ ग्रन्थादिकों में दी हुई गुर्वा विलयों से भिन्न उपलब्ध हुई हैं वे प्रायः विक्रम की १२ वीं शताब्दी के बाद की बनी हुई जान पड़ती हैं, ऐसा कहना ठीक होगा। उनमें सबसे पुरानी कौनसी हैं और वह कब की बनी हुई है, इस विषय में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। अधिकांश पट्टाविलयों पर निर्माण के समयादि का कुछ उल्लेख नहीं है और ऐसा भी अनुभव होता है कि किसी-किसी में अंतिम आदि कुछ भाग पीछे से भी शामिल हुआ है।

कुन्दकुन्द तथा उमास्वाति के सम्बन्धवाले कितने ही शिलालेख तथा प्रशस्तियाँ हैं परन्तु वे सब इस समय मेरे सामने नहीं हैं। हाँ, श्रवणवेल्गोल के जैन शिलालेखों का संग्रह इस समय मेरे सामने हैं, जो माणिकचंद ग्रन्थमाला का २८ वाँ ग्रन्थ हैं। इसमें ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ और १०८ नम्बर के ७ शिलालेख दोनों के उल्लेख तथा सम्बन्ध को लिये हुए हैं। पहले पाँच लेखों में 'तदन्वयें पद के द्वारा नं० १०८ में 'वंशे तदीयें पदों के द्वारा उमास्वाति को कुन्दकुन्द के वंश में लिखा है। प्रकृत वाक्यों का उल्लेख रवामी समन्तभद्र के पृ० १५८ पर फुटनोट में भी किया गया है। इनमें सबसे पुराना शिलालेख नं० ४७ हैं, जो शक सं० १०३७ का लिखा हुआ है।

२. पूज्यपाद का समय विक्रम की छठी शताब्दी है इसको विशेष जानने के लिये 'स्वामी 'समन्तभद्र' के पृ० १४१ से १४३ तकः देखिये । तत्त्वार्थ के क्वेताम्बरीय भाष्य को मैं अभी तक स्वोपज्ञ नहीं समझता हूँ। उस पर कितना ही संदेह हैं, जिस सबका उल्लेख करने के लिये मैं इस समय तैयार नहीं हूँ।

३. दिगम्बरीय परम्परा में मुनियों की कोई उच्चनागर शाखा भी हुई है, इसका मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है और न 'वाचकवंश' या 'वाचकपद' घारी मुनियों का कोई विशेष हाल मालूम है। हाँ, 'जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदय' ग्रन्थ में 'अञ्चयाविल' का वर्णन करते हुए कुन्दकुन्द और उमास्वाति दोनों के लिये 'वाचक' पद का प्रयोग किया गया है, जैसा कि उसके निम्न पद्य से प्रकट है:—

#### "पुष्पदन्तो भूतबलिजिनचंद्रो मुनिः पुनः। कुन्दकुन्दमुनीन्द्रोमास्वातिवाचकसंज्ञितौ॥"

कुन्दकुन्द और उमास्वाति के संबंध का उल्लेख नं २ में किया जा चुका हं। मैं अभी तक उमास्वाति को कुन्दकुन्द का निकटान्वयी मानता हूँ—शिष्य नहीं। हो सकता है कि वे कुन्दकुन्द के प्रशिष्य रहे हों और इसका उल्लेख मैंने 'स्वामी समन्तभद्र' में पृ० १५८, १५९ पर भी किया है। उक्त इतिहास में 'उमास्वाति-समय' और 'कुन्दकुन्द-समय' नामक के दोनों लेखों को एक वार पढ़ जाना चाहिये।

- ५. विक्रम की १० वीं शताब्दी से पहले का कोई उल्लेख मेरे देखने में ऐसा नहीं आया जिसमें उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य लिखा हो।
- ६. "तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गुश्रपिच्छोपलक्षितम्" यह पद्य तत्त्वार्थसूत्र की बहुतसी प्रतियों के अन्त में देखा जाता है, परन्तु वह कहाँ का है और कितना पुराना है यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
- ७. पूज्यपाद और अकलंकदेव के विषय में तो अभी ठीक नहीं कह सकता परन्तु विद्यानन्द ने तो तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता रूप से उमास्वाति का उल्लेख किया है— श्लोकवार्त्तिक में उनका द्वितीय नाम गृद्यापिच्छाचार्य दिया है और शायद आप्तपरीक्षा टीका आदि में 'उमास्वाति' नाम का भी उल्लेख है।

इस तरह पर यह आपके दोनों पत्रों का उत्तर है, जो इस समय बन सका है । विशेष विचार फिर किसी समय किया जायगा ।"

#### (घ) मेरी विचारणा

विकम को ९-१० वीं शताब्दी के दिगम्बराचार्यं विद्यानन्द न आप्त-परीक्षा (श्लो० ११९) स्वोपज्ञवृत्ति में "तत्त्वार्थसूत्रकारेरुमास्वामि-प्रभृतिभिः" ऐसा कथन किया है और तत्त्वार्थं-श्लोकवार्तिक की स्वोपज्ञ-वृत्ति (पृ० ६-पं० ३१) में इन्हीं आचार्य ने "एतेन गृध्रपिच्छाचार्य-पर्यन्तमुनिसूत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता" ऐसा कथन किया है। ये दोनों कथन तत्त्वार्यशास्त्र के उमास्वाति रचित होने और उमास्वाति तथा गृध्य-पिच्छ आचार्य दोनों के अभिन्न होने को सूचित करते हैं ऐसी पं० जुगल-किशोरजी की मान्यता जान पड़ती है। परन्तु यह मान्यता विचारणीय है, अतः इस विषय में अपनी विचाराणा को संक्षेप में बतला देना योग्य होगा।

पहले कथन में 'तत्वार्थसूत्रकार' यह उमास्वाति वगैरह आचार्यों का विशेषण है, न कि मात्र उमास्वाति का। अब यदि मुख्तारजी के कथनानुसार अर्थ कीजिये तो ऐसा फलित होता है कि उमास्वाति वगैरह आचार्य तत्त्वार्थनूत्र के कर्ता है। यहाँ तत्त्वार्थसूत्र का अर्थ यदि तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र किया जाय तो यह फलित अर्थ दूषित ठहरता है क्योंकि तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र अकेले उमास्वामी का रचा हुआ माना जाता है, न कि उमास्वामी आदि अनेक आचार्यों का। इससे विशेषणगत तत्त्वार्थसूत्र पद का अर्थ मात्र तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र न करके जिन कथित तत्त्वप्रतिपादक सभी ग्रन्थ इतना करना चाहिये। इस अर्थ के करते हुए फलित यह होता है कि जिन कथित तत्त्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचनेवाले उमास्वामी वगैरह आचार्य। इस फलित अर्थ के अनुसार सोधे तौरपर इतना ही कह सकते हैं कि विद्यानन्द की दृष्टि में उमास्वामी भो जिन कथित तत्त्व प्रतिपादक किसी भी ग्रन्थ के प्रणेता हैं। यह ग्रन्थ भले ही विद्यानन्द की दृष्टि में तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र ही हो परन्तु इसका यह आशय उक्त कथन में से दूसरे आधारों के बिना सीधे तौर पर नहीं निकलता। इससे विद्यानन्द के आप्तपरीक्षागत पूर्वोक्त कथन पर

से हम इसका आशय सीधी रीति से इतना ही निकाल सकते हैं कि उमास्वामी ने जैन तत्त्व के ऊपर कोई ग्रन्थ अवस्य रचा है।

पूर्वोक्त दूसरा कथन तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र का पहला मोक्षमार्गविषयक सूत्र सर्वज्ञवीतराग-प्रणीत है इस वस्तु को सिद्ध करनेवाली अनुमान चर्चा में आया है। इस अनुमान चर्चा में मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र पक्ष है, सर्वज्ञवीतराग-प्रणीतत्व यह साध्य है और सूत्रत्व यह हेतु है। इस हेतु में व्यभिचारदोष का निरसन करते हुए विद्यानन्द ने 'एतेन' इत्यादि कथन किया है। व्यभिचारदोष पक्ष से भिन्न स्थल में संभवित होता है। पक्ष तो मोक्षमार्ग-विषयक प्रस्तुत तत्त्वार्थं सूत्र ही है इससे व्यभिचार का विषयभृत माना जाने वाला गृध्यपिच्छाचार्य पर्यंत मुनियों का सूत्र यह विद्यान दकी दृष्टि में उमास्वाति के पक्षभूत मोक्षमार्ग-विषयक प्रथम सूत्र से भिन्न ही होना चाहिए यह बात न्यायिवद्या के अभ्यासी को शायद ही समझानी पड़े-ऐसी है। विद्यानन्द की दृष्टि में पक्षरूप उमास्वाति के सूत्र की अपेक्षा व्यभिचार के विषयरूप से कित्पत किया सूत्र जुदा ही है, इसीसे उन्होंने इस व्यभिचारदोष को निवारण करने के बाद हेतु में असिद्धता दोष को दूर करते हुए " प्रकृतसूत्रे " ऐसा कहा है। प्रकृत अर्थात् जिसकी चर्चा प्रस्तुत है वह उमास्वामी का मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र । असिद्धता दोष का निवारण करते हुए सूत्र को 'प्रकृत' ऐसा विशेषण दिया है और व्यभिचार दोष को दूर करते हुए वह विशेषण नहीं दिया तथा पक्ष रूप सूत्र के अन्दर व्यभिचार नहीं आता यह भी नहीं कहा। उलटा स्पष्ट रूप से यह कहा है कि गृध्यपिच्छाचार्य पर्यन्त मुनियों के सूत्रों में व्यभिचार नहीं आता। यह सव निर्विवादरूप से यही सूचित करता है कि विद्यानन्द उमास्वामी से गृध्यपिच्छ को जुदा हो समझते हैं, दोनों को एक नहीं। इसी अभिप्राय की पुष्टि में एक दलील यह भी है कि विद्यानन्द यदि गृध्यपिच्छ और उमास्वामी को अभिन्न ही समझते होते तो एक जगह उमास्वामी और दूसरी जगह 'गृध्यिषच्छ आचार्य' इतना विशेषण ही उनके लिये प्रयुक्त न करते विल्क 'गृध्यपिच्छ' क बाद वे 'उमास्वामी' शब्द का प्रयोग करते । उक्त दोनों कथनों की मेरी विचारणा यदि असत्य न हो तो उसके अनुमार यह फलित होता है कि

विद्यानन्दकी दृष्टि में उमास्वामी तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता होंगे परंतु उनकी दृष्टि में गुध्यपिच्छ और उमास्वामी ये दोनों निश्चय से जुदे ही होने चाहिएँ।

गृध्यिषच्छ, बलाकिषच्छ, मयूरिषच्छ वगैरह विशेषणों की सृष्टिः नग्नत्वमूलक वस्त्र पात्र के त्यागवाली दिगम्बर भावना में से हुई है। यदि विद्यानन्द उमास्वामी को निश्चय पूर्वक दिगम्बरीय समझते होते तो वे उनके नाम के साथ पिछले जमाने में लगाये जानेवाले गृध्यिषच्छ आदि विशेषण जरूर लगाते। इससे एसा कहना पड़ता है कि विद्यानन्द ने उमास्वामी का श्वेताम्बर, दिगम्बर या कोई तोसरा सम्प्रदाय सूचित ही नहीं किया।

—सुखलाढः

## अभ्यास विषयक सूचनाएँ

जैन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास करने का इच्छुक जैन, जैनेतर विद्यार्थी या शिक्षक, यह पूछता है कि ऐसी एक पुस्तक कौनसी है जिसका कि संक्षिप्त तथा विस्तृत अध्ययन किया जा सके; और जिसके अध्ययन से जैनदर्शन में सिन्निहित मुद्दों के प्रत्येक विषय का ज्ञान हो। इस प्रश्न का उत्तर देनेवाला 'तत्त्वार्थ' के सिवाय अन्य किसी पुस्तक का निर्देश नहीं कर सकता। तत्त्वार्थ की इतनी योग्यता होने से आजकल जहाँ तहाँ जैन दर्शन के अभ्यास-कम में इसका सर्व प्रथम स्थान है। ऐसा होने पर भी आज कल उसकी अध्ययन परिपाटी की जो रूपरेखा है वह विशेष फलप्रद प्रतीत नहीं होती। इसलिए उसकी अभ्यास-पद्धति के विषय में यहाँ पर कुछ सूचना अप्रासंगिक न होगी।

सामान्य रूप से तत्त्वार्थ के श्वेतांवर अभ्यासी उसकी दिगम्बरीय टीकाओं को नहीं देखते और दिगम्बर उसकी श्वेताम्बरीय टीकाओं को नहीं देखते इसका कारण संकुचित दृष्टि, साम्प्रदायिक अभिनिवेश जानकारी का अभाव चाहे जो हो; पर अगर यह धारणा सही हो तो इसके कारण अभ्यासी का ज्ञान कितना संकुचित रहता है, उसकी जिज्ञासा कितनी अपितृप्त रहती है और उसकी तुलना तथा परीक्षण-शक्ति कितनो कुंठित रहती है और उसके परिणाम स्वरूप तत्त्वार्थ के अभ्यासी का प्रामाण्य कितना अल्प निर्मित होता है इसे समझने के लिए वर्तमान काल में चलती हुई सभी जैन-सं थाओं के विद्यार्थियों से अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान के मार्ग में, जिज्ञासा के क्षेत्र में और सत्यान्वेषण में चौकावंदी को अर्थात् दृष्टि संकोच या सम्प्रदाय मोह को स्थान हो तो उससे मूल वस्तु ही सिद्ध नहीं होती। जो तुलना के विचार मात्र से ही डर जाते हैं; वे या तो अपने पक्ष की प्रामाणिकता तथा सबलता के विषय में शंकित होते हैं, या दूसरे के पक्ष के सामने खड़े होने की शक्ति कम रखते हैं, तथा अपनी सत्य छोड़ कर सत्य को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, तथा अपनी सत्य

बात को भी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त बुद्धिबल और धर्य नहीं रखते। जानः का अर्थ यही है कि संकुचितता, बंधन और अवरोधों का अतिक्रमण कर आत्मा को विस्तृत करें और सत्य के लिए गहरा उतरें। इसलिए शिक्षकों के सामने नीचे की पद्धित रखता हूँ। वे इस पद्धित को अन्तिम सूचना न मान कर, उसमें भी अनुभव से सुधार करें और वास्तिविक रूप से तो अपने पास अभ्यास करते हुए विद्यार्थियों को साधन बना कर स्वयं तैयार हों।

- (१) मूलसूत्र लेकर उसका सरलता से जो अर्थ हो वह किया जाय।
- (२) भाष्य या सर्वार्थसिद्धि इन दोनों में से किसी एक टीका को मुख्य रख उसे प्रथम पढ़ाना और पीछे तुरत ही दूसरी। इस वाचन में नीचे की खास बातों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जाय।
- (क) कौन कौन से विषय भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि में एक समान हैं? और समानता होने पर भी भाषा तथा प्रतिपादन शैली में कितना अन्तर पड़ता है।
- (ख) कौन कौन से विषय एक में है और दूसरे में नहीं, अगर हैं तो रूपान्तर से ? जो विषय दूसरे में छोड़ दिये गये हों या जिनकी नवीन रूप से चर्चा की गई हो वे कौन से और ऐसा होने का क्या कारण है ?
- (ग) उपर्युक्त प्रणालों के अनुसार भाष्य और सर्वार्थसिद्धि इन दोनों का पृथक्करण करने के बाद जो विद्यार्थी अधिक योग्य हो, उसे आगे 'परिचय' में दी हुई तुलना के अनुसार अन्य भारतीय दर्शनों के साथ तुलना करने के लिए प्रेरित करना और जो विद्यार्थी साधारण हो उसे भविष्य में ऐसी तुलना कर सके इस दृष्टि से कितनी ही रोचक सूचनाएँ करना।
- (घ) ऊपर दी हुई सूचना के अनुसार विद्याधियों को पाठ पढ़ाने के वाद पढ़े हुए उसी सूत्र का राजवार्तिक स्वयं पढ़ जाने के लिए कहना। वे यह सम्पूर्ण राजवार्तिक पढ़ कर उसमें पूछने योग्य प्रश्न या समझने के विषय कागज के ऊपर नोट करके दूसरे दिन शिक्षक के सामने रखें। और इस चर्चा के समय शिक्षक वन सके वहाँ तक विद्यायियों में ही परस्पर चर्चा

करा कर उनके द्वारा ही (स्वयं केवल तटस्थ सहायक रह कर) स्वयं कहते का सम्पूर्ण कहलावे। भाष्य और सर्वार्थिसिद्धि की अपेक्षा राजवार्तिक में क्या कम हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, क्या क्या नवीन है; यह जानने की दृष्टि विद्यार्थियों में परिमार्जित हो।

- (३) इस तरह भाष्य और सर्वार्थसिद्धि का अभ्यास राजवार्तिक के अवलोकन के बाद पुष्ट होने पर उक्त तीनों ग्रन्थों में नहीं हों, ऐसे और खास ध्यान देने योग्य जो जो विषय इलोकवार्तिक में चिंचत हों उतने ही विषयों की सूची तैयार कर रखना और अनुकूलता के अनुसार उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ना या स्वयं पढ़ाने के लिए कहना। इतना होने के बाद सूत्र की उक्त चारों टीकाओं ने कमशः कितना और किस किस प्रकार का विकास किया है और ऐसा करने में उन उन टीकाओं ने अन्य दर्शनों से कितना लाभ उठाया है या अन्य दर्शनों को उनकी कितनी देन है ? यह सभी विद्यान्धियों को समझाना।
- (४) किसी परिस्थित के कारण राजवार्तिक पढ़ना या पढ़ाना शक्य न हो तो अन्त में श्लोकवार्तिक के अनुसार राजवार्तिक में भी जो जो विषय अधिक सुन्दर रूप से चिंचत हों और जिनका महत्त्व जैन-दृष्टि के अनुसार बहुत अधिक हो वैसे स्थलों की एक सूची तैयार कर कम से कम इतना तो सिखाना ही। अर्थात् भाष्य और सर्वार्थसिद्धि ये दो ग्रन्थ अभ्यास में नियत हों और उनके साथ ही राजवार्तिक तथा श्लोकवार्तिक के उक्त दोनों ग्रन्थों में नहीं आये हुए विशिष्ट प्रकरण भी सिम्मिलित हों और शेष सभी अवशिष्ट ऐच्छिक। उदाहरणार्थ राजवार्तिक में से सर्वक भंगी और अनेकान्तवाद की चर्चा, और श्लोकवार्तिक में से सर्वज्ञ, अप्त, जगत्कर्ता आदि की, नय की, वाद की और पृथ्वीभ्रमण की चर्चा। इसी तरह तत्त्वार्थ भाष्य की सिद्धिसेनीय वृत्ति में से विशिष्ट चर्चा वाले भागों को छांट कर उन्हें अभ्यास में रखना। उदाहरणार्थ—१०१ १, ५, २९, ३१ के भाष्य की वृत्तिको चर्चाएँ।
- (५) अभ्यास प्रारम्भ करने के पहले शिक्षक तत्त्वार्थ का बाहच और आभ्यन्तरिक परिचय कराने के लिए विद्यार्थियों के समक्ष कुछ हिचकर

प्रवचन करे तथा इस प्रकार विद्याथियों में रस वृत्ति पैदा करे । बीच बीच में प्रसंगानुसार दर्शनों के इतिहास और कम विकास की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित हो इसके लिए योग्य प्रवचन की सुविधा का खयाल रखे।

- (६) भूगोल, खगोल स्वर्ग और पाताल विद्या के तीसरे और चौथे अध्याय का शिक्षण देने के विषय में दो बड़े विरोबी पक्ष हैं। एक पक्ष उसे शिक्षण में रखने को मना करता है जब कि दूसरा उस शिक्षण के बिना सर्वज्ञ दर्शन का अभ्यास अधूरा मानता है। ये दोनों एकान्त को अन्तिम सीमाएँ हैं। इसलिए शिक्षक इन दोनों अध्यायों का शिक्षण देता हुआ भी उसके पीछे की दृष्टि में फेरफार करे यही इस समय योग्य है। तीसरे और चौथे अध्याय का सभी वर्णन सर्वज्ञकथित है, इसमें थोड़ा भी फेरफार नहीं हो सकता, आज कल के सभी वैज्ञानिक अन्वेषण और विचार जैनशास्त्रों से विरुद्ध होने के कारण बिलकुल मिथ्या होने से त्याज्य हैं ऐसा कहकर इन अध्यायों के शिक्षण के ऊपर भार देने की अपेक्षा एक समय आर्यदर्शनों में स्वर्ग, नरक, भूगोल और खगोल विषय में कैसी कैसी मान्यताएँ प्रचलित थीं और इन मान्यताओं में जैनदर्शन का क्या स्थान है, ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से इन अध्यायों का शिक्षण दिया जाय तो मिथ्या समझ कर फेंक देने योग्य विषयों में से जानने योग्य बहुत बच रहता है। तथा सत्य-शोयन के लिए जिज्ञासा का क्षेत्र तैयार होता है, इसी प्रकार जो सच्चा हो उसे विशेष रूप से बुद्धि की कसौटी पर कसने की प्रेरणा मिलती है।
- (७) उच्च कक्षा के विद्यािषयों तथा गवेषकों को लक्ष में रखकर
  में एक दो सूचनाएँ और भी करता हूँ। पहली बात तो यह है कि तत्त्वार्थ
  सूत्र और भाष्य आदि में आये हुए मुद्दों का उद्गम स्थान किन किन
  स्वेताम्बर तथा दिगम्बर प्राचीन ग्रन्थों में है यह सब ऐतिहासिक दृष्टि
  से देखना और फिर तुलना करना। दूसरी बात यह है कि उन मुद्दों के
  विषय में बौद्ध पिटक तथा महायान के अमुक ग्रन्थ क्या क्या कहते हैं
  उनमें इस सम्बन्ध में कैसा वर्णन हैं यह देखना। तथा वैदिक सभी दर्शनों

के मूलसूत्र और भाष्य में से इस सम्बन्ध की सीधी जानकारी करके फिर तुलना करना। मैंने ऐसा करके अनुभव से देखा है कि तत्त्वज्ञान तथा आचार के क्षेत्र में भारतीय आत्मा एक है। जो कुछ हो पर ऐसा अभ्यास विना किये तत्त्वार्थ का पूरा महत्त्व ध्यान में आ नहीं सकता।

- (८) यदि प्रस्तुत हिन्दी विवेचन द्वारा ही तत्त्वार्थ पढ़ाना हो तो शिक्षक पहले एक एक सूत्र लेकर उसके सभी विषय मुखाग्र समझा देवे और उसमें विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाय तब उस उस भाग के प्रस्तुत विवेचन का वाचन स्वयं विद्यार्थियों के पास ही करा लेवे और कुछ पूछ कर उनकी समझ के बारे में विश्वास कर ले।
- (९) प्रस्तुत विवेचन द्वारा एक संदर्भ पर्यंत सूत्र अथवा संपूर्ण अध्याय पढ़ छेने के वाद परिचय में की हुई तुलनात्मक दृष्टि के आधार पर शिक्षक अधिकारी विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट तुलना करे।

निःसंदेह ऊपर सूचित की हुई पद्धित के अनुसार शिक्षण देने में शिक्षक के ऊपर भार बढ़ता है, पर उस भार को उत्साह और बुद्धि पूर्वक उठाये बिना शिक्षक का स्थान उच्च नहीं बन सकता और विद्यार्थी वर्ग भी विचारदिरद्र ही रह जाता है। इसलिए शिक्षक अधिक से अधिक तैयारी करें और अपनी नैयारी को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों का मानस तैयार करना अनिवाय है। शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से तो ऐसा करना अनिवार्य है, पर चहुँ और वेग से बढ़ते हुए वर्तमान ज्ञान-वेग को देखकर सबके साथ समान रूप से बैठने की व्यावहारिक दृष्टि से भी ऐसा करना अनिवार्य है।

सुखलाल

# तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि

भा० भाष्य में मुद्रित सूत्र

रा-पा राजवार्तिककार द्वारा निर्दिष्ट पाठान्तर रा० राजवार्तिक में मुद्रित सूत्र स-पा० सर्वार्थासिद्धि में निर्दिष्ट पाठान्तर स॰ सर्वार्थिसिद्धि में मुद्रित सूत्र सि-पा० सिद्धसेनवृत्ति का प्रत्यन्तर का पाठ इलो॰ इलोकवार्तिक में मुद्रित सूत्र सि-भा॰ सिद्धसेनीयवृत्ति का भाष्य पाठ सि॰ सिद्धसेनीय टीका में मुद्रित सूत्र सि-वृ० सिद्धसेनीयदृत्तिसंमत पाठ हा० हारिभद्रीय टीका में मुद्रित सूत्र सि-वृ-पा० सिद्धसेनीयशक्ति निर्दिष्ट पाठांतर टि॰ तत्त्वार्थ टिप्पण (अमुद्रित अनेकान्त ३. १.)

## प्रथमोऽध्यायः

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १॥ तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥ तिन्सर्गाद्धिगमाद्वा ॥ ३॥ जीवाजीवासंवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥ ४ ॥ नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तत्त्वातः ॥ ५॥ प्रमाणनयैरिधगमः॥ ६॥ निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७॥ सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावालपबहुत्वैश्र ॥ ८॥ मतिश्रुतावधिमनः पर्यायकेवलानि ज्ञानम् ॥ ९॥

१ आश्रव-हा०।

२ मनःपर्यय-स॰, रा॰, इलो॰।

तत प्रमाणे ॥ १० ॥ आंद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥ प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥ मतिःस्मृतिःसंज्ञा चिन्ताऽभिनियोध इत्यनथीनतरम् ।१ ३। तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥ अवग्रहें हावायधारणाः ॥ १५ ॥ बहुबहुविधक्षिप्रानिंश्रितासंदिग्धभ्रवाणां सेतराणाम् ।१६ अथेस्य ॥ १७॥ व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥ १९॥ श्रुतं मतिपूर्वं झनेकद्वादशभेदम् ॥ २०॥ द्वि<sup>\*</sup>विघोऽवधिः ॥ २१ ॥ भॅवप्रत्ययो नारकदेवानाम् ॥ २२ ॥ र्यथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥ २३ ॥

१ तत्र आद्ये-हा०।

२ हापाय-भा॰, हा॰ सि॰। अकलंक ने 'अपाय' 'अवाय' दोनों को संगत कहा है।

३ नि:सृतानुक्तध्रु–स०, रा०। –निसृतानुक्तध्रु–२लो०।– क्षिप्रनिःसृतानुक्तस्रु स–पा०। प्रानिश्रितानुक्तध्रु–भा०, सि–वृ०। –श्रितनिश्चितध्रु–सि–वृ०–पा०।

४ स॰ रा॰ श्लो॰ में सूत्ररूप नहीं। उत्थानमें स॰ और रा॰ में है।

५ तत्र भव सि॰ भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम् -स॰, रा॰, श्लो॰।

६ क्षयोपशमनिमित्त:-स॰ स॰ श्लो॰। भाष्य में व्याख्या है
"यथोक्तनिमित्तः श्लयोपशममनिमित्त इत्यर्थः"

ऋजुविषुलमती मैनःपर्यायः ॥ २४ ॥
विशुद्धप्रतिपाताभ्यां तिद्धशेषः ॥ २५ ॥
विशुद्धित्रस्वामिविषयेभ्योऽविधमैनःपर्याययोः ॥ २६ ॥
मितिश्रुतयोनिबन्धः सैर्वद्रव्येष्वंसर्वपर्यायेषु ॥ २७ ॥
रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥
तदनन्तभागे मैनःपर्यायस्य ॥ २९ ॥
सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ ३० ॥
सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ ३० ॥
मितिश्रुतांऽवध्यो विपर्ययश्च ॥ ३२ ॥
सदसतोरिवशेषाद् यद्दव्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥ ३३ ॥
नैगमसंग्रहव्यवहार्रजुस्वत्रशब्दां नयाः ॥ ३४ ॥
आँद्यशब्दौ द्वित्रिभेदौ ॥ ३५ ॥

१. मन:पर्यय:-स० रा० क्लो० ।

२. मनःपर्ययोः-स० रा० श्हेरो० ।

निबन्धःद्रव्ये–स॰ रा० १ठो० ।—१. २० के भाष्यमें ृ्जो स्त्रांश उद्गत है उसमें 'सर्व' नहीं है ।

४. मनःपर्ययस्य-स॰ रा० श्लो०।

५. श्रुताविभग्ङ्गे विप-हा० ।

६. शब्दसमिमरूढैवम्भूता नया:-स॰ रा० श्लो०।

यह सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं है।

## द्वितीयोऽध्यायः

औपशामिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्र जीवस्य स्वतत्त्वमौ दियकपारिणामिकौ च ॥ १ ॥ द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमस् ॥ २॥ सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥ ज्ञानद्र्यनदानलाभभागोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥ ज्ञानाज्ञानदर्भनैदानादिलब्ययश्रतुस्त्रित्रिपञ्जभेदाः येथा-क्रमं सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥ ५ ॥ गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाऽज्ञानाऽसंयताऽसिद्धत्वैले-क्याश्रतुश्रतुस्त्रयेकैकैकैकषड्भेदाः ॥ ६ ॥ जीवभव्याभव्यत्वाँदीनि च ॥ ७ ॥: उपयोगी लक्षणम् ॥ ८ ॥ सं द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ९ ॥ संसारिणो मुक्ताश्र ॥ १०॥ र्समनस्काऽमनस्काः ॥ ११ ॥

१. दर्शनलब्धय-स० रा० रा० श्लो०।

२. भेदाःसम्य-स० रा० श्लो ।

३. सिद्धलेश्या-स० रा० श्लो०।

४. त्वानी च-स० रा० श्लो०।

५- 'स ' नहीं है सि-वृ-पा० ।

किसी के द्वारा किए गये सृत्र विपर्यास की आलोचना सिद्धसेनने की है।

संसारिणस्रसंस्थावराः ॥१२॥
पृथिव्यम्बुवनस्वतयः स्थावराः ॥१३॥
वैतेजोवायु द्वीन्द्रियादयक्च त्रसाः ॥१४॥
पंचीन्द्रयाणि ॥१५॥
द्विविधानि ॥१६॥
निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥
लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥१८॥
र्द्वपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥१८॥
स्पर्शनरसन्ध्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥२०॥
स्पर्शनरसन्ध्रणचक्षुःश्रोत्राणि ॥२०॥
स्पर्शनरसन्ध्रणचक्षुःश्रोत्राणि ॥२०॥
श्रुतमानिन्द्रियस्य ॥२२॥
वैाय्वन्तानामेकम् ॥२३॥

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup>१ भूल से इस पुस्तक में 'त्रसाः' छपा है।

२ पृथिन्यप्तेजोवायुवनस्पत्यः स्थावराः स० रा० २लो० ।

३ द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः स० रा० क्लोक० ।

४ स० रा० ब्लो० में नहीं है। सिद्धसेन कहते हैं—'कोई इसको सूत्र रूपसे नहीं मानते और वे कहते हैं कि यह तो भाष्यवाक्य को सूत्र बना दिया है'' –पृ० १६९।

५ -तदर्थाः-स० रा० इलो०। 'तदर्थाः' ऐसा समस्तपद ठीक नहीं इस शंका का समाधान अकलंक और विद्यानन्द ने दिया है। दूसरी ओर इवे० टीकाकारों ने असमस्त पद क्यों रखा है इसका खुलासा किया है।

६ वनस्पत्यन्तानामेकम् स० रा० श्लो०।

कृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादीनामे केक बृद्धानि ॥ २४॥ सांज्ञनः समनस्काः ॥ २५॥ विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २६॥ अनुश्रेणि गतिः ॥ २७॥ अविग्रहा जीवस्य ॥ २८॥ अविग्रहा जीवस्य ॥ २८॥ विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुभर्यः ॥ २९॥ एक द्वौ वाँऽनाहारकः ॥ ३१॥ एक द्वौ वाँऽनाहारकः ॥ ३१॥ सम्मूर्छनगर्भोपपाता जन्म ॥ ३२॥ सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चेकशस्तद्योनयः॥ ३३॥ जराय्वण्डपोतजानां गर्भः॥ ३४॥ नारकदेवानाम्रपपातः ॥ ३५॥ वारकदेवानाम्रपपातः ॥ ३५॥ श्वा

शिद्धसेन कहते हैं कि कोई सूत्र में 'मनुष्य' पद अनार्ष समझते हैं।

२ सिद्धसेन कहते हैं कि कोई इसके वाद 'अतीन्द्रियाः केविलनः' ऐसा सूत्र रखते हैं ।

३ एकसमयाऽविग्रहा-स० रा० वलो०।

४ द्वौ त्रीन्वा-स॰ रा० इलो॰। सूत्रगत वा शब्द से कोई 'तीन' का भी संग्रह करते थे ऐसा हरिभद्र और सिद्धसेन का कहना है।

५ पाताज्जनम-स०। -पादा जन्म-रा० वलो०।

६ जरायुजाण्डपोतजानां गर्भ: हा०। जरायुजाण्डपोतानां गर्भ:-स० रा० इलो०। रा० और इलो० 'पोतज' पाठ के ऊपर आपत्ति करते हैं। सिद्धसेन को यह आपत्ति ठीक मालूम नहीं होती।

७ देवनारकाणामुपपादः स॰ रा॰ इलो॰।

औदारिकवंकिंयाऽऽहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ।३७ परं परं सक्ष्मम् ॥३८ ॥ प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तैजसात् ॥३९ ॥ अनन्तगुणे परे ॥४० ॥ अंप्रतिवाते ॥४१ ॥ अनादिसम्बन्धे च ॥४२ ॥ सर्वस्य ॥४३ ॥ तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः ॥४४ ॥ निरुपभोगमन्त्यम् ॥४५ ॥ विरुपभोगमन्त्यम् ॥४५ ॥ विरुपभोगमन्त्यम् ॥४५ ॥ विरुपभोगमन्त्यम् ॥४५ ॥ विरुपभोगमन्त्यम् ॥४५ ॥ विरुपभोगपातिकम् ॥४६ ॥ विरुपभोपपातिकम् ॥४८ ॥ विरुपभोपपातिकम् ॥४८ ॥ विरुपभोपपातिकम् ॥४८ ॥

१ -वैक्रियिका-स॰ रा॰ इलो॰।

२ सिद्धसेन का कहना है कि कोई 'शरीराणि' इस पदको अलग सूत्र समझते हैं।

३ तेषां—भा० में यह पद सूत्रांश रूप से छपा है लेकिन भाष्यटीकाकारों के मतमें यह भाष्यवाक्य है।

४ अप्रतीघाते-स० रा० इलो०।

५ **–देकस्मिन्ना चतु**–स० रा० इलो**०** । लेकिन टीकाओं से मालूम होता है कि 'एकस्य' 'सूत्रपाठ अभिष्रेत हैं ।

६ औपपादिकं वैक्रियिकम्-स॰ रा० श्लो०।

इसके वाद स० रा० क्लो० में 'तैजसमिप' ऐसा सूत्र है। भा० में यह
 'तै समिप' सूत्र . रूप से नहीं छपा। हा० में शुभम् इत्यादि सूत्र के

शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चैतुर्दशपूर्वधरस्यैव।४२ नारकसम्मूर्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥ न देवाः ॥५१॥ औपपातिकचरमेंदेहोत्तमपुरुषाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपव-र्त्यायुषः ॥५२॥

वाद यह सूत्र रूप से आया है। सि॰ में यह सूत्र क॰ ख॰ प्रति का पाठान्तर है। टि॰ में यह सूत्र स्वतंत्र रूप से है। किन्तु वह अंगले सूत्र के वाद है। उसका यहाँ होना टिप्पणकारने अनुचित माना है।

१ -कं चतुर्दशपूर्वधर एव सि०। -कं प्रमत्तसंयतस्यैव- स० रा० श्लो०। सिद्धसेन का कहना है कि कोई 'अकृत्स्नश्रुतस्यिद्धमत:' ऐसा विशेषण और जोड़ते हैं।

२ इसके बाद स॰ रा॰ इलो॰ में 'शेषास्त्रिवेदाः' ऐसा सूत्र है। इवेता-म्बरपाठ में यह सूत्र नहीं समझा जाता। क्योंकि इस मतलब का उनके यहाँ भाष्यवाक्य है।

३ औपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसं-स० रा० श्लो०।

४ -चरमदेहोत्तमदेहपु-स-पा॰, रा-पा॰। सिद्धसेन का कहना है कि-इस सूत्र में सूत्रकार ने 'उत्तमपुरुष' पद का ग्रहण नहीं किया है-ऐसा कोई मानते हैं। पूज्यपाद, अकलंक और विद्यानन्द 'चरम' को 'उत्तम' का विशेषण समझते हैं।

## तृतीयोऽध्यायः

रत्नश्चर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमः प्रभा भूमयो वैनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताघोऽधः पृथुतराः ॥१॥
तै। ते। ते। ते। विद्याशुभतरलेक्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥३॥
परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥
संक्षिष्टासुरोदीरितदुःखाः ॥४॥
तेष्वेकित्रसप्तदशसप्तदशद्वाविंशितत्रयिक्षश्चरतामरोपमाः सन्त्वानां परा स्थितः ॥६॥
जम्बूद्वीपलवलादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥७॥
द्विद्विर्विष्कम्भाःपूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥८॥
तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥९॥
तत्र भरतहमवतहरिविदेहरम्यकहरण्यवतरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥१०॥

१ इसके विग्रह में सिद्धान्त पाठ और सामर्थ्यगम्य पाठ की चर्चा सर्वार्थ-सिद्धि में है।

२ पृथुतराः स० रा० क्लो० में नहीं। 'पृथुतरा' पाठ की अनावश्यकता अकलङ्क ने दिखलाई है। इस सूत्र के बाद टि० में '' घर्मावंशा शैलां-जना रिष्टा माघव्या माघवीति च '' ऐसा सूत्र है।

३ तासु त्रिशत्पञ्चितिशतिपंचदशित्रपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि पंच चैव यथाकमम् स० रा० श्लो० । इस सूत्र में सन्निहित गणना भाष्य में है।

४ तेषु नारका नित्या-सि०। नारका नित्या-स० रा० क्लो०।

५ -लवणोदादयः' स० रा० श्लो०।

६ 'तत्र' टि॰, स॰ रा॰ इलो॰ में नहीं।

ताद्विमाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमविश्वपिन नीलरुक्मिशिखरिणो वैर्षघरपर्वताः ॥११॥ द्विधातकीखण्डे ॥१२॥ पुष्कराधे च ॥१३॥ प्राङ् मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥१४॥ आर्या म्लेच्छाश्च ॥१५॥ भरतेरावतंविदेहाःकर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूचरकुरुभ्यः१६ नृस्थिती पॅरापरे त्रिपल्योपमान्तर्भुहूर्ते ॥१७॥ तिर्यग्योनीनां च ॥१८॥

१ 'वंशघरपर्दताः' सि०

२ इस सूत्र के बाद "तत्र पञ्च" इत्यादि भाष्य वाक्य को कोई सूत्र समझते हैं ऐसा सिद्धसेन का कहना है। स० में इस मतलब का सूत्र २४ वाँ है। हरिभद्र और सिद्धसेन कहते हैं कि यहाँ कोई विद्वान बहुत से नये सूत्र अपने आप बना करके विस्तार के लिए रखते हैं। यह उनका कथन संभवतः सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को लक्ष्य में रखकर हो सकता है; क्योंकि उसमें इस सूत्र के बाद १२ सूत्र ऐसे हैं जो क्वे० सूत्रपाठ में नहीं हैं। और उसके बाद के नं० २४ और २५ वें सूत्र भी भाष्यमान्य ११ वें सूत्र के भाष्यवाक्य हो हैं। स० रा० के २६ से ३२ सूत्र भी अधिक ही हैं। स० का तेरहवाँ सूत्र क्लो० में तोड़ कर दो बना दिया गया है। यहाँ अधिक सूत्रों के पाठ के लिये स० रा० क्लो० देखना चाहिए।

३ आर्या म्लिशस्च-भा० हा०।

४ परावरे-रा० इलो।

५ तिर्यग्योनिजानां च स० रा० इलो०।

## चतुर्थोऽध्याय

देवाश्रतुं निकायाः ॥१॥
तृतीयः पीतलेक्यः ॥२॥
दशाष्टपंचद्वादशिकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥३॥
इन्द्रसामानिकशायास्त्रिशपारिषैद्यात्मरक्षलोकपालानिकप्रकाणिकाभियोग्याकिल्विपिकाश्रेकशः ॥ १॥
शायास्त्रिशलोकपालवर्ज्यो व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥
पूर्वियोद्वीन्द्राः ॥६॥
पीर्तान्तलेक्याः ॥७॥
कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥८॥
शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा द्वयोद्वियोः ॥९॥
परेऽश्रवीचाराः ॥१०॥

१ देवाश्चतुर्णिकायाः स० रा० श्लो० ।

२ आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः स० रा० श्लो० । देखो, हिन्दी विवेचनः पृ० १३७ टि० १

३ **-पारिषदा-स०** रा० इलो०।

४ -शल्लोक-स०।

५ वर्जा-सि०

६ यह सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं।

५ 'ढ़योर्ढ़यो:' स० रा० क्लो० में नहीं है । इन पदों को सूत्र में रखना चाहिये ऐसी किसी की शंका का समाधान करते हुए अकलङ्क कहते हैं कि ऐसा करने से आर्ष विरोध आता है ।

भवनवासिनोऽसुरनागिवद्यत्सुपर्णापिवातस्तनितोद्धि-द्वीपदिककुमाराः ॥११॥

च्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगान्धर्वयक्षराक्षसभृत-

विशाचाः ॥ १२ ॥

ज्योतिष्काः सर्याश्चन्द्रेमसो ग्रहन्थत्रप्रकीर्णतार्रकाश्च । १३

मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृहोके ॥ १४॥

तत्कृतः कालविभागः॥१५॥

वंहिरवास्थिताः ॥ १६॥ वैमानिकाः ॥ १७॥

कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १८॥

उपर्युपरि ॥ १९॥

सौधमैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रेब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्र-सहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रेवेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्ताऽपराजितेषु सर्वाधीर्महे च ॥२०॥ स्थितिप्रभावद्यातिलेक्याविश्वद्यानिद्रयावधिविषयतो-ऽधिकाः ॥२१॥

१ गन्धर्व-हा० स० रा० श्लो०।

२ -सूर्याचन्द्रमसौ-स० रा० श्लो०।

३ - प्रकीर्णकता०-स० रा० श्लो०।

४ ताराइच-हा०।

५ -माहेन्द्रबह्मव्ह्यात्तरलान्तवकािषष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्त्रा-स० रा० श्लो०।श्लो में-सतार पाठ है। दिगम्बर परम्परा में भी प्राचीन ग्रन्थों में बारह कल्प होनेका कथन है-देखो, जैन जगत वर्ष ४ अंक ६ पृ० २०२। अनेकांत ५. १०-११ पृ. ३४२

६ -सिद्धी च स० रा० श्लो०।

ग्रातिश्ररीरपिग्रहाभिमानतो हीनाः\*॥२२॥
पीतप्बशुक्कलेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥२३॥
प्राग् ग्रेवेयकेश्यः करणः ॥२४॥
त्रेव्यकेश्यः करणः ॥२५॥
त्रेव्यलेकालया लोकान्तिकाः ॥२५॥
सारस्वतादित्यवह्वचरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधमैरुतोऽरिष्टाश्च ॥२६॥
विजयादिषु द्विचरमाः ॥२७॥
औषापातिकमनुष्येश्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥२८॥

भवनेषु दक्षिणार्घाधिपतीनां परयोपममध्यर्धम् ॥३०॥ शेषाणां पादोने ॥३१॥ असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकंच ॥३२॥ सौर्धमीदिषु यथाक्रमम् ॥३३॥

स्थितिः ॥२९॥

टि० में इसके वाद-''उच्छ्वासा हारवेदनोपपाता नुमावतश्च साध्याः'
ऐसा सूत्र है ।

१ पीतमिश्रपद्ममिश्रशुक्ललेश्या द्विद्विचतुश्चतुः शेषेष्विति रा-पा० ।

२-लया लौका-स॰ रा० श्लो॰ । सि-पा॰।

३ व्याबाधारिष्टाञ्च-स० रा० क्लो०। देखो हिन्दी विवेचन पृ० १५५ टि॰ १।

४-पादिक-स० रा० श्लो०।

५ इस सूत्र से ३२ वें सूत्र तक के लिए—'स्थितिरसुरनागसुपणंद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपत्योपमार्द्धहीनिमता'—ऐसा स० रा० इलो० में एक ही सूत्र है। इवे० दि० दोनों परंपराओं में भवनपतिकी उत्कृष्ट स्थित के विषय में मतभेद हैं।

६ इस सूत्र से ३५ वें तक के सूत्र के लिये एक ही सूत्र-सौधमेंशानयोः

सागरोयमे ॥३४॥ अधिके च ॥३५॥ सैप्त सानत्कुमारे ॥३६॥ विशेषत्रिसप्तदशैकाद्शत्रयो दश्रपश्चदश्मिरधिकानि च ॥३७॥ आरणाच्युताद्ध्वमेकेकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थिसिंद्धे च ॥३८॥ अपरा पल्योपममधिकं च ॥३९॥ सागरोपमे ॥४०॥ अधिके च ॥४१॥ परतः परतः पूर्वापूर्वान्तरा ॥४२॥ नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥४३॥ द्शवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥४४॥ भवनेषु च' ॥४५॥ व्यन्तराणां च ॥४६॥

सागरोपमे अधिके च- ऐसा स॰ रा॰ इलो॰ में है। दोनों परंपरा में स्थिति के परिमाण में भी अन्तर है। देखो, प्रस्तुत सूत्रों की टीकाएँ।

१ सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त-स॰ रा० श्लो०।

२ विसप्तनवैकादशत्रयोदशपंचदशभिरधिकानि तु–स० रा० इलो० ।

३ सिद्धीच-स० रा० क्लो०।

४ यह और इसके वादका सूत्र स॰ रा० श्लो॰ में नहीं।

परा पल्योपमम् ॥४०॥ ज्योतिष्कामामधिकम् ॥४८॥ ग्रैहाणामेकम् ॥४९॥ नक्षत्राणामधम् ॥५०॥ तारकाणां चतुर्भागः ॥५१॥ जैवन्या त्वष्टभागः ॥५२॥ चैतुर्भागः शेषाणाम् ॥५३॥

<sup>&</sup>lt;mark>१ परा पत्योपममधिकम्-स०</mark> रा० क्लो० ।

२ ज्योतिष्काणां च-स॰ रा० श्लो०।

३ यह और ५०, ५१ वें सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं।

४ तदब्दभागोऽपरा स० रा॰ क्लो०। ज्योतिष्कों की स्थिति विषयक जो सूत्र दिगम्बरीय पाठ में नहीं है उन सूत्रों के विषय की पूर्ति राजवा-तिककार ने इसी सूत्र के वार्तिकों में की है।

५ स० रा० इलो० में नहीं। स० और रा० में एक और अंतिम सूत्र— लौकान्तिकानामध्यो सागरोपमाणि सर्वेषाम्—४२ है। वह इलो० में नहीं।

#### पञ्चमोऽध्यायः

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥१॥
द्रैन्याणि जीवाश्च ॥२॥
नित्यात्रास्थितान्यरूपाणि ॥३॥
रूपिणः पुद्गलाः ॥४॥
जाकाशादेकद्रन्याणि ॥५॥
निष्क्रियाणि च ॥६॥
असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः ॥७॥

१ स० रा० क्लो० में इस एक सूत्र के स्थान में 'द्रव्याणि' 'जीवाक्च' ऐसे दो सूत्र हैं। सिद्धसेन कहते हैं-'कोई इस सूत्र को उपर्युक्त प्रकार से दो सूत्र वनाकर पढ़ते हैं सो ठीक नहीं"। अकलङ्क के सामने भी किसीने शङ्का उठाई है-'द्रव्याणि जीवाः' ऐसा 'च' रहित एक सूत्र ही क्यों नहीं वनाते ?" विद्यानन्दका कहना हैं कि स्पट प्रतिपत्ति के लिये ही दो सूत्र बनाए हैं।

२ सिद्धसेन कहते हैं—''कोई इस सूत्र को तोड़ कर 'नित्यावस्थितानि' 'अरूपाणि' ऐसे दो सूत्र बनाते हैं। '' नित्यावस्थितारूपाणि' ऐसा पाठान्तर भी वृत्ति में उन्होंने दिया है। 'नित्यावस्थितान्यरूपीण' ऐसा एक और भी पाठका निर्देश उन्होंने किया है। ''कोई नित्यपद को अवस्थित का विशेषण समझते हैं" ऐसा भी वे ही कहते हैं। इस सूत्र की व्याख्या के मतान्तरों के लिये सिद्धसेनीय वृत्ति देखनी चाहिए।

३ देखो हिन्दी विवेचन पृ० १६६ टि० १'।

४ **-धर्माधर्मेकजीवानाम्**-स० रा० क्लो० :

जीवस्य ॥८॥

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९॥

सङ्ख्येय।सङ्ख्येयाश्च पुद्रलानाम् ॥ १०॥

नाणोः ॥११॥

लोकाका ग्रेडवगाहः ॥ १२॥

धर्माधर्मयोः कृत्स्ते ॥१३॥

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४॥ असङ्ख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५॥ प्रदेशसंहारविभैगीभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६॥

गतिन्थित्युपग्रँहा धर्माधर्मयोरुवकारः ॥ १७॥

आकाशस्यावनाहः ॥१८॥

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्रलानाम् ॥ १९॥

सुखदुःखजी।वतमःणापप्रहाश्च ॥ २०॥

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१॥

र्वर्तना परिणामः क्रिया परत्व परत्व च कालस्य ॥२२॥

१ स॰ रा० रलो॰ में यह पृथक् सूत्र नहीं। पृथक् सूत्र क्यों किया गया है इसका रहस्य सिद्धसेन दिखाते हैं।

२ -विसर्ग-स० रा० इलो०।

३ -पप्रहौ-सि० स० रा० २लो०। अकलंकने द्विवचन का समर्थन किया है। देखो हिन्दो विवेचन पृ० १७८ टि० १।

४ वर्तनापरिणामिकियाः पर—स० । वर्तनापरिणामिकिया पर—रा० । ये संपादकों की भ्रान्तिजन्य पाठान्तर मालूम हाते हैं । क्योंकि दोनों टीकाकारों ने इस सूत्र में समस्त पद होने की कोई सूचना नहीं की ।

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥२३॥
शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थाल्यसंस्थानभेदतमञ्छायातपोद्द्योन्
तवन्तश्र ॥२४॥
अणवः स्कन्धाश्र ॥२५॥
सैद्यातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते ॥२६॥
भेदादणुः ॥२७॥
भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषाः ॥२८॥
उत्पादव्ययश्रीव्ययुक्तं सत् ॥२९॥
वृद्धावाव्ययं नित्यम् ॥३०॥
अपितानपितासिद्धेः ॥३१॥
सिनम्धरूक्षत्वाद्धन्धः ॥३२॥
न जवन्यगुणानाम ॥३३॥

१ भेदसंघातेभ्य उ-स० रा० इलो०।

 <sup>-</sup>चाक्ष्यः स० रा० क्लो०। सिद्धसेन इस सूत्र के अर्थ करने में किसी का मतभेद दिखाते हैं।

३ इस सूत्र से पहिले स० और श्लो० में 'सद् द्रव्यलक्षणम्' ऐसा सूत्र है। लेकिन रा० में ऐसा अलग सूत्र नहीं। उसमें तो यह बात उत्थान में ही कही गई है। भाष्य में इसका भाव कथन हैं।

४ इस सूत्र की व्याख्या में मतभेद है। हरिभद्र सब से निराला ही अर्थ लेते हैं। हरिभद्र ने जैसी व्याख्या की है वैसी व्याख्या का सिद्धसेन ने मतान्तर रूपसे निर्देश किया है।

५ वन्ध की प्रक्रिया में क्वे० दि० के मतभेद के लिये देखो, हिन्दी-विवेचन प० २०१।

गुणसाम्ये सहशानाम् ॥ ३४॥
इचिथकादिगुणानां तु ॥ ३५॥
बैन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ ॥ ३६॥
गुणपर्यायवद् द्रव्यम् ॥ ३७॥
कालश्रेत्येके ॥ ३८॥
सोऽनन्तसमयः ॥ ३९॥
व्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४०॥
तद्भावः परिणामः ॥ ४१॥
कातिरादिमांश्र ॥ ४२॥
किपिष्वादिमान् ॥ ४३॥
योगोपयोगौ जीवेषु ॥ ४४॥

१ बन्धे**धिको पारिणामिको** स० इलो०। रा० में सूत्र के अन्त में 'च अधिक है। अकलंक ने 'समाधिको' पाठ का खण्डन किया है।

२ देखो हिन्दी विवेचन पृ २०९ टि० १। कालक्ष्य स० रा० क्लो०।

३ ये अन्त के तीन सूत्र स० रा० इलो० में नहीं। भाष्य के मत का खण्डन राजवार्तिककार ने किया है। विस्तार के लिये देखो हिन्दी विवेचन पृ० २१२। टि० में इसके पहले 'सिद्धिविधः' ऐसा सूत्र है।

## षष्ठोऽध्यायः

कायवाङ्घनःकर्मयोगः ॥१॥

स आस्रवः ॥२॥

शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥

अंशुभः पापस्य ॥ ४॥

सकवायाकवाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः । १५११

अव्रतकपायेन्द्रियक्रियाः पश्चचतुःपश्चपश्चविद्यति-

सङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥ ६ ॥

तीत्रमन्द्ञाताज्ञातभावँवीयाधिकरणविशेषेभ्यस्तः

द्विशेषः ॥ ७॥

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ८॥

१ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २१५ टि० १।

२ यह सूत्ररूप से हा० में नहीं । लेकिन 'शेषं पापम्' ऐसा सूत्र है। सि में 'अशुभः पापस्य' सूत्र रूप से छपा है लेकिन टीका से मालूम होते है कि यह भाष्यवाक्य हैं। सिद्धसेन को भी 'शेष पापम्' ही सूत्र ल से अभिमत मालूम होता है।

३ इन्द्रियकषायात्रतिक्रया: – हा० सि० टि०। स० रा० इलो०। भाष्यमान पाठ में 'अत्रत' ही पहला है। सिद्धसेन सूत्र की टीका करते हैं कि उनके सामने 'इन्द्रिय' – पाठ प्रथम है। किन्तु सूत्रके भाष्यमें 'अति पाठ प्रथम है। सिद्धसेन को सूत्र और भाष्य की यह असंगति मार्ज़ हुई है और उन्होंने इसको दूर करने की कोशिश भी की है।

४ -भावाधिकरणवीर्यविशे-स॰ रा० इलो०।

अधि संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषाय-विशेषेसिसिसिस्र विश्वतिश्रेकशः ॥९॥ निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्धित्रिभेदाः यरम् ॥१०॥ तत्त्रदोपनिह्मयमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्श-नावरणयोः ॥११॥ दुःखद्योकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्था-न्यसद्वस्य ॥१२॥ भृतत्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादि योगः क्षान्तिः द्गीचिमिति सद्देद्यस्य ॥१३॥ केवलिश्रुतमङ्गधर्मदेवावणैवादो दर्शनमे।हस्य ॥१४॥ कपायोदयात्तीवातमपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१५॥ वह्वारम्भपरिग्रहत्वं चै नारकास्यायुषाः ॥१६॥ साया तैर्यग्योनस्य ॥१०॥ अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवार्जवं च मानु-पस्य ॥१८॥

१ भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग:-स० रा० श्लो०।

<sup>.</sup> लि**न्तीत्रपरि**० स० रा० इलो०।

३ -त्वं नार-स० रा० वलो०।

४ इसके स्थानमें 'अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य' और 'स्वभावमार्द-वं च'ऐसे दो सूत्र दि० परंपरा में हैं। एक ही सूत्र क्यों नहीं बनाया इस शंकाका समाधान भी दि० टीकाकारों ने दिया है।

निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥१९॥ सरागसंयमसयमासंयमाकामनिजराबाळतपांसि दैवस्य ॥२०॥\* योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥२१॥ विषेशीतं शुभस्य ॥२॥ द्र्यनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो-ऽभीर्देणं ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी सङ्घे-साधुसमाधिवैयावृत्त्यकरणमहेदाचार्यबहुश्रतप्रवचनभ-क्तिरावक्यकापरिहाणिर्मार्भप्रमावना प्रवचनवत्सलत्व-मिति तीर्थर्कुत्त्वस्य ॥ २६ ॥ परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाँच्छादनोद्घावने च नीचैः र्गोत्रस्य ॥ २४ ॥ ताद्विपर्ययो नीचैवृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २५ ॥ विन्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥

१ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २२७ टि० १।

२ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २२७ टि० २ । अइस के बाद "सम्यक्तवं च" ऐसा सूत्र टि० में है ।

३ तद्विप-स० रा० श्लो ।

४ -भोक्षणज्ञा-स॰ रा० वलो०।

५ -सी साधुसमाधिवँ-स० रा० इलो०।

६ तीर्थंकरत्वस्य स० रा० श्लो०।

७ -गुणोच्छा-स० । गुणच्छा-रा० २लो० । स-वृ० संमत--

### सप्तमोऽध्यायः

हिंसानृतस्तेयात्रह्मपिष्ठहेभयो विरितर्त्रतम् ॥ १ ॥
देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥
तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्चं ॥ ३ ॥
हिंसादिष्विहासुत्र चौपायावद्यदश्चनम् ॥ ४ ॥
दुःखमेव वौ ॥ ५ ॥
मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यान् सच्चगुणाधिकक्किश्यमानाविनयेषु ॥ ६ ॥

९ 'पञ्च पञ्चराः' सि-वृ-पा०। अकलंक के सामने पञ्चराः' पाठ होने की आशंका की गई है। इस सूत्र के वाद 'वाइमनोगुप्तीर्यादानित्सेषण सिन्दालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥४॥ कोधलोभभी हत्वहास्यप्रत्या- ख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च ॥५॥ शून्यागारिवमोचितावास- परोपरोधाकरणभैक्ष (क्ष्य-रा०) शुद्धिसद्धर्मा (सधर्मा-श्लो०) विसंवादाः पञ्च ॥ ६॥ स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरण- बृष्येष्टरसस्वश्चरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७॥ मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रिय- विषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८॥ ऐसे पाँच सूत्र स० रा० श्लो० में हैं जिनका भाव इसी सूत्र के भाष्य में हैं।

२ **–मुत्रापाया**–स० रा० इलो०।

३ सिद्धसेन कहते हैं कि इसी सूत्र के 'व्याधिप्रतोकारत्वात् कंडूपरि-गतत्वाच्चाब्यह्म' तथा 'परिप्रहेब्बप्राप्तप्राप्तनष्टेषु काङक्षाशोकौ प्राप्तेषु च रक्षणमुपभोगे वाऽवितृष्तिः' इन भाष्य वाक्यों को कोई दो सूत्ररूप मानते हैं।

४ -माध्यस्थानि च स-स० रा० श्लो०।

जगत्कायस्वभावौ चै संवेगवैराग्यार्थम् ॥ ७ ॥ प्रमत्तयोगात प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।। ८ ॥ असद्भिधानमजृतम् ॥ ९ ॥ अदत्तादान स्तेयम् ॥ १० ॥ मैथुनमब्रह्म ॥ ११ ॥ मुर्छा परिग्रहः ॥ १६ ॥ निःशल्यो त्रती ॥ १३ ॥ अगार्यनगारश्च ॥ १४ ॥ अणुत्रतोऽगारी ॥ १५॥ दिग्देशानर्थद्॰डविरतिसामायिकपौपधोपवासोपभोग्य-रिभागपरिमाणातिथिसंविभागत्रतसंवन्तर्श्व ॥ १६ ॥ मारणान्तिकीं संलेखनां जोषिता ॥ १० ॥ शङ्काकाद्शाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रश्नंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टे-रतिचाराः ॥ १८ ॥ व्रतशीलेषु पञ्च यथाक्रमम् ॥ १९ ॥

१ -वौ वा सं-स० रा० इलो०।

२ - यिकप्रोषघो-स ४ रा० वलो ।

३ -परिभोगातिथि-भा०। सिद्धसेन वृत्ति में जो इस सूत्र का भाष्य हैं उसमें भी परिमाण शद्ध नहीं हैं। देखो पृ० ९३. पं० १२।

४ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २६२ टि० १।

५ सल्लेखनां स० रा० श्लो०।

६ रतीचाराः भा॰ सि॰ रा० इलो॰।

वन्धवधंच्छविच्छेदातिभारारोपणान्नपानिरोधाः॥२०॥
मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानक्रटलेखिक्रयान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः॥ २१॥
स्तेनप्रयोगतदाहृतादानिविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकच्यवहाराः॥ २२॥
परिववहिकरणेत्वर्रपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्रीडाँतीत्रकामाभिनिवेशाः॥ २३॥
छेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः॥ २१॥
ऊर्ध्वाधिस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर्धानानि॥२५॥
ऊर्ध्वाधिस्तर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर्धानानि॥२५॥

कुछ लोग इसी सूत्र का पदिवच्छेद 'परिववाहकरणम् इत्वरिकाः गमनं परिगृहीतापरिगृहीतागमनं अनङ्गकीडातीत्रकामाभिनिवेशः 'इस तरह करते हैं यह बात सिद्धसेन ने कही है। यह आक्षेप भी दिगम्बर ब्याख्याओं पर है ऐसा मालूम नहीं होता। इस प्रकार पदच्छेद करने वाला 'इत्वरिका' पद का जो अर्थ करता है वह भी सिद्धसेन को मान्य नहीं।

१ --वधच्छेदाति-स० रा० श्लो०।

२ - रहोभ्या-स० रा० इलो०।

<sup>&</sup>lt;mark>३ -रणेत्वरिकापरि-स० रा०</mark> इलो० ।

४ - डाकामतीवाभि-स॰ रा० इलो०।

प इस सूत्र के स्थान में कोई—परिववाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृही-तागमनानङ्गकीडातीव्रकामाभिनिवेशः (शाः) सूत्र मानते हैं, ऐसा सिद्धसेनका कहना है। यह सूत्र दिगम्बर पाठ से कुछ मिलता है। संपूर्ण नहीं। देखो ऊपर की टिप्पणी।

६ स्मृत्यन्तराधानानि स० रा० क्लो०।

आनयनश्रेष्यप्रयोगश्रब्दरूपानुपातपुद्गलेक्षेपाः ॥ २६ ॥ कन्द्र्पकोत्कुँच्यमोखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगाधिक-त्वानि ॥ २० ॥ योगदुष्प्रणिधानानाद्रस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २८ ॥ अंप्रत्यवेक्षिताश्रमार्जितोत्सर्गाद्गानानेक्षेपसंस्तारोपक्रम-णानाद्रस्मृत्यंनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ सचित्तसंवद्धसंभिश्राभिषवदुष्पकाहाराः ॥ ३० ॥ अनुग्रहार्थे स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३३ ॥ अनुग्रहार्थे स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३३ ॥ विधिद्रव्यदानुपात्रविश्रेपात् तद्धिशेषः ॥ ३० ॥

१ किसी के मत से 'आनायन' पाठ है ऐसा सिद्धसेन कहते हैं।

२ पुद्गलप्रक्षेपा: भा ॰ हा ॰ । हा ॰ वृत्ति में तो 'पुद्गलक्षेपा: 'ही पाठ है । सि – वृ ॰ में 'पुद्गलप्रक्षेप' प्रतीक है ।

३ -कौकुच्य- भा० हा०।

४ -करणोपभोगपरिभोगानथंक्यानि स० रा० इलो० ।

५ समृत्यनुपस्थानानि स० रा० वलो०।

६ अप्रत्युपेक्षि- हा०।

दानसंस्तरो
 – स० रा० क्लो० ।

८ -स्मृत्यनुपस्थानानि- स० रा० श्लो०।

 <sup>-</sup>सम्बन्ध- स० रा० वलो० ।
 \*टि० में यह सूत्र नहीं है ।

१० -क्षेपापिधान- स० रा० क्लो०।

११ निदानानि स० रा० इलो०।

## अष्टमोऽध्यायः

मिध्यादर्शनाविरितिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः ॥१॥
सकपायत्वाष्ट्रजीवः कर्मणो योग्यानपुद्रलानादंत्ते ॥२॥
स बन्धः ॥ ३ ॥
प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधयः ॥ १ ॥
आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रानतरायाः ॥ ५ ॥
पश्चनवद्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपश्चभेदा यथाक्रमम् ॥ ६ ॥
मत्यादीनाम् ॥ ५ ॥
चक्षुरचक्षुरविधकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धिवेदँनीयानि च ॥ ८ ॥

<sup>-</sup>दत्ते स बन्धः ।। २ ॥ स॰ रा० इलो० ।

<sup>&</sup>lt; **−त्यनुभव** स० रा० इलो० ।

<sup>· -</sup> नीयायुर्नाम- स॰ रा० ३लो० |

ह -भेडो- रा०।

पितश्रुताविधमनः पर्ययकेवलानाम् स० रा० रलो०। किन्तु यह पाठ-सिद्धसेन को अपार्थक मालूम होता है। अकलङ्क और विद्यानन्द स्वे० परंपरा संमत लघुपाठ की अपेक्षा उपर्युक्त पाठ को ही ठीक समझते हैं।

र न स्त्यानाद्धि सि॰। सि-भा॰ का पाठ 'स्त्यानगृद्धि' मालूम होता है क्योंकि सिद्धसेन कहते हैं कि स्त्यानाद्धिरित वा पाठ:।

 <sup>—</sup>स्त्यानगृद्धयश्च सङ्राङ्ग्लो०। सिद्धसेन ने वेदनीय पद का समर्थन किया है।

सद्सद्वेद्ये ॥ ९ ॥
दैर्शनचारित्रमोहनीयकपायनोकपायवेदनीयाख्यास्त्रदेशनचारित्रमोहनीयकपायनोकपायवेदनीयाख्यास्त्रदिपोडशनवभेदाः सम्यक्त्विमध्यात्वतदुभयानि कषायनोकपायावनन्तान्वन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनविकल्पाञ्चकशः क्रोधमानमायालोभा हास्यसत्यरितशोकभयजुगुप्तास्त्रीपुंनपुंसकवेद्यः ॥ १० ॥
नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ ११ ॥
गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गिनर्माणवन्धनसङ्घातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगन्धवणीनुपूर्वयगुरुलघूपघातपराघातातपोद्योतोच्ल्वास्रविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रसस्यमसस्वरशुभस्क्ष्मपर्याप्तस्थिरादेययशांसि सेतराणि तीर्थकुन्वंच ॥१२॥

<sup>ृ</sup> दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकपायवेदनीयाख्यास्त्रिद्वनवषोडशभेदाः सम्यक्त्विमध्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरित्शोकभयजुगुष्सा-स्त्रीपुत्रपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनिवकल्पाञ्चै-कशः कोधमानमायालोभाः

स० रा० श्लो० ।

किसी को यह इतना लम्बा सूत्र नहीं जँचता उसको पूर्वाचार्य ने जो जवाब दिया है वही सिद्धसेन उद्धृत करते हैं—

<sup>&</sup>quot; दुर्व्याच्यानो गरीयांश्च मोहो भवति वन्धनः। न तत्र लाघवादिष्टं सूत्रकारेण दुर्वचम्।"

नितृत्वर्गगु – स॰ रा॰ इलो॰। सि–वृ॰ में 'आनुपूर्व्यं' पाठ है। अन्य के मत से सिद्धसेन ने 'आनुपूर्वी' पाठ वताया है। दोनों के मत से सूत्र का भिन्न भिन्न आकार कैसा होगा यह भी उन्होंने दिखाया है। —देययशस्की(शःकी)तिसेतराणि तीर्थंकरत्वं च स॰ रा॰ इलो॰।

उचैनींचैश्च ॥ १३॥ दे।नादीनाम् ॥ १४ ॥ आदितास्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटी-कोट्यः परा स्थितिः ॥ १५॥ सप्ततिमीहनीयस्य ॥ १६॥ नामगोत्रयोविंशतिः ॥ १०॥ त्रयस्त्रिशन्सागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८॥ अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १९ ॥ नामगोत्रयोरष्टौ ॥ २०॥ शेपाणामन्तर्महूर्तम् ॥ २१ ॥ विषाकोऽनुभावः ॥ २२॥ स यथानाम ॥ २३॥ ततक्च निर्जरा ॥ २४ ॥ नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेपात्स्यस्मैकक्षेत्रावगार्द-स्थिताः सर्वातमप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५ ॥ संद्वेद्यसम्यक्त्वहास्यरातिषु हपवेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २६॥

१ दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् स॰ रा॰ क्लो॰।

२ विश्वतिर्नामगोत्रयोः स० रा० इलो०।

३ -ण्यायुष स० रा० इलो०। ४ -महूर्ता स० रा० इलो०।

५ -नुभवः स० रा० इलो०। ६ -वगाहस्थि- स० रा० इलो०।

७ देलो हिन्दी विवेचन पृ० २९८ टि० १। इसके स्थान में स० रा० क्लो० में दो सूत्र हैं- ''सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्।" ''अतोऽत्यत् पापम्।" यह दूसरा सूत्र भाष्य-वाक्यका में अन्य टीकाकारोने माना है।

#### नवमोऽध्यायः

आस्रवानिरोधः संवरः ॥ १ ॥ स गुप्तिसमितिधर्मानुष्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ॥ २ ॥ तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥ सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥ ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५॥ उत्तमः क्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकि अन-न्यत्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६॥ अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाश्चाचित्वास्रवसंवरानिजरा-लोकबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः । १। भार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिसोर्देव्याः परीपहाः ॥ ८॥ ञ्जतिपवासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्या-शय्याक्रोशवधयाचनाऽलाभरोगतुणस्पर्शमलसत्कारपुर -स्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि ॥ ९॥

१ उत्तमध-स० रा० श्लो०।

२ - गुच्यास्रव- स० रा० श्लां०।

अपरे पठित्त अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितव्या इत्यर्थः । अपरे अनुप्रेक्षा-शव्दमेकवचनान्तमधीयते" – सि नृ ।

४ देखो हिन्दी विवेचन गृ० ३१० टि० १।

प्रज्ञाज्ञानसम्पक्तवानि हा । हा भा० में तो अदर्शन पाठ मालूम होता है ।

स्र्मसंपर्शयच्छद्मस्थवीतरागयोद्दवतुर्दश ॥ १० ॥
एकादश जिने ॥ ११ ॥
वैदिरसंपराये सर्वे ॥ १२ ॥
ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥
दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥ १४ ॥
चारित्रमोहे नाग्न्यारित्रिशीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ॥ १५ ॥
वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥
एकादयो भाज्या युगपदैकोनविंशतेः ॥ १७ ॥
सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराय
यथाख्यातानि चारित्रम् ॥ १८ ॥

१ -साम्पराय-स० रा० इलो०।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१५ टि० १।

३ देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१५ टि० २।

न्देकास्त्रविश्वतः हा०। -युगपदेकस्मिन्नकात्रविश्वतः त०। युगपदेक
स्मिन्नकोनविश्वतेः रा० इलो०। लेकिन दोनों वार्तिकों में त० जैसः
ही पाठ है।

५ -पस्थापनापरि- स॰ रा० रलो०।

सूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातमित चा० स० रा० २लो०। राजवातिककार को यथाख्यात पाठ इष्ट मालूम ोता है क्योंकि उन्होंने यथा
ख्यात को विकल्प में रक्खा है। सिद्धसेन की भी यथाख्यात पाठ
इष्ट है। देखो पृ० २३५ पं० १८।

केचित् विच्छिन्नपदमेव सूत्रमधीयते-सिद्धसेने वृत्ति ।

अनशनावमौदैर्यवात्तिपारसंख्यानरसपारत्यागावि विक्त-श्चयासनकायक्केशा बाह्यं तपः ॥ १९॥ प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्यु-त्तरम् ॥२०॥ नवचतुर्दशपश्चद्विभेदं यैथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥२१॥ आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयाविवेकच्युत्सर्गतपञ्छेदपरि-हारोपस्थापनानि ।। २२॥ ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः ॥ २३॥ आचार्योपाध्यायतपस्त्रिद्रौक्षॅकग्लानगणकुलसङ्घसायुसँ-मनोज्ञानाम् ॥ २४॥ वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मीपदेशाः ॥ २५॥ बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ उत्तमसंहननस्यैकात्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् ॥ २०॥ आ मुहर्तात् ॥ २८॥ आर्तरोद्रधँम्शुक्कानि ॥ २९॥

१ -वमोदर्य-स० रा० इलो०।

२ **–द्विभेदा**–स० इलो०।

३ -स्थापना:-स० रा० इलो ं।

४ - - हौक्षाला-४०। द्वीक्ष्याला रा० इलो०।

च्युमनोज्ञानाम् स० रा० २ळो० ।

६ स० रा• क्लो० में 'ध्यानमान्तर्महुर्तात्' है; अतः २८ वां भूत्र उनमें अलग नहीं । देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३२३ टि० १ ।

७ -धर्म्यशु-स० रा० २३१०।

परे मोक्षहेतू॥ ३०॥
आतममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसम-न्वाहारः॥ ३१॥
वेदनायाश्र ॥ ३२॥
विपरीतं मनोज्ञानां म् ॥ ३३॥
निदानं च ॥ ३४॥
तद्विरतदेशिवरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३५॥
हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमिवरतदेशिवरतयोः॥ ३६॥
आज्ञाऽपायविषाकसंस्थानिवचयाय धर्ममप्रमत्तसंयतस्य॥ ३७॥

१ -नोज्ञस्य स० रा० वलो०।

२ इस सूत्र को स॰ रा॰ क्लो॰ में 'विपरीतं मनोज्ञानाम्' के बाद रखा है: अर्थात् उनके मत से यह ध्यान का द्वितीय नहीं, तृतीय भेद हैं।

३ मनोज्ञस्य स० रा० इलो०।

प्रिंदा विवेचन पृ० ३३०।

-चयाय धर्म्यम् ।। ३६।। स० रा० विलो । दिगम्बर सूत्रपाठ में स्वामी का विधान करने वाला 'अप्र-मत्तसंयतस्य' अंश नहीं हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस सूत्र के वाद का 'उपशान्तक्षीण-' यह सूत्र भी नहीं हैं। स्वामी का विधान सर्वार्थ-सिद्धि में हैं। उस विधान को लक्ष में रखकर अकलंक ने क्वे० परंपरा समत सूत्रपाठ विषयक स्वामी का जो विधान है उसका खण्डन भी किया है। उसी का अनुगमन विद्यानन्द ने भी किया है; देखों हिन्दी विवेचन पृ० ३३०।

उपशान्तक्षीणकपाययोश्च ॥ ३८॥ शुक्के चाद्ये पूर्वविदे: ॥ ३९॥ परे केवलिनः ॥ ४०॥ पृथक्त्वैकत्ववितर्कमूक्ष्माक्रियाप्रतिपातिच्युपरतक्रिया-निर्वेत्तीनि ॥ ४१॥ तैतृत्र्येककाययोगायोगानाम् ॥ ४२ ॥ एकाश्रये सवितर्के पूर्वे ॥ ४३॥ अविचारं द्वितीयम् ॥ ४४॥ वितर्कः श्रुतम् ॥ ४५॥ विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४६ ॥ सम्यग्दाष्टिश्रावकविरतानन्तवियाजकदर्शनमोदक्षणकाय-शमकोपशान्तमोद्दश्यकश्चीणमोद्दिनाः ऋमश्चेऽस-ङ्ख्येयगुणनिर्जराः ॥ ४० ॥

र देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३३० टि० १। 'पूर्विवदः' यह अंक भाग हा० में न तो इस सूत्र के अंश रूप से छपा है और न अलग सूत्र रूप से। सि० में अलग सूत्र रूप से छपा है लेकिन टीकाकार उसकी भिन्न नहीं मानता। दि० टीकाओं में इसी सूत्रके अंशरूप से छपा है।

२ 'निवर्तीनि' हा० सि०। स० रा० इलो०। स० की प्रत्यन्तरका पाठ निवृत्तीनि भी है।

३ 'तत्' स॰ रा० क्लां० में नहीं।

४ -तर्कविचारे पूर्वे सः । -तर्कवीचारे पूर्वे राः इली ।

पंगादक को भ्रान्ति से यह मूत्र सि॰ में अलग नहीं छना है। रा॰
 और रुलो॰ में 'अवीचारंग पाठ है।

पुलाकषकुशकुशीलनिर्प्रनथस्नातका निर्प्रनथाः ॥ ४८॥ संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थालङ्गलेक्योपपीतस्थानविकल्प-तः साध्याः ॥ ४९॥

## दशमोऽध्यायः

मोहश्चयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायश्चयाच्च केवलम् ॥१॥ बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्योम् ॥२॥ ऋत्स्तरुर्मश्चयो मेश्वः ॥३॥ औपश्मिकादिभव्यत्वाभावाचान्यत्र केवलसम्यक्त्व-ज्ञानदर्शनासद्धत्वभ्यः ॥॥॥॥ तदनन्तरम्र्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात्॥५॥ पूर्वप्रयोगादमङ्क्त्वाद्धन्धच्छेदाच्यागितपरिणामाच्च तर्द्वतिः ॥६॥ श्वत्रकालगितिलङ्कतीर्थचारित्रप्रत्येकयुद्धबोधितज्ञानाव-गाहनान्तरङ्ख्याल्पबहुत्वतः साध्याः॥७॥

१ -लेक्योपपादस्था -स॰ रा॰ क्लो॰।

२ -भ्यां क्रत्स्मकर्मविष्रमोक्षो मोक्ष: ॥ २ ॥ स० रा० रलो० ।

३ इसके स्थान में स० रा० इलो० में 'औपशिमकादिभव्यत्वानां च' और 'अन्यत्र केवलसम्यक्तवज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः' ऐसे दो सूत्र हैं।

<sup>ें &#</sup>x27;तद्गितः' पद स॰ रा० इलो० में नहीं हैं और इस सूत्र के बाद 'आ-विद्यकुलालचक्रवव्यपगतलेपालाबुवदेरण्डबीजवदिग्निशिखावच्यः' और 'धर्मास्तिकायाऽभावात्' ऐसे दो सूत्र और हैं जिनका मतलब भाष्य में ही आ जाता है। टि० में इसके बाद ''धर्मास्तिकायामावात्'' सूत्र हैं।

## तत्त्वार्थसूत्र-विवेचन

का विषयानुक्रम

#### पहला अध्याय

| विषय                                                           | -     |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| प्रतिपाद्य विषय                                                | वृष्ट |
|                                                                | 5     |
| मोक्ष का स्वरूप                                                | ?     |
| साधनों का स्वरूप                                               | २     |
| साधनों का साहचर्य                                              | 34    |
| साहचर्य नियम                                                   | 3     |
| सम्यग्दर्शन का लक्षण                                           | ب     |
| सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के हेतु                                | ε.    |
| . निश्चय और व्यवहार दृष्टि से पृथक्करण                         | Ę     |
| सम्यक्तव के लिङ्ग                                              | Ę     |
| हेतुभेद                                                        | ق     |
| उत्पत्तिकम                                                     | 6     |
| तात्त्रिक अर्थों का नाम निर्देश                                | ی     |
| निक्षेपों का नाम निर्देश                                       | 8     |
| तत्त्रों के जानने के उपाय                                      | ११    |
| नय और प्रमाण का अन्तर                                          |       |
|                                                                | 8 8   |
| तत्त्वों के विस्तृत ज्ञान के लिए कुछ विचारणाद्वारों का निर्देश | ۲.३   |
| सम्यन्द्यान के भेद                                             | १६    |

| ृविषय                                                 | मृष्ट |
|-------------------------------------------------------|-------|
| प्रमाणचर्चा                                           | १८    |
| प्रमाण विभाग                                          | १८    |
| प्रमाण लक्षण                                          | १८    |
| मतिज्ञान के एकार्थक शब्द                              | 38    |
| मतिज्ञान का स्वरूप                                    | २०    |
| मतिज्ञान के भेद                                       | २१    |
| अवग्रह आदि उक्त चारों मेदों के लक्षण                  | २२    |
| अवग्रह आदि के भेद                                     | २२    |
| सामान्य रूप से अवग्रह आदि का विषय                     | २६    |
| इन्द्रियों की ज्ञानजनन पद्धति संबन्धी भिन्नता के कारण |       |
| अवम्रह के अवान्तर भेद                                 | 26    |
| <b>दृष्टा</b> न्त                                     | ३०    |
| श्रुतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद                      | 38    |
| अवधिज्ञान के प्रकार और उसके स्वामी                    | 36    |
| मनःपर्याय के भेद और उनका अन्तर                        | ४२    |
| अवधि और मन:पर्याय का अन्तर                            | ४३    |
| पाँचों ज्ञानों के आहा विषय                            | 88    |
| एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवाले ज्ञानों का वर्णन    | ४६    |
| विपर्ययज्ञान का निर्धारण और विपर्ययता के हेत्         | 86    |
| नय के भेद                                             | ५१    |
| नवों के निरूपण का भाव नया है ?                        | ५ १   |
| नयवाद की देशना अलग क्यों, और उससे                     | , ,   |
| विशेषता कैसे ?                                        | ५२    |
| सामान्य लक्षण                                         | હ હ   |
|                                                       | 1 1   |

| विषयानुक्रम                                         | १३५       |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| विषय                                                | মূন্ত     |
| विशेष भेदों का स्वरूप                               | २ठ<br>५६  |
| नैगमनय                                              | ५७        |
| संग्रहनय                                            | 42        |
| व्यव <b>हा</b> रनय                                  | 74.9      |
| ऋजुसूत्रनय                                          | ٠.<br>٩ ٤ |
| <b>शब्द</b> नय                                      | ٠<br>٩ ٤  |
| समीरूढ्नय                                           | ६३        |
| ष्ट्वं <u>भ</u> ्तनय                                | ६३        |
| शेष वक्तव्य                                         | ६४        |
|                                                     |           |
| दूसरा अध्याय                                        |           |
| . **                                                |           |
| पांच भाव, उनके भेद और उदाहरण                        | '६७       |
| मार्वी का स्वरूप                                    | ६९        |
| औपशमिक भाव के भेद                                   | ७१        |
| क्षायिक मान के भेद                                  | ઃ७१       |
| क्षायोषशमिकभाव के भेद                               | ७१        |
| औदिविकमाव के भेद                                    | ,७२       |
| पारिणामिकभाव के भेद                                 | ७२        |
| जीव का रुक्षण                                       | .७३       |
| उपयोग की विधिधता                                    | ७५        |
| जीवराशि के विभाग                                    | .૭ હ      |
| संसारी जीव के भेद-प्रभेद                            | છ૮        |
| इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और नामनिर्देश | 60        |

| विषय                                          | William .      |
|-----------------------------------------------|----------------|
|                                               | मृष्ट          |
| इन्द्रियों के नाम                             | ८३             |
| इन्द्रियों के ज्ञेय अर्थात् विषय              | ८३             |
| इन्द्रियों के स्वामी                          | ८६.            |
| अन्तराल गति संबन्धी विशेष जानकारी के लिए योगः | ,              |
| आदि पाँच बातों का वर्णन                       | 25             |
| अन्तराल संबन्धी पाँच बातों का वर्णन           | 93             |
| योग                                           | ·              |
| गति का नियम                                   | 6 8.           |
| गति का प्रकार                                 | 9 <del>9</del> |
| गति का कालमान                                 | 88             |
| अनाहार का कालमान                              | 68             |
| जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी           |                |
| जन्म भेद                                      | ९६             |
| योनि भेद                                      | ९६<br>९७.      |
| जन्म के स्वामी                                |                |
| शरीरों के संबन्ध में वर्णन                    | 98.            |
| शरीर के प्रकार और उनकी न्याख्या               | 800.           |
| स्थूल-सङ्मभाव                                 | १०२            |
|                                               | १०२            |
| आरम्भक-उपादान द्रव्य का परिमाण                | १०३            |
| अन्तिम दो शरीरों का स्वभाव, कालमर्यादा        |                |
| और स्वामी                                     | 2.08           |
| स्वभाव<br>वार्याच                             | 808            |
| कालमर्यादा<br>स्वामी                          | १०५            |
|                                               | 80%            |
| एक साथ लम्य शरीरों की संख्या                  | 806            |

| विषयानुऋम                               | १३७            |
|-----------------------------------------|----------------|
| विषय                                    |                |
| <b>प्रयो</b> जन                         | र्षष्ठ         |
| जनमसिद्धता और कृत्रिमता                 | १०७            |
| वेद-लिंग विभाग                          | 409            |
| विभाग                                   | 3 8 8          |
| विकार की तरतमता                         | ११२            |
| अप के प्रकार की तरतमता                  | ११२            |
| आयु के प्रकार और उनके स्वामी<br>अधिकारी | ११२            |
| अधिकारा                                 | ११४            |
|                                         |                |
| तीसरा अध्याय                            |                |
| नारकों का वर्णन                         | <b>२</b> १७    |
| भूमियों में नरकावासों की संख्या         | १२२            |
| लेश्या                                  | १२२            |
| परिणाम .                                | १२३            |
| शरीर                                    | १२३            |
| वेदना                                   | १२३            |
| विक्रिया                                | ररस<br>१२३     |
| नारकों की स्थिति                        | १२५            |
| गीत                                     | २ २ ५<br>१ २ ५ |
| आगति                                    |                |
| द्वीप, समुद्र आदि का संभव               | १२६            |
| निध्यक्षेत्र का वर्णन                   | १२६            |
| द्वीप और समुद्र                         | १२७            |
|                                         | १२८            |
| <sup>ह</sup> यास                        | १२९            |

#### तत्त्वार्थसूत्र-विवेचन का

| O                                                    |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| विषयं                                                | वृष्ठ          |
| <b>र</b> चना                                         | १२९            |
| आक्वांत                                              | १२९:           |
| जम्बूद्वीप, उसके क्षेत्रों और प्रधान पर्वतींका वर्णन | 858.           |
| धातकीखण्ड और पुष्कारार्धद्वीप                        | १३२            |
| मनुष्यजाति का स्थितिक्षेत्र और प्रकार                | १३३            |
| कर्मभृमियों का निर्देश                               | १३४            |
| मनुष्य और तिर्घञ्च की स्थिति                         | <b>ફ</b> રૂંબ્ |
|                                                      | •              |
| चौथा अध्याय                                          |                |
| देवों के प्रकार                                      |                |
| तीसरे निकाय की लेक्या                                | १३७            |
| चार निकायों के भेद                                   | १३७            |
| चतुर्निकायके अवान्तर भेद                             | १३८            |
| इन्द्रों की संख्या का नियम                           | १३८            |
| पहले दो निकायों में लेड्या                           | १३९            |
| देवों के कामसुख का वर्णन                             | १४०            |
| चतुर्निकाय देवों के पूर्वीक्त भेदों का वर्णन         | 880            |
| दशिवध भवनपति                                         | १४३            |
|                                                      | <b>\$</b> 38.  |
| व्यन्तरों के भेद प्रभेद                              | १४५            |
| पञ्चिवध ज्योतिष्क                                    | १४६            |
| चरज्योतिष्क                                          | १४७            |
| कालविभाग                                             | १४८            |
| स्थिरज्योतिष्क<br>वैमानिक देव                        | १४९            |
| पनागिक द्व                                           | 2×6            |

| विषय                                               | यृष्ठ |
|----------------------------------------------------|-------|
| बैमानिकों की जघन्य स्थिति                          | १६०   |
| नारकों की जघन्य स्थिति                             | १६२   |
| भवनपतियों की जघन्य स्थिति                          | १६२   |
| च्यन्तरों की स्थिति                                | १६२   |
| ज्योतिष्कों की स्थिति                              | १६३   |
| -                                                  |       |
| पाँचवाँ अध्याय                                     |       |
| अंजीव के भेद                                       | १६४   |
| मूल द्रव्यों का कथन                                | १६५   |
| मूल द्रव्यों का साधर्म्य और वैधर्म्य               | १६६   |
| पदेशों की संख्या का विचार                          | १६९   |
| द्रव्यों के स्थिति क्षेत्र का विचार                | १७२   |
| कार्य द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षणों का कथन | १७८   |
| कार्य द्वारा पुद्गल का लक्ष्ण                      | 260   |
| कार्य द्वारा जीव का लक्ष्ण                         | १८२   |
| कार्य द्वारा काल का लक्ष्ण                         | १८२   |
| पुद्रल के असाधारण पर्याय                           | १८३   |
| पुद्गल के मुख्य प्रकार                             | १८९   |
| अनुक्रम से स्कन्ध और अणु की उत्पत्ति के कारण       | १९०   |
| अचाक्षुष स्कन्ध के चाक्षुष बनने में हेतु           | १९१   |
| <b>ं</b> सत्' की व्याख्या                          | १९३   |
| विरोध का परिहार और परिणामिनिसस्व का स्वरूप         | १९५   |
| व्याख्यान्तर से पूर्वोक्त सत् के निखता का वर्णन    | १९६   |

| विषयानुकम                                            | 585   |
|------------------------------------------------------|-------|
| विषय                                                 | ঘূন্ত |
| अनेकान्त के स्वरूप का समर्थन                         | १९७   |
| <b>च्या</b> ख्यान्तर                                 | १९८   |
| पौद्गालिक बन्ध के हेतु का कथन                        | १९९   |
| बन्ध के सामान्य विधान के अपवाद                       | २००   |
| परिणाम का स्वरूप                                     | २०४   |
| द्रव्य का लक्ष्ण                                     | २०५   |
| काल का विचार                                         | २०९   |
| गुण का स्वरूप                                        | २१०   |
| परिणाम का स्वरूप                                     | २२०   |
| परिणाम के भेद तथा आश्रय विभाग                        | २१२   |
|                                                      |       |
| छठा अध्याय                                           |       |
| योग के वर्णन द्वारा आस्रव का स्वरूप                  | २१४   |
| योग के भेद और उनका कार्य भेद                         | २१५   |
| स्वामिभेद से योग का फलभेद                            | २१७   |
| साम्पराधिक कर्मास्रव के भेद                          | २१८   |
| वंधकारण समान होने पर भी परिणामभेद से कर्भवंध         |       |
| में विशेषता                                          | २२१   |
| अधिकरण के दों भेद                                    | २२२   |
| आठ प्रकारों में से प्रत्येक साम्परायिक कर्म के भिन्न |       |
| भिन्न बन्धहेतुओं का कथन                              | २२५   |
| ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मी के बन्ध             |       |
| हेतओं का स्वरूप                                      | २२८   |

| विषय                                             | वृष्ठ       |
|--------------------------------------------------|-------------|
| असातवेदनीय कर्म के बन्ध हेतुओं का स्वरूप         | २२९         |
| सातवेदनीय कर्म के बन्धहेतुओं का स्वरूप           | २३१         |
| दर्शनमोहनीय कर्म के बन्धहेतुओं का स्वरूप         | २३२         |
| चारित्रमोहनीय कर्म के बन्धहेतुओं का स्वरूप       | २३३         |
| नरकायु के कर्म के बन्धहेतुओं का स्वरूप           | २३३         |
| तिर्यञ्च-आयु के कर्म के बन्धहेतुओं का स्वरूप     | <b>२ं३४</b> |
| मनुष्य-आयु के कर्म के बन्धहेतुओं का स्वरूप       | २३४         |
| उक्त तीनों आयुओं के सामान्य बन्धहेतुओं का स्वरूप | २३४         |
| देवायुकर्म के वन्धहेतुओं का स्वरूप               | २३४         |
| अग्रुभ और शुभ नामकर्म के बन्धहेतुओं का स्वरूप    | २३५         |
| तीर्थंकर नामकर्म के बन्धहेतुओं का स्वहप          | २३५         |
| नीचगोत्र कर्म के आसवों का स्वरूप                 | २३६         |
| उच्चगोत्र कर्म के आसवों का स्वरूप                | २३७         |
| अन्तराय कर्म के आसवों का स्वरूप                  | २३७         |
| सांपरायिक कमों के आसन के निपय में निशेष नक्तन्य  | २३७         |

## सातवाँ अध्याय

| NO IN THE         |         |
|-------------------|---------|
| त्रत का स्वरूप    | 280     |
| त्रत के भेद       | २४२     |
| त्रतों की भावनाएँ | २४३     |
| भावनाओं का खुलासा | <br>२४४ |
| कई अन्य भावनाएँ   |         |
| हिंसा का स्वरूप   | २४६     |
|                   | २४९     |
| असत्य का स्वरूप   | PYX     |

| विषयानुक्रम                                  | १४३         |
|----------------------------------------------|-------------|
| विषय                                         | মূন্ত       |
| चोरी का स्वरूप                               | २५६         |
| अत्रह्म का स्वरूप                            | २५६         |
| परिग्रह का स्वरूप                            | २५७         |
| यथार्थरूप में त्रती बनने की प्राथमिक योग्यता | २५९         |
| त्रती के भेद                                 | २६ ०        |
| अगारी व्रती का वर्णन                         | <b>२</b> ६१ |
| पाँच अणुवत                                   | २६३         |
| तीन गुणव्रत                                  | २६३         |
| चार शिक्षात्रत                               | २६४         |
| सम्यग्द्र्शन के अतिचार                       | २६६         |
| व्रत और शील के अतिचारों की संख्या और अनुक्रम |             |
| से उनका वर्णन                                | २६७         |
| अहिंसावत के अतिचार                           | २७१         |
| सत्यव्रत के अतिचार                           | २७१         |
| अस्तेय व्रत के अतिचार                        | २७२         |
| ब्रह्मचर्य ब्रत के अतिचार                    | २७३         |
| अपरिग्रह व्रत के अतिचार                      | २७३         |
| दिग्विरमण व्रत के अतिचार                     | २७३         |
| देशावकाशिक व्रत के अतिचार                    | २७४         |
| अनर्थदंड विरमण त्रत के अतिचार                | २७४         |
| सामायिक व्रत के अतिचार                       | २७४         |
| पौषध व्रत के अतिचार                          | २७५         |
| भोगोपभोग व्रत के अतिचार                      | २७५         |
| अतिथिसंविभाग व्रत के अतिचार                  | २७६         |

| ंविषय                                      | प्रष्ठ |
|--------------------------------------------|--------|
| संस्रेखना व्रत के अतिचार                   | २५६    |
|                                            | २७६    |
| व्यान का वर्णन                             | २७७    |
| विधि की विशेषता                            |        |
| द्रव्य की विशेषता                          | २७८    |
| दाता की विशेषता                            | २७८    |
| पात्र की विशेषता                           | २७८    |
| <u> </u>                                   |        |
| आठवाँ अध्याय                               |        |
| वन्धहेतुओं का निर्देश                      | २७९    |
| बन्धहेतुओं की व्याख्या                     | २८०    |
| मिध्यास्व                                  | २८१    |
| अविरति, प्रमाद                             | २८१    |
| कषाय, योग                                  | २८१    |
| <sup>*</sup> बन्ध का स्वरूप                | २८२    |
| वन्ध के प्रकार                             | २८३    |
| मूलप्रकृति भेदों का नामनिर्देश             | २८४    |
| उत्तरप्रकृति भेदों की संख्या और नामनिर्देश | ३८५    |
| ज्ञानावरणकर्म की पाँच और दर्शनावरण की      | ,,,,   |
| नव प्रकृतियाँ                              | २८७    |
| वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियाँ               | 266    |
| दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियाँ              | 266    |
| चारित्रमोहनीय के पचीस प्रकार               | 266    |
| सोलह कवाय                                  | 266    |
| नव नोकषाय                                  | २८९    |
|                                            |        |

| विषयानुकम                           | १४५   |
|-------------------------------------|-------|
| विषय                                | पृष्ठ |
| आयु कर्म के चार प्रकार              | २८९.  |
| नामकर्म की वयालीस प्रकृतियाँ        | 2.68  |
| चौदह पिण्ड प्रकृतियाँ               | २८९.  |
| त्रसदशक और स्थावरदशक                | २९०   |
| आट प्रलेक प्रकृतियाँ                | 258   |
| गोत्रकर्म की दो प्रकृतियाँ          | २९१   |
| अन्तरायकर्म की पाँच प्रकृतियाँ      | २९२   |
| स्थितिबन्ध का वर्णन                 | २९२.  |
| अनुभावबन्ध का वर्णन                 | २९३.  |
| अनुभाव और उसके बन्ध का पृथक्करण     | २९३   |
| अनुभाव के फल देने का प्रकार         | 5.8.8 |
| फलोदय के बाद मुक्तकर्म की दशाः      | २९५:  |
| प्रदेशबन्य का वर्णन                 | २९५.  |
| पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाग    | २९७.  |
| पुण्य रूप से प्रसिद्ध ४२ प्रकृतियाँ | २९८:  |
| पाप रूप से प्रसिद्ध ८२ प्रकृतियाँ   | २९९.  |
| नववाँ अध्याय                        |       |

| संवर का स्वरूप     | ₹ 0 0. |
|--------------------|--------|
| संवर के उपाय       | ₹00    |
| गुप्तिका स्वरूप    | ३०१    |
| समिति के भेर       | ३०२    |
| धर्म के भेद        | ₹0.₹   |
| अनुप्रेक्षा के भेर | ३०६    |

| विषय                                           | ब्रेड      |
|------------------------------------------------|------------|
| अनिस्वानुप्रेक्षा                              | २०७        |
| अशरणानुप्रेक्षा                                | ३०७        |
| <del>एं</del> सारानुप्रेक्षा                   | ३०८        |
| एकत्वानुप्रेक्षा                               | ३०८        |
| अन्यत्वानुप्रेक्षा                             | ३०८        |
| अशुचिःवानुपेक्षा                               | ३०८        |
| आस्रवानुप्रेक्षा                               | १०९        |
| संवरानुप्रेक्षा                                | ३०९        |
| निर्जरानुपेक्षा <b>ः</b>                       | ३०९        |
| लोकानुपेक्षा                                   | ३०९        |
| बोधिदुर्छभःवानुप्रेक्षा                        | ३१०        |
| धर्मस्वाख्यातत्वानुषेक्षा                      | ३१०        |
| परीपहों का वर्णन                               | 320        |
| लक्ष्म                                         | ३१२        |
| संख्या                                         | ३१२        |
| अधिकारी भेद से विभाग                           | ३१४        |
| कारणों का निर्देश                              | ३१६        |
| एक साथ एक जीव में संभाव्य परीष्रहें। की संख्या | ३१६        |
| चारित्र के भेद                                 | ३१६        |
| सामायिक चारित्र                                | ३१७        |
| छेदोपस्थापन चारित्र                            | ३१७        |
| परिदारविशुद्धि चारित्र                         | ३१७        |
| तप का वर्णन                                    | ३१८        |
| चाह्य तप                                       | <b>३१९</b> |

| 0                                        |                |
|------------------------------------------|----------------|
| विषय                                     | <u>पृष्ठ</u>   |
| आभ्यन्तर तप                              | ३१९            |
| श्रायश्चित्त आदि तपों के भेदों की संख्या | ३१९            |
| प्रायश्चित्त के भेद                      | ३२०            |
| विनय के भेद                              | ₹२१            |
| वैयावृत्त्य के भेद                       | ३२१            |
| स्वाध्याय के भेद                         | ३२२            |
| व्युत्सर्ग के भेद                        | ३२२            |
| च्यान का वर्णन                           | 323            |
| अधिकारी                                  | ३२३            |
| स्वरूप                                   | ३२४            |
| काल का परिमाण                            | ३२५            |
| ध्यान के भेद                             | ३२६            |
| आर्तध्यान का निरूपण                      | ३२७            |
| रौद्रध्यान का निरूपण                     | ३२८            |
| धर्मध्यान का निरूपण                      | ३२९            |
| भेद                                      | ३२९            |
| स्वामी                                   | 330            |
| शुरूध्यान का निरूपण                      | 3 3 0          |
| स्वामी                                   | <b>₹</b> ₹     |
| मेद्                                     | ₹₹₹            |
| पृथक्ववितर्क स्विचार                     | . २३३          |
| एकःववितर्के अविचार                       | ***            |
| स्रमिकयाप्रतिपाती ध्यान                  | <b>३</b> ३५    |
| समुच्छिनकियानिवृत्ति ध्यान               | स् <b>रे</b> ५ |

| विषय                                        | वृष्ठ  |
|---------------------------------------------|--------|
| सम्यग्दृष्टियों की कर्मनिर्जरा का तरतमभाव   | ३३५.   |
| निर्मन्थ के भेद                             | ই ই ডঃ |
| आठ वातों द्वारा निर्यन्थों की विशेष विचारणा | ३३८    |
| संयम                                        | ३३८    |
| श्रुत                                       | ३३८    |
| प्रतिसेवना (विराधना)                        | ३३९    |
| र्तीर्थ (शासन)                              | ३३९.   |
| लि <del>ङ</del> ्ग                          | ३३९    |
| लेश्या                                      | ३४०    |
| उपपात ( उत्पत्ति स्थान )                    | ३४०    |
| स्थान (संयम के स्थान-प्रकार)                | ३४०.   |

## द्सवाँ अध्याय

| कैवल्य की उत्पत्ति के हेतु                         | ३४२. |
|----------------------------------------------------|------|
| कर्म के आ यिन्तक क्षय के कारण और मोक्ष का स्वरूप   | ३४२  |
| अन्य कारणों का कथन                                 | ३४३  |
| मुक्तजीव का मोक्ष के बाद ही तुरन्त होने वाला कार्य | ३४४. |
| सिध्यमान गति के हेतु                               | ३४५  |
| बारह बातों द्वारा भिद्धों की विशेष विचारणा         | ३४६  |

—-क्षेत्र-कारू-गति-लिङ्ग-र्तार्थ-चारित्र-प्रत्येक बुद्धबोधित-ज्ञान-अवगाहना-अन्तर-संख्या-अल्पबहुत्व-- ३४७-३५०

## ॥ अहैं॥ आचार्य उमास्वाति प्रणीत-

# ॥ तत्त्वार्थ सूत्र॥

विवेचन सहित

#### पहला अध्याय

प्राणी अनन्त हैं और सभी मुख चाहते हैं। यद्यपि मुख की कल्पना सब की एक-सी नहीं है, तथापि विकास की न्यूनाधिकता या कमी-बेशी के अनुसार संक्षेप में प्राणियों के और उनके सुख के दो प्रतिपाद्य वर्ग किये जा सकते हैं। पहले वर्ग में अल्प विकासवाले ऐसे विषय प्राणी संमिलित हैं जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों तक ही है। दूसरे वर्ग में अधिक विकासवाले ऐसे प्राणी आते हैं, जो बाह्य अर्थात् भौतिक साधनों ी सम्पत्ति में सुख न मानकर सिर्फ आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति में ही सुख मानते हैं। दोनों वर्ग के माने हुए सुख में अन्तर यही है कि पहला सुख पराधीन है और दूसरा स्वाधीन। पराधीन सुख को काम और स्वाधीन मुख को मोक्ष कहते हैं। काम और मोक्ष—दो ही पुरुषार्थ हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राणिवर्ग के लिए मुख्य साध्य नहीं है। पुरुपायों में अर्थ और धर्म की जो गिनती है वह मुख्य साध्यरूप से नहीं किन्तु काम और मोक्ष के साधन रूप से। अर्थ ही काम का और धर्म ही मोक्ष का प्रधान साधन है। प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मोक्ष है। इसलिए उसीके साधनभूत धर्म को तीन विभागों में विभक्त करके शास्त्रकार पहले सूत्र में उनका निर्देश करते हैं—-

## सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः । १।

सम्यंग्दर्शन, सम्यंग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र-ये तीनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं।

इस सूत्र में मोक्ष के साधनों का नाम निर्देश मात्र है। यद्यपि उनका स्वरूप और उनके भेद आगे विस्तार से कहे जानेवाले हैं, तथापि यहाँ संक्षेप में स्वरूपमात्र लिख दिया जाता है।

बन्ध और बन्ध के कारणों का अभाव होकर परिपूर्ण आत्मिक विकास का नाम मोक्ष है। अर्थात् ज्ञान और वीतरागभाव की मोक्ष का स्वरूप पराकाष्ठा ही मोक्ष है।

जिस गुण अर्थात् शाक्ति के विकास से तत्त्व अर्थात् सत्य की प्रतीति हो, अथवा जिससे हेय-छोड़ने योग्य, उपादेय-प्रहण योग्य तत्त्व के यथार्थ विवेक की अभिरुचि हो-वह सम्यग्दर्शन है। नैय और साधनों का खरूप प्रमाण से होनेवाला जीव आदि तत्त्वों का यथार्थ बोध सम्यग्जान है। सम्यग्जानपूर्वक काषायिक भाव अर्थात् रागद्वेष और योग की

<sup>9.</sup> जो ज्ञान शब्द में उतारा जाता है अर्थात् जिसमें उद्देश्य और विधेय रूप से वस्तु भासित होती है वह ज्ञान 'नय' है, और जिसमें उद्देश्य विधेय के विभाग के बिना ही अर्थात् अविभक्त वस्तु का सम्पूर्ण या असम्पूर्ण यथार्थ भान हो वह ज्ञान 'प्रमाण' है। विशेष खुलासे के लिए देखो अध्याय १ सूत्र ६; तथा न्यायावतार श्लोक २९-३० का गुजराती अनुवाद।

२. मानसिक, वाचिक और कायिक किया को योग कहते हैं।

विनेष्टाति से जो स्वरूप-रमण होता है वही सैम्यक्चारित्र है।

उक्त तीनों साधन जब पिरपूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं तभी सम्पूर्ण मोक्ष संभव है अन्यथा नहीं । जबतक एक भी साधन अपूर्ण रहेगा तब तक परिपूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ—सम्यग्दर्शन साधनों का और सम्यग्ज्ञान के परिपूर्ण रूप में प्राप्त हो जाने पर भी सम्यक्चारित्र की अपूर्णता के कारण ही तेरहवें गुणस्थान में पूर्ण मोक्ष अर्थात् अशरीर-सिद्धि या विदेह-मुक्ति नहीं होती और चौदहवें गुणस्थान में शैलेशी अवस्था रूप परिपूर्ण चारित्र प्राप्त होते ही तीनों साधनों की परिपूर्णता के बल से पूर्ण मोक्ष हो जाता है।

उक्त तीनों साधनों में से पहले दो अर्थात् सम्यग्दर्शन -साहचर्य नियम और सम्यग्ज्ञान अवस्य सहचारी होते हैं।

१. हिसादि दोषों का त्याग और अहिंसादि महावर्तों का अनुष्ठान सम्यक्चिरित्र कहलाता है। यह इसलिए कि उसके द्वारा रागद्वेष की निवृत्ति की जाती है, एवं रागद्वेष की निवृत्ति से दोषों का त्याग और महावर्तों का पालन स्वतः सिद्ध होता है।

२. यद्यपि तेरहवें गुणस्थान में वीतरागभाव रूप चारित्र तो पूर्ण ही हैं तथापि यहाँ जो अपूर्णता कही गई है वह वीतरागता और अयोगता—इन दोनों को पूर्ण चारित्र मानकर ही। ऐसा पूर्ण चारित्र चौदहवें गुणस्थान में प्राप्त होता है और तुरन्त ही अशरीर-सिद्धि होती है।

३. आत्मा को एक ऐसी अवस्था, जिसमें ध्यान की पराकाष्ठा के कारण न्मेरुसदश निष्प्रकम्पता व निश्चलता आती है वही शैलेशी अवस्था है। विशेष खुलासे के लिए देखो-हिन्दी 'दूसरा कर्मप्रन्थ' पृष्ठ ३०।

४. एक ऐसा भी पक्ष है जो दर्शन और ज्ञान के अवश्यंभावी साहचर्य को न मानकर वैकल्पिक साहचर्य को मानता है। उसके मतानुसार कभी

जैसे सूर्य का ताप और प्रकाश एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते वैसे ही सम्यादर्शन और सम्याज्ञान एक दूसरे के विना नहीं रहते, पर सम्यक्चारित्र के साथ उनका साहचर्य अवश्यंभावी नहीं है, क्यों कि सम्यक्चारित्र के विना भी कुछ काल तक सम्यादर्शन और सम्याज्ञान पाये। जाते हैं। फिर भी उत्कान्ति (विकास) कमानुसार सम्यक्चारित्र का यह नियम है कि जब वह प्राप्त होता है तब उसके पूर्ववत्तीं सम्यादर्शन आदि दो साधन अवश्य होते हैं।

प्रश्न—यदि आत्मिक गुणों का विकास ही मोक्ष है और सम्यग्दर्शन आदि उसके साधन भी आत्मा के खास खास गुण का विकास ही हैं तो फिर मोक्ष और उसके साधन में क्या अन्तर हुआ ?

#### उत्तर—कुछ नहीं ।

प्रश्न—यदि अन्तर नहीं है तो मोक्ष साध्य और सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय उसका साधन, यह साध्य-साधनभाव कैसे ? क्योंकि साध्य-साधन-सम्बन्ध भिन्न वस्तुओं में देखा जाता है।

दर्शनकाल में ज्ञान नहीं भी होता। इसका अर्थ यह है कि सम्यक्त्व प्राप्ताः होने पर भी देव-नारक-तिर्थव्य को तथा कुछ मनुष्यों को विशिष्ट श्रुतज्ञान अन्तत् आचाराङ्गादि-अङ्गप्रविष्ट-विषयक ज्ञान नहीं होता। इस मत के अनुसार दर्शन के समय ज्ञान न पाये जाने का मतलब विशिष्ट श्रुतज्ञान न पाये जाने से हैं। परन्तु दर्शन और ज्ञान को अवश्य सहचारी माननेवाले पक्ष का आशय यह है कि दर्शन प्राप्ति के पहले जो मित आदि अज्ञान जीव में होता है वही सम्यक्शन की लत्पत्ति या मिथ्यादर्शन की निवृत्ति से सम्यग रूप में परिणत हो जाता है और मित अदि ज्ञान कहलाता है। इस मत के अनुसार जो और जितना विशेष बोध सम्यक्त्व-प्राप्ति काल में विद्यमान हो वहीं। सम्यक्ता समझना, विशिष्टश्रुत नाज्ञ नहीं।

उत्तर—साधक-अवस्था की अपेक्षा से मोक्ष और रत्नत्रय का साध्य-साधनभाव कहा गया है, सिद्ध-अवस्था की अपेक्षा से नहीं। क्योंकि साधक का साध्य परिपूर्ण दर्शनादि रत्नत्रय रूप मोक्ष होता है और उसकी प्राप्ति रत्नत्रय के क्रमिक विकास से ही होती है। यह शास्त्र साधक के लिए है, सिद्ध के लिए नहीं। अतः इसमें साधक के लिए उपयोगी साध्य-साधन के भेद का ही कथन है।

प्रश्न — संसार में तो धन-कलत्र-पुत्रादि साधनों से सुख-प्राप्ति प्रलक्ष देखी जाती है, फिर उसे छोड़कर मोक्ष के परोक्ष सुख का उपदेश क्यों !

उत्तर—मोक्ष का उपदेश इसिलए है कि उसमें सचा मुख मिलता है। संसार में मुख मिलता है सही, पर वह सचा मुख नहीं, मुखाभास है। प्रश्न—मोक्ष में सख मुख है और संसार में मुखाभास है सो कैसे ?

उत्तर—सांसारिक सुख इच्छा की पूर्ति से होता है। इच्छा का यह स्वभाव है कि एक इच्छा पूर्ण होते न होते दूसरी सैकड़ों इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन सब इच्छाओं की तृप्ति होना संभव नहीं, अगर हो भी तो तब तक ऐसी हजारों इच्छाएँ पैदा हो जाती हैं जिनका पूर्ण होना संभव नहीं। अतएव संसार में इच्छापूर्तिजन्य सुख के पलड़े से अपूर्ण इच्छाजन्य दुःख का पलड़ा भारी ही रहता है। इसीसे उसमें सुखाभास कहा गया है। मोक्ष की थिस्ति ऐसी है कि उसमें इच्छाओं का ही अभाव हो जाता है और स्वभाविक संतोष प्रकट होता है। इससे उसमें संतोषजन्य सुख ही सुख है, यही सत्य सुख है। १।

सम्यादर्शन का लक्षण—
तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यादर्शनम् । २ ।
यथार्थरूप से पदार्थों का निश्चय करने की रुचि सम्यादर्शन है।

# सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के हेंतु— तान्निसर्गाद्धिगमाद्वा । ३।

वह (सम्यादर्शन) निसर्ग अर्थात् परिणाम मात्र से अथवा अधिगमः अर्थात् उपदेशादि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है।

जगत के पदार्थों को यथार्थरूप से जानने की रुचि सांसारिक और आध्यादिमक दोनों प्रकार की महत्त्वाकांक्षा से होती है। धन, प्रतिष्ठा आदि किसी सांसारिक वासना के कारण जो तत्त्व-जिज्ञासा होती है वह सम्यग्दर्शन नहीं है, क्योंकि उसका नतीजा मोक्ष न होकर संसार होता है। परन्तु जो तत्त्विनश्चय की रुचि सिर्फ आत्मिक तृप्ति के लिए, आध्यादिमक विकास के लिए होती है—वहीं सम्यग्दर्शन है।

आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न एक प्रकार का आत्मिक परिणाम जो ज्ञेयमात्र को तात्विक रूप में जानने की, हेय को त्यागने की और उपादेय को ग्रहण करने की रुचि रूप है, वही निश्चय सम्यक्ति निश्चय और व्यवहार है। और उस रुचि के बल से होनेवाली धर्मतत्त्व-हिष्ट से पृथकरण निष्टा का नाम व्यवहार सम्यक्त्व है।

सम्यदर्शन की पहचान करानेवाले प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पान्धीर आस्तिक्य-ये पाँच लिङ्ग माने जाते हैं। १ तत्त्वों के असत् पक्षपाता सम्यक्त्व के लिङ्ग से होनेवाले कदाग्रह आदि दोषों का उपशम ही प्रशम है। र सांसारिक बन्धनों का भय ही धंवेग है। ३ विषयों में आसिक का कम हो जाना निर्वेद है। ४ दुःखी प्राणियों के दुःखा दूर करने की इच्छा अनुकम्पा है। ५ आत्मा आदि परोक्ष किन्तु युक्ति-प्रमाण सिद्ध पदार्थों का स्वीकार ही आस्तिक्य है।

सम्यादर्शन के योग्य आध्यात्मिक उत्कान्ति होते ही सम्यादर्शन का आविर्भाव होता है। पर किसी आत्मा को उसके आविर्भाव में बाह्य

हेतुमेद निमित्त की अपेक्षा रहती है और किसी को नहीं। यह बात प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति शिक्षक आदि की मदद से शिल्प आदि किसी कला को सीख लेता है और दूसरा किसी अन्य की मदद के बिना अपने आप सीख लेता है। आन्तरिक कारण की समानता होने पर भी बाह्य निमित्त की अपेक्षा और अनपेक्षा को लेकर प्रस्तुत सूत्र में सम्यव्हर्शन के निसर्ग-सम्यव्हर्शन और अधिगम-सम्यव्हर्शन ऐसे दो भेद किए गये हैं। बाह्य निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई प्रतिमा आदि धार्मिक वस्तु के अवलोकन मात्र से सम्यव्हर्शन लाभ करता है, कोई गुरु का उपदेश सुनकर, कोई शास्त्र पढ़-सुन कर और कोई सत्संग पाकर।

अनादिकालीन संसार-प्रवाह में तरह तरह के दुःखों का अनुभव करते करते योग्य आत्मा में कभी ऐसी परिणामशुद्धि हो जाती है जो उसके लिए अपूर्व होती है। उस परिणामशुद्धि को अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण से रागद्वेष की वह तीव्रता मिट जाती है जो तारिवक पक्षपात (सख में आयह) की बाधक है। ऐसी राग-द्वेष की तीव्रता मिटते ही आत्मा सख के लिए जागल्क बन जाता है। यह आध्यात्मिक जागरण ही सम्यक्त है। २,३।

## तात्विक अयों का नाम निर्देश— जीवाजीवास्रवंबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् । ४ ।

जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष-ये तत्त्व हैं

उत्पत्ति कम की स्पष्टता के लिए देखो-हिन्दी 'दूसरा कर्मप्रन्थ' पृ॰
 तथा 'चौथा कर्मप्रन्थ' की प्रस्तावना पृ॰ १३।

२. बौद्ध दर्शन में जो दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग चार आर्य सत्य हैं, सांख्य तथा योग दर्शन में हेय, हेयहेतु, हान और हानोपाय चतुः गूँह है, जिसे न्यायदर्शन में अर्थ-पद कहा है, उनके स्थान में आंख्रव से लेकर मोश्र तक के पाँच तत्त्व जैनदर्शन में प्रसिद्ध हैं।

बहुत से प्रन्थों में पुण्य और पाप को मिलाकर नव तत्त्व कहा गया है, परन्तु यहाँ पुण्य और पाप दोनों का समावेश आस्रव या वन्धतत्त्व में करके सिर्फ सात ही तत्त्व कहे गये हैं। अन्तर्भाव को इस प्रकार समझना चाहिए—पुण्य-पाप दोनों द्रव्य-भाव रूप से दो दो प्रकार के हैं। शुभ कर्मपुद्गल द्रव्यपुण्य और अशुभ कर्मपुद्गल द्रव्यपाप है। इसलिए द्रव्यरूप पुण्य तथा पाप बन्धतत्त्व में अन्तर्भूत हैं, क्योंकि आत्मसंबद्ध कर्मपुद्गल या आत्मा और कर्मपुद्गल का सम्बन्ध-विशेष ही द्रव्य बन्धतत्त्व कहलाता है। द्रव्य-पुण्य का कारण शुभ अध्यवसाय जो भावपुण्य है और द्रव्यपाप का कारण अशुभ अध्यवसाय जो भावपाप कहलाता है, दोनों भी बन्धतत्त्व में अन्तर्भूत हैं, क्योंकि बन्ध का कारणभूत काषायिक अध्यवसाय—परिणाम ही भावबन्ध कहलाता है।

प्र०-आसव से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व न तो जीव अजीव की तरह स्वतंत्र ही हैं और न अनादि अनन्त । किन्तु वे यथासंभव सिर्फ जीव या अजीव की अवस्थाविशोष रूप हैं । इसलिए उन्हें जीव अजीव के साथ तत्त्वरूप से क्यों गिना ?

उ०-वस्तुस्थित वैसी ही है अर्थात् यहाँ तत्त्व शब्द का मतलब अनादि-अनन्त और स्वतंत्र भाव से नहीं है, किन्तु मोक्ष प्राप्ति में उपयोगी होनेवाले ज्ञेय भाव से हैं। प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य प्रतिपाय मोक्ष होने से मोक्ष के जिज्ञासुओं के लिए'. जिन वस्तुओं का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है वे ही वस्तुएँ यहाँ तत्त्व रूप से कही गई हैं। मोक्ष तो मुख्य साध्य ही ठहरा, इसलिए उसको तथा उसके कारण को बिना जाने मोक्षमार्ग में मुमुक्षु की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। इसी तरह यदि मुमुक्षु मोक्ष के विरोधी तत्त्व का और उस विरोधी तत्त्व के कारण का स्वरूप न जाने तो भी वह अपने पथ में अस्खलित प्रवृत्ति नहीं कर सकता। यह तो मुमुक्षु को सबसे पहले जान लेना पड़ता है कि अगर में मोक्ष आ अधिकारी हूँ तो मुझ में पाया जानेवाला सामान्य स्वरूप किस किसमें है और किसमें नहीं ? इसी ज्ञान की पूर्ति के लिए सात तत्त्वों का कथन है। जीवतत्त्व के कथन से मोक्ष का अधिकारी कहा गया। अजीवतत्त्व से यह सूचित किया गया कि जगत में एक ऐसा भी तत्त्व है जो जड़ होने के कारण मोक्षमार्ग के उपदेश का अधिकारी नहीं है। बन्धतत्त्व से मोक्ष का विरोधी भाव और आस्रवत्तत्त्व से उस विरोधी भाव का कारण बतलाया गया। संवरतत्त्व से मोक्ष का कारण और निर्जरातत्त्व से मोक्ष का कारण गया। गया है। ४।

### निक्षेपों का नामनिर्देश-नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः । ५ ।

नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से उनका अर्थात् सम्यग्दर्शन आदि और जीव आदि का न्यास अर्थात् निक्षेप या विभाग होता है।

सभी व्यवहार या ज्ञान की लेन-देन का मुख्य साधन भाषा है।
भाषा शब्दों से बनती है। एक ही शब्द प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार
अनेक अथों में प्रयुक्त होता है। हरएक शब्द के कम से कम चार अर्थ
पाये जाते हैं। वे ही चार अर्थ उस शब्द के अर्थसामान्य के चार विभाग
हैं। ऐसे विभाग ही निक्षेप या न्यास कहलाते हैं। इनको जान लेने से
वक्ता का तात्पर्य समझने में सरलता होती है। इसीलिए प्रस्तुत सूत्र में वे
चार अर्थनिक्षेप बतलाये गये हैं, जिससे यह पृथक्तरण स्पष्टरूप से हो सके
कि मोक्ष-मार्ग रूप से सम्यग्दर्शन आदि अर्थ और तत्त्वरूप से जीवजीवादि
अर्थ अमुक प्रकार का लेना चाहिए, दूसरे प्रकार का नहीं। वे चार निक्षेप
ये हैं: १-जो अर्थ व्युत्पत्ति सिद्ध नहीं है सिर्फ माता, पिता या अन्य लोगों
के संकेत बल से जाना जाता है वह अर्थ नामानिक्षेप है; जैसे-एक ऐसा
व्यक्ति जिसमें सेवक योग्य कोई गुण नहीं है, पर किसी ने जिसका नाम

सेवक रख दिया है। २-जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिकृति, मूर्ति या-चित्र हो अथवा जिसमें असली वस्तु का आरोप किया गया हो-वह-स्थापना-निक्षेप है; जैसे—िकसी सेवक का चित्र, फोटो या मूर्ति। ३-जो अर्थ मावनिक्षेप का पूर्वरूप या उत्तररूप हो अर्थात् उसकी पूर्व या उत्तर अवस्था रूप हो-वह इन्यनिक्षेप है; जैसे—एक ऐसा न्यिक्त जो वर्त्तमान में सेवाकार्य नहीं करता, पर या तो वह सेवा कर चुका है या आगे करने वाला है। जिस अर्थ में शब्द का न्युत्पित्त या प्रवृत्ति निमित्त वरावर घटित हो वह भावनिक्षेप है; जैसे—एक ऐसा न्यिक्त जो सेवक योग्य कार्य करता है।

सम्यग्दर्शन आदि मोक्षमार्ग के और जीव-अजीवादि तत्त्वों के भी चार चार निक्षेप पाये जा सकते हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वे भावरूप ही बाह्य हैं। ५।

१. संक्षेप से नाम दो तरह के होते हैं—योगिक और रूढ । रसोइया, सुनार इत्यादि यौगिक शब्द हैं। गाय, घोडा इत्यादि रूढ शब्द हैं। रसोई करे वह रसोइया और सुवर्ण का काम करे वह सुनार । यहाँ पर रसोई और सुवर्ण को काम करने की किया ही रसोइया और सुनार — इन शब्दों की व्युत्पित्त का निमित्त हैं। अर्थात् ये शब्द ऐसी किया के आश्रय से ही बने हैं और इसीलिए वह किया ऐसे शब्दों की व्युत्पित्त का निमित्त कही जाती हैं। यदि यही बात संस्कृत शब्दों में लागू करनी हो तो पाचक, कुम्मकार आदि शब्दों में कमशः पाक किया और घट निर्माण किया को व्युत्पित्त निमित्त समझना चाहिए। सारांश यह कि यौगिक शब्दों में व्युत्पित्त का निमित्त ही उनकी प्रवृत्ति का निमित्त बनता है लेकिन रूढ शब्दों के विषय में ऐसा नहीं है। वैसे शब्द व्युत्पित्त के आधार पर व्यवहत नहीं होते लेकिन रूढ़ के अनुसार उनका अर्थ होता है। गाय (गो) घोडा (अश्व) आदि शब्दों की कोई खास व्युत्पित्त होती नहीं लेकिन यदि कोई किसी प्रकार कर भी ले तो भी अन्त में उसका व्यवहार तो रूढ़ के अनुसार ही देखा जाता है, व्युत्पित्त

तत्त्वों के जानने के उपाय-प्रमाणनयैरधिगमः । ६।

प्रमाण और नयों से पदायों का ज्ञान होता है।

नय और प्रमाण दोनों ज्ञान ही हैं, परन्तु उनमें अन्तर यह हैं

कि नय वस्तु के एक अंश का बोध कराता है और प्रमाण अनेक अंशों
का। अर्थात् वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, उनमें से जब्र
नय और प्रमाण
का अन्तर
किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाय,
जैसे—नित्यत्व धर्म द्वारा 'आत्मा या प्रदीप आदि

वस्तु नित्य है' ऐसा निश्चय करना नय है। और जब अनेक धर्म द्वारा

वस्तु का अनेक रूप से निश्चय करना नय है। और जब अनेक धर्म द्वारा

वस्तु का अनेक रूप से निश्चय करना जाय जैसे—नित्यत्व, अनित्यत्वः
आदि धर्म द्वारा 'आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु नित्यानित्य आदि

अनेक रूप है' ऐसा निश्चय करना प्रमाण है। अथवा दूसरे शब्दों

में यों समझना चाहिए कि नय प्रमाण का एक अंश मात्र है

और प्रमाण अनेक नयों का समूह है, क्योंकि नय वस्तु को

एक दृष्टि से प्रहण करता है और प्रमाण अनेक दृष्टियों से प्रहण

करता है। ६।

जहाँ यौगिक शब्द (विशेषण रूप) हो वहां व्युत्पत्ति निर्मित्त वाले अर्थः को भाव निक्षेप और जहाँ रूढ शब्द (जाति नाम) हो वहाँ प्रवृत्ति निमित्तः

वाले अर्थ को भाव निक्षेप समझना चाहिए।

के अनुसार नहीं। अमुक २ प्रकार की आकृति-जाति ही गाय, घोड़ा आदि रूढ़ शब्दों के व्यवहार का निमित्त हैं। अतः उस २ आकृति-जाति को वैसे शब्दों का ब्युत्पित्त निमित्त नहीं लेकिन प्रवृत्ति निमित्त ही कहा जाता है।

तत्त्वों के विस्तृत ज्ञान के लिए कुछ विचारणी द्वारों का निर्देश—
निर्देशस्वाभित्वसाधनाऽधिकरणस्थितिविधानतः । ७ ।
सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालाऽन्तरभावाऽल्पबहुत्वेश्व । ८ ।
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से;
तथा सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व से सम्यदर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है ।

छोटा या बड़ा कोई भी जिज्ञासु जब पहले पहल किसी विमान आदि नई वस्तु को देखता या उसका नाम सुनता है तब उसकी जिज्ञासा- वृत्ति जाग उठती है, और इससे वह उस अदृष्टपूर्व या अश्रुतपूर्व वस्तु के संबंध में अनेक प्रश्न करने लगता है। वह उस वस्तु के स्वभाव, रूप-रंग, उसके मालिक, उसके बनाने के उपाय, उसके रखने का स्थान, उसके टिकाऊपन की अवधि, उसके प्रकार आदि के संबंध में नानाविध प्रश्न करता है और उन प्रश्नों का उत्तर पाकर अपनी ज्ञानवृद्धि करता है। इसी तरह अन्तर्दृष्टि व्यक्ति भी मोक्षमार्ग को सुनकर या हैय उपादेय आध्यात्मिक तत्त्व सुनकर उसके संबंध में विविध प्रश्नों के द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाता है। यही आश्रय प्रस्तुत दो सूत्रों में प्रकट किया गया है। उदाहरणार्थ—निर्देश आदि सूत्रोंक चौदह प्रश्नों को लेकर सम्यग्दर्शन पर संक्षेप में विचार किया जाता है—

१ किसी भी वस्तु में प्रवेश करने का मतलब है उसकी जानकारी प्राप्त करना और विचार करना। ऐसा करने का मुख्य साधन उसके विषय में विविध प्रश्न करना ही है। प्रश्नों का जितना खुल सा मिले उतना ही उस वस्तु में प्रवेश समझना चाहिए। अतः प्रश्न ही वस्तु में प्रवेश करने के अर्थात् विचारणा द्वारा उसकी तह तक पहुँचने के द्वार हैं। अतः विचारणा (मीमांसा) द्वार का मतलब प्रश्न समझना चाहिए। शास्त्रों में उनको अनुयोग द्वार कहा ज्याया है। अनुयोग अर्थात् व्याख्या या विवरण, उसके द्वार अर्थात् प्रश्न।

- १. निर्देश-स्वरूप-तत्त्वरुचि यह सम्यग्दर्शन का स्वरूप है । २. स्वामित्व-अधिकारित्व-सम्यादर्शन का अधिकारी जीव ही है, अजीवः नहीं क्योंकि वह जीव का ही गुण या पर्याय है। ३. साधन-कारण-दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम, क्षयोपशम और क्षय ये तीन सम्यग्दर्शन के अन्तरङ्ग कारण हैं। उसके बहिरङ्ग कारण शास्त्रज्ञान, जातिस्मरण, प्रतिमा-दर्शन, सत्संग आदि अनेक हैं। ४ अधिकरण-आधार-सम्यग्दर्शन का। आधार जीव ही है, क्योंकि वह उसका परिणाम होने के कारण उसी में रहता है। सम्यग्दर्शन गुण है, इसलिए यद्यपि उसका स्वामी और अधि-करण जुदा जुदा नहीं है तथापि जीव आदि द्रव्य के स्वामी और अधिकरण का विचार करना हो, वहाँ उन दोनों में जुदाई भी पाई जाती है। जैसे व्यवहारदृष्टि से देखने पर एक जीव का स्वामी कोई दूसरा जीव होगा पर अधिकरण उसका कोई स्थान या शरीर ही कहा जायगा। ५. स्थिति-कालमर्यादा-सम्यग्दर्शन की जघन्य स्थिति अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट स्थिति सादि-अनन्त है। तीनों प्रकार के सम्यक्त अमुक समय में उत्पन्न होते हैं इसलिए वे सादि अर्थात् पूर्वाविधवाले हैं। परन्तु उत्पन्न होकर भी औपश्राभिक और क्षायोपश्रामिक सम्यक्त कायम नहीं रहते इसलिए वे दो तो सान्त अर्थात् उत्तर अवधिवाले भी हैं। पर श्वायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता इसलिए वह अनन्त है। इसी अपेक्षा से सामान्यबया सम्यग्दर्शन को सादि सान्त और सादि अनन्त समझना चाहिए। ६. विधान-प्रकार-सम्यक्त के औपशमिक, क्षायो-प्रामिक और क्षायिक ऐसे तीन प्रकार हैं।
- ७. सत्-सत्ता-यद्यपि सम्यक्त्व गुण सत्तारूप से सभी जीवों में मौजूद है, पर उसका आविर्माव सिर्फ भव्य जीवों में हो सकता है, अभव्यों में नहीं। ८. संख्या-गिनती-सम्यक्त्व की गिनती उसे पानेवालों की

संख्या पर निर्भर है। आज तक अनन्त जीवों ने सम्यक्त्व-लाभ किया है और आगे अनन्त जीव उसको प्राप्त करेंगे, इस दृष्टि से सम्यग्दर्शन संख्या में अनन्त है। ९ क्षेत्र-लोकाकाश-सम्यग्दर्शन का क्षेत्र संपूर्ण लोकाकाश नहीं है किन्तु उसका असंख्यातवाँ भाग है। चाहे सम्यग्दर्शनी प्रक जीव को लेकर या अनन्त जीवों को लेकर विचार किया जाय तो भी सामान्यरूप से सम्यग्दर्शन का क्षेत्र लोक का असंख्यातवाँ भाग समझना चाहिए क्योंकि सभी सम्यग्दर्शन वाले जीवों का निवास क्षेत्र भी लोक का असंख्यातवाँ भाग ही है। हाँ, इतना अन्तर अवश्य होगा कि एक सम्यक्तवी जीव के क्षेत्र की अपेक्षा अनन्त जीवों का क्षेत्र, परिमाण में वड़ा होगा, क्योंकि लोक का असंख्यातवाँ माग भी तरतम भाव से असंख्यात प्रकार का होता है। १०. स्पर्शन-निवासस्थान रूप आकाश के चारों ओर के प्रदेशों को छूना स्पर्शन है। क्षेत्र में सिर्फ आधारमूत आकाश ही लिया जाता है। और स्पर्शन में आधार क्षेत्र के चारों तरफ के आकाश प्रदेश जो आधेय के द्वारा छुए गए हों वे भी लिये जाते हैं। यही क्षेत्र और स्पर्शन का भेद है। सम्यग्दर्शन का स्पर्शन भी लोक का असंख्यातवाँ भाग ही समझना चाहिए। पर यह भाग उसके क्षेत्र की अपेक्षा कुछ बड़ा होगा, क्योंकि इसमें क्षेत्रभूत आकाश के पर्यन्तवर्ती अंदेश भी संमिलित हैं। ११. काल-समय-एक जीव की अपेक्षा से सम्यग्दर्शन का काल विचारा जाय तो वह सादि सान्त या सादि अनन्त होगा पर सब जीवों की अपेक्षा से वह अनादि-अनन्त समझना चाहिए, क्योंकि भूतकाल का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जब कि सम्यक्त्वी विलकुल न रहा हो। भविष्यत् काल के विषय में भी यही वात है अर्थात् अनादि काल से सम्यग्दर्शन के अविभीव का कम जारी है जो अनन्तकाल तक चलता ही रहेगा। १२. अन्तर-विरहकाल-एक जीव की लेकर सम्यग्- दर्शन के विरहकाल का विचार किया जाय तो वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अपार्धपुद्रलपरावर्त पारेमाण समझना चाहिए; क्योंकि एक वार सम्यक्त्व का वमन—नाश हो जाने पर फिर से वह जल्दी से जल्दी अन्तर्मुहूर्त्त में पाया जा सकता है। और ऐसा न हुआ तो अन्त में अपार्धपुद्रल-परावर्त्त के बाद अवश्य ही पाया जाता है। परन्तु नाना जीवों की अपेक्षा से तो सम्यन्दर्शन का विरह काल बिलकुल नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों में तो किसी न किसी को सम्यद्रर्शन होता ही रहता है। १३. भाव—अवस्था विशेष-सम्यक्त्व औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। ये भाव सम्यक्त्व के आवरणभूत दर्शनमोहनीय कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय से जिनत हैं। इन भावों से सम्यक्त्व की शुद्धि का तारतम्य जाना जा सकता है। अभिशाक्षिक की अपेक्षा क्षायोग्शमिक की अपेक्षा क्षायोग्शमिक और क्षायोपशमिक की अपेक्षा क्षायोक भाववाला सम्यक्त्व उत्तरोत्तर

<sup>9.</sup> आवली से अधिक और मुहूर्त से न्यून काल को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। आवली से एक समय अधिक काल जघन्य अन्तर्मुहूर्त, मुहूर्त में एक समय कम उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त और बीच का सब मध्यम काल अन्तर्मुहूर्त समझना। यह दिगम्बर परंपरा है। देखो तिलोयपण्णति ४.२८८। जीव कांड गा॰ ५७३-५१५। श्वे॰ परंपरा के अनुसार नव समय का जघन्य अन्तर्मुहूर्त है। बाकी सब समान है।

र. जीव पुद्रलों को प्रहण करके शरीर, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास रूप में परिणत करता है। जब कोई एक जीव जगत में विद्यमान समप्र पुद्रल परमाणुओं को आहारक शरीर के सिवा शेष सब शरीरों के रूप में तथा भाषा, मन और श्वासोच्छवास रूप में परिणत करके उन्हें छोड़ दे-इसमें जितना काल लगता है, उसे पुद्रलपरावर्त कहते हैं। इसमें कुछ ही काल कम हो तो उसे अपार्धपुद्रल परावर्त कहते हैं।

३. यहां जो क्षयोपशमिक को औपशमिक की अपेक्षा शुद्ध कहा है, वह परिणाम की अपेक्षा से नहीं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से समझा जाग !

विशुद्ध, विशुद्धतर होता है। उक्त तीन भावों के सिवा दो भाव और भी हैं—औदियक तथा पारिणामिक। इन भावों में सम्यक्त्व नहीं होता। अर्थात् दर्शनमोहनीय की उदयावस्था में सम्यक्त्व का आविर्भाव नहीं हो सकता। इसी तरह सम्यक्त्व अनादि काल से जीवत्व के समान अनावृत्त अवस्था में न पाये जाने के कारण पारिणामिक अर्थात् स्वाभाविक भी नहीं हैं। १४. अल्पवहुत्व-न्यूनाधिकता-पूर्वोक्त तीन प्रकार के सम्यक्त्व में औपशामिक सम्यक्त्व सबसे अल्प है, क्योंकि ऐसे सम्यक्त्व वाले जीव अन्य प्रकार के सम्यक्त्व वालों से हमेशा थोंडे ही पाये जाते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व से आयोपशमिक सम्यक्त्व से आत्रायोपशमिक सम्यक्त्व अनन्तगुण है। क्षायिक सम्यक्त्व के अनन्तगुण होने का कारण यह है कि यह सम्यक्त्व समस्त मुक्त जीवों में होता है और मुक्त जीव अनन्त हैं। ७-८।

#### सम्यग्ज्ञान के भेद-

## मतिश्रतांऽवधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम् । ९।

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय और केवल—ये पांच ज्ञान हैं।

जैसे सम्यहर्शन का लक्षण सूत्र में बतलाया है वैसे सम्यग्जान का नहीं बतलाया। यह इसलिए कि सम्यग्दर्शन का लक्षण जान लेने से सम्यग्जान का लक्षण अपने आप माल्स किया जा सकता है। वह इस प्रकार कि जीव कभी सम्यग्दर्शन रहित तो होता है, पर ज्ञान रहित नहीं

परिणाम की अपेक्षा से तो ओल्पामिक ही ज्यादा ग्रुद्ध है। क्योंकि क्षायो-परामिक सम्यक्तव में तो मिथ्याल्व का प्रदेशोदय हो सकता है, जब कि औपश्मिक सम्यक्तव के समय किसी तरह के मिथ्यात्व-मोहनीय के उदय का संभव नहीं। तथापि औपश्मिक की अपेक्षा क्षायोपश्मिक की स्थिति बहुत लंबी होती है। इसी अपेक्षा से इसको विशुद्ध भी कह सकते हैं।

होता । किसी न किसी प्रकार का ज्ञान उसमें अवश्य रहता है । वही ज्ञान सम्यक्त का आविर्माव होते ही सम्यम्ज्ञान कहलाता है । सम्यम्ज्ञान असम्यम्ज्ञान का अन्तर यही है कि पहला सम्यक्त सहचरित है और दूसरा सम्यक्त रहित अर्थात् मिथ्यात्व सहचरित है ।

प्र०-सम्यक्त का ऐसा कौन सा प्रभाव है कि उसके अभाव में तो ज्ञान चाहे कितना ही अधिक और अभ्रान्त क्यों न हो, पर वह असम्याज्ञान या मिथ्याज्ञान कहलाता है; और थोड़ा अस्पष्ट व भ्रमात्मक ज्ञान भी सम्यक्त के प्रकट होते ही सम्याज्ञान कहलाता है !

उ॰-यह अध्यातम शास्त्र है। इसालिए सम्यम्जान, असम्यम्जान का विवेक आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है, न्याय या प्रमाण शास्त्र की तरह विषय की दृष्टि से नहीं किया जाता। न्यायशास्त्र में जिस ज्ञान का विषय यथार्थ हो वही सम्यग्ज्ञान-प्रमाण और जिसका विषय अययार्थ हो वह असम्यगज्ञान-प्रमाणाभास कहलाता है। परन्त इस आध्यात्मिक द्यास्त्र में न्यायशास्त्र सम्मत सम्याज्ञान, असम्याज्ञान का वह विभाग मान्य होने पर भी गौण है। यहाँ यही विभाग मुख्य है कि जिस ज्ञान से आध्यात्मिक उत्कान्ति-विकास हो वही सम्यग्ज्ञान, और जिससे संसार वृद्धि या आध्यात्मिक पतन हो वही असम्यग्ज्ञान । ऐसा संभव है कि सामग्री की कमी के कारण सम्यक्त्वी जीव को कभी किसी विषय में संशय भी हो, भ्रम भी हो, एवं अस्पष्ट ज्ञान भी हो: पर वह सत्यगवेषक और कदामहरहित होने के कारण अपने से महान्, प्रामाणिक, विशेषदर्शी व्यक्ति के आश्रय से अपनी कमी सुधार लेने को सदैव उत्सुक रहता है, तथा उसे सुधार भी लेता है और अपने ज्ञान का उपयोग मुख्यतया वासनापोषण में न कर आध्यात्मिक विकास में ही करता है। सम्यक्तवशून्य जीव का स्वभाव इससे उलटा होता है। सामग्री की पूर्णता की बदौलत उसे निश्वयात्मक अधिक और स्पष्ट ज्ञान होता है तथापि वह कदाग्रही प्रकृति के कारण घमंडी होकर किसी विशेषदर्शी के विचारों को भी तुच्छ समझता है और अन्त में अपने ज्ञान का उपयोग आतिमक प्रगति में न कर सांसारिक महत्त्वाकांक्षा में ही करता है। ९।

प्रमाण चर्चा-

तत् प्रमाणे । १०। आद्ये परोक्षम् । ११। प्रत्यक्षमन्यत् । १२।

वह अर्थात् पाँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप है। प्रथम के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। ज्ञेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

प्रमाणविभाग प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणों में विभक्त हो जाते हैं।

प्रमाण का सामान्य लक्षण पहले ही कहा जा चुका है कि जो ज्ञान वस्तु को अनेकरूप से जानने वाला हो वह प्रमाण है। उसके विशेष लक्षण प्रमाण लक्षण ये हैं: जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष; और जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है वह परोक्ष है।

उक्त पाँच में से पहले दो अर्थात् मितज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की मदद से उत्पन्न होते हैं।

अविध, मनःपर्याय और केवल ये तीनों प्रत्यक्ष हैं क्योंकि वे इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न होते हैं। न्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष और परीक्ष का लक्षण दूसरे प्रकार से किया गया है। उसमें इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष और लिङ (हेतु) तथा शब्दादिजन्य ज्ञान को परीक्ष कहा है; परन्तु वह लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं है। यहाँ तो आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से और आत्मा के अलावा इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान परीक्ष रूप से इष्ट है। इसके अनुसार मित और श्रुत दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखनेवाले होने के कारण परीक्ष समझने चाहिएँ। और बाकी के अवाधि आदि तीनों ज्ञान इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मिक योग्यता के बल से उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष समझने चाहिएँ। इन्द्रिय तथा मनोजन्य मितिज्ञान को कैहीं कहीं प्रत्यक्ष कहा है वह पूर्वोक्त न्यायशास्त्र के लक्षणानुसार लौकिक दृष्टि को लेकर समझना चाहिए। १०-१२

## मतिज्ञान के एकार्थक शब्द--

## मीतः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् । १३ ।

मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध-ये शब्द पर्यायभूत-एकार्थ-वाचक हैं।

प्र० - किस ज्ञान को मित कहते हैं ?

उ०-उसे जो ज्ञान वर्त्तमान विषयक हो।

प्र० - क्या स्मृति, संज्ञा और चिन्ता भी वर्जमान विषयक ही है ?

उ०-नहीं, पहले अनुभव की हुई वस्तु के स्मरण का नाम स्मृति है, इसलिए वह अतीत विषयक है। पहले अनुभव की हुई और वर्त्तमान

१ प्रमाणमीमांसा आदि तर्क ग्रन्थों में सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से इन्द्रिय-मनोजन्य अवग्रह आदि ज्ञान का वर्णन हैं। विशेष खुलासे के लिए देखो-न्यायावतार, गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना में जैन प्रमाणमीमांसा पद्धति का विकासंक्रम।

में अनुभव की जानेवाली वस्तु की एकता के अनुसंधान का नाम संज्ञा या प्रत्यभिज्ञान है; इसिलए वह अतीत और वर्तमान—उभयविषयक है। और चिन्ता, भावी वस्तु की विचारणा का नाम है इसिलए वह अनागतः विषयक है।

प्र० - इस कथन से तो मति, स्मृति, संज्ञा और चिन्ता ये पर्याय शब्दः नहीं हो सकते क्योंकि इनके अर्थ जुदे जुदे हैं।

उ०-विषय भेद और कुछ निमित्त भेद होने पर भी मित, स्मृति, संज्ञा और चिन्ता ज्ञान का अन्तरङ्ग कारण जो मितज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है वह सामान्य रूप से एक ही यहाँ विवक्षित है इसी अभिप्रायः से यहां मित आदि शब्दों को पर्याय कहा है।

प्र०-अभिनिबोध शब्द के विषय में तो कुछ नहीं कहा। वह किसः प्रकार के ज्ञान का वाचक है ? यह बतलाइए।

उ०-अभिनिशोध शब्द सामान्य है। वह मित, स्मृति, संज्ञा और चिन्ता इन सभी ज्ञानों में प्रयुक्त होता है अर्थात् मित-ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले सब प्रकार के ज्ञानों के लिए अभिनिशोध शब्द सामान्य है और मिति आदि शब्द उस क्षयोपशमजन्य खास खास ज्ञानों। के लिए हैं।

प्र०-इसी रीति से तो अभिनिबोध सामान्य हुआ और मित आदि. उसके विशेष हुए फिर ये पर्याय शब्द कैसे ?

उ॰-यहाँ सामान्य और विशेष की भेद-विवक्षा न करके सबको पर्यायः शब्द कहा है। १३।

#### मतिज्ञान का स्वरूप-

## तदिन्द्रियाऽनिन्द्रियनिमित्तम् । १४।

मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय रूप निमित्त से उत्पन्न होता है।

प्र० – यहाँ मितज्ञान के इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ये दो कारण बतलाए हैं। इन्नें इन्द्रिय तो चक्षु आदि प्रसिद्ध है पर अनिन्द्रिय से क्या मतलब है ?

उ॰-अनिन्द्रिय का मतलब मन से है।

प्र॰-जब चक्षु आदि तया मन ये सभी मितज्ञान के साधन हैं तब ध्यक को इन्द्रिय और दूसरे को अनिन्द्रिय कहने का क्या कारण ?

उ०-चक्षु आदि बाह्य साधन हैं और मन आन्तर साधन है। यहीं भेद इन्द्रिय और अनिन्द्रिय संज्ञाभेद का कारण है। १४।

## मतिज्ञान के भेदे— अवग्रहेहावायधारणाः । १५।

अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ये चार भेद मतिज्ञान के हैं।

प्रत्येक इन्द्रियजन्य और मनोजन्य मितज्ञान के चार चार मेद पाये ज्ञाते हैं। अतएव पाँच इन्द्रियाँ और एक मन इन छहों के अवग्रह आदि चार चार मेद गिनने से चौबीस मेद मितिज्ञान के होते हैं। उनके नाम स्यों समझने चाहिए—

| स्पर्शन | अवग्रह | ईहा | अवाय | धारणा |
|---------|--------|-----|------|-------|
| रसन     | "      | ,,  | >>   | "     |
| घ्राण   | ,,     | "   | "    | 93    |
| चक्षु   | 32     | "   | "    | 17    |
| श्रोत्र | ,,     | 12  | "    | 99 -  |
| मन      | ,,     | "   | 27   | 33    |
| 1       |        |     |      |       |

१. नाम, जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य मात्र का ज्ञान अवप्रह है। जैसे-गांद अन्धकार में कुछ छू जाने पर यह कुछ है-ऐसा ज्ञान । इस ज्ञान अवग्रह आदि उक्त में यह नहीं मालूम होता कि किस चीज का स्पर्श है, चारों भेदों के लक्षण इसलिए वह अञ्यक्त ज्ञान-अवग्रह है। २. अवग्रह. के द्वारा प्रहण किये हुए सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित करने के लिए जो विचारणा होती है-वह ईहा है। जैसे-यह रस्सी का स्पर्श है याः साँप का यह संशय होने पर ऐसी विचारणा होती है कि यह रस्सी का स्पर्शः होना चाहिए। क्योंकि यदि साँप होता तो इतना सख्त आघात होने पर वह फुफकार किये विना न रहता। यही विचारणा संभावना या ईहा. कहलाती है। २. ईहा के द्वारा प्रहण किये हुए विशेष का कुछ अधिक अवधान-एकाप्रता से जो निश्चय होता है वह अवाय है। जैसे-कुछ कालः तक सोचने और जाँच करने से यह निश्चय हो जाना कि यह साँप का स्पर्श नहीं, रस्सी का ही है, अवाय कहलाता है। ४. अवायरूप निश्चय: कुछ काल तक कायम रहता है फिर विषयान्तर में मन चला जाने से वह निश्चय छप्त तो हो जाता है पर ऐसे संस्कार को डाल जाता है कि जिससे आगे कभी कोई योग्य निमित्त मिलने पर उस निश्चित विषय का स्मरण हो आता है। इस निश्चय की सतत धारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारजन्य स्मरण-यह सब मतिन्यापार-धारणा है।

प्र•-उक्त चार भेद का जो कम रक्खा है वह निर्हेतुक है या सहेतुक ?

उ०-सहेतुक है। सूत्रोक्त कम से यही सूचित करना है कि जो कमा सूत्र में है. उसी कम से अवप्रहादि की उत्पत्ति भी होती है। १५।

अवमह आदि के भेद— बहुबहुविधक्षिप्रानिश्चितासन्दिग्धध्रुवाणां सेतराणाम् । १६ 🕒 सेतर (प्रतिपक्ष सहित) ऐसे बहु, बहुविध, क्षिप्र, आनिश्रित, असंदिग्ध और ध्रुव के अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा रूप मतिज्ञान होते हैं।

पाँच इन्द्रियाँ और एक मन इन छह साधनों से होने वाले मितिज्ञान के अवग्रह, ईहा आदि रूप से जो चौबीस भेद कहे गए हैं वे क्षयोपश्चम और विषय की विविधता से बारह बारह प्रकार के होते हैं। जैसे—

| बहुप्राही      | छह अवग्रह | छह ईहा | छह अवाय | छह धारणा<br> |
|----------------|-----------|--------|---------|--------------|
| अल्पग्राही     | "         | 27     | ,,      | "            |
| बहुविधयाही     | ,,        | 57     | ,,      | "            |
| एकविधग्राही    | "         | ,,     | >>      | "            |
| क्षिप्रयाही    | >>        | ,,     | ,,      | ,,           |
| अक्षिप्रग्राही | ***       | ,,     | ,,      | ,,           |
| अनिश्चितग्राही | "         | ,,     | ,,      | ,,           |
| निश्रितग्राही  | "         | "      | ,,      | 3,           |
| असंदिग्धग्राही | "         | "      | ,,      | ,,           |
| संदिग्धग्राही  | "         | "      | ,,      | , ,,         |
| धुवग्राही      | "         | ,,     | "       | ,,           |
| अध्रुवग्राही   | ,,        | ,,     | - >>    | ,,           |

वहु का मतलब अनेक और अल्प का मतलब एक है। जैसे— दो या दो से अधिक पुस्तकों को जानने वाले अवग्रह, ईहा आदि चारों क्रमभावी मितिज्ञान बहुग्राही अवग्रह, बहुग्राहिणी ईहा, बहुग्राही अवाय और बहुग्राहिणी धारणा कहलाते हैं। और एक पुस्तक को जाननेवाले अल्पग्राही अवग्रह, अल्पग्राहिणी ईहा, अल्पग्राही अवाय, अल्पग्राहिणी धारणा कहलाते हैं। बहुविध का मतलब अनेक प्रकार से और एकविध का मतलब एक प्रकार से है। जैसे—आकार-प्रकार, रूप-रंग या मोटाई आदि में विविधता रखने वाली पुस्तकों को जानने वाले उक्त चारों ज्ञान कम से बहुविधग्राही अवग्रह, बहुविधग्राहिणी ईहा, बहुविधग्राही अवाय तथा बहुविधग्राहिणी धारणा; और आकार-प्रकार, रूप-रंग तथा मोटाई आदि में एक ही प्रकार की पुस्तकों को जानने वाले वे ज्ञान एकविधग्राही अवग्रह, एकविधग्राहिणी ईहा आदि कहलाते हैं। बहु तथा अल्प का मतलब व्यक्ति की संख्या से है और बहुविध तथा एकविध का मतलब प्रकार, किस्म या जाति की संख्या से है। यही दोनों का अन्तर है।

शीघ्र जानने वाले चारों मितज्ञान क्षिप्रग्राही अवग्रह आदि और विलंब से जानने वाले अक्षिप्रग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं। यह देखा जाता है कि इंदिय, विषय आदि सब बाह्य सामग्री बराबर होने पर भी सिर्फ क्षयोपशम की पटुता के कारण एक मनुष्य उस विषय का ज्ञान जल्दी कर लेता है और क्षयोपशम की मन्दता के कारण दूसरा मनुष्य देर से कर पाता है।

अनिश्रित का मतलब लिंग-अप्रमित अर्थात् हेतु द्वारा असिद्ध वस्तु से है और निश्रित का मतलब लिंग-प्रमित वस्तु से है। जैसे पूर्व में अनुभूत

<sup>9</sup> अनिश्रित और निश्रित शब्द का जो अर्थ ऊपर बतलाया है वह नन्दीसूत्र की टीका में भी है; पर इसके सिवा दूसरा अर्थ भी उस टीका में श्रीमलयिगरजी ने बतलाया है। जैसे—परधर्मों से मिश्रित प्रहण निश्रितावग्रह और परधर्मों से अमिश्रित ग्रहण अनिश्रितावग्रह है। देखो पृ० १८३, आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित।

दिगम्बर ग्रन्थों में 'अनिःसृत' पाठ है। तदनुसार उनमें अर्थ किया है कि संपूर्णतया आविर्भूत नहीं ऐसे पुद्रलों का ग्रहण 'अनिःस्तावग्रह' और संपूर्णतया आविर्भूत पुद्रलों का प्रहण 'निःस्तावग्रह' है। देखो इसी सूत्र का राजवार्तिक नं० १५।

श्रीत, कोमल और हिनम्ध स्पर्शरूप लिंग से वर्तमान में जूई के फूलों को जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान कम से निश्चितप्राही (सर्लिगप्राही) अवग्रह आदि और उक्त लिंग के बिना ही उन फूलों को जाननेवाले अनिश्चितप्राही (अलिंगप्राही) अवग्रव आदि कहलाते हैं।

असंदिग्ध का मतलब निश्चित से और संदिग्ध का मतलब अनिश्चित से है; जैसे यह चन्दन का ही स्पर्श है, फूल का नहीं। इस प्रकार से स्पर्श को निश्चित रूप से जानने वाले उक्त चारों ज्ञान निश्चितग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं। तथा यह चन्दन का स्पर्श होगा या फूल का, क्योंकि दोनों शीतल होते हैं। इस प्रकार से विशेष की अनुपलिध के समय होनेवाले संदेहयुक्त चारों ज्ञान अनिश्चितग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं।

ध्रुव का मतलब अवश्यंभावी और अध्रुव का मतलब कदाचिद् भावी से है। यह देखा गया है कि इन्द्रिय और विषय का संबन्ध तथा मनोयोग

१ इसके स्थान में दिगम्बर प्रन्थों में 'अनुक्त' ऐसा पाठ है। तदनुसार उनमें अर्थ किया है कि एक ही वर्ण निकलने पर पूर्ण अनुचारित शब्द को अभिप्रायमात्र से जान लेना कि आप अमुक शब्द बोलने वाले हैं यह अनुक्तावग्रह। अथवा स्वर का संचारण करने से पहले ही वीणा आदि वादित्र की ठनक मात्र से जान लेना कि आप अमुक स्वर निकालने वाले हैं यह अनुक्तावग्रह। इसके विपरीत उक्तावग्रह है। देंखो इसी सूत्र का राजवार्तिक नं० १५।

श्वेताम्बर ग्रन्थों में नन्दीसूत्र में असंदिग्ध ऐसा एक मात्र पाठ है। उसका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार ही उसकी टीका में है, देखो पृ० १८३। परन्तु तत्त्वार्थभाष्य की बृत्ति में अनुक्त पाठ भी दिया है। उसका अर्थ पूर्वोक्त राजवार्तिक के अनुसार हैं। किन्तु बृत्तिकार ने लिखा है कि अनुक्त पाठ रखने से इसका अर्थ सिर्फ शब्द विषयक अवग्रह आदि में ही लागू पड़ सकता है, स्पर्श विषयक अवग्रह आदि में नहीं। इस अपूर्णता के कारण अन्य आचार्यों ने असंदिग्ध पाठ रक्खा हैं। देखो तत्वार्थभाष्य- बृत्ति, पृ० ५८ मनसुख भगुभाई द्वारा प्रकाशित, अहमदाबाद।

रूप सामग्री समान होने पर भी एक मनुष्य उस विषयं को अवस्य ही जान लेता है और दूसरा उसे कभी जान पाता है, कभी नहीं। सामग्री होने पर विषय को अवस्य जानने वाले उक्त चारों ज्ञान ध्रुवगाही अवग्रह आदि कहलाते हैं और सामग्री होने पर भी क्षयोपशम की मन्दता के कारण विषय को कभी ग्रहण करने वाले और कभी न ग्रहण करनेवाले उक्त चारों ज्ञान अध्रवग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं।

प्र० - उक्त बारह भेदों में से कितने भेद विषय की विविधता और कितने भेद क्षयोपशम की पदुता-मन्दता रूप विविधता के आधार पर किये गये हैं ?

उ॰-- बहु, अल्प, बहुविध और अल्पविध ये चार भेद विषय की विविधता पर अवलम्बित हैं; शेष आठ भेद क्षयोपश्चम की विविधता पर ।

प्र - अब तक कुल भेद कितने हुए ?

उ०- दो से अठ्ठासी।

प्र०- कैसे ?

उ॰ - पाँच इन्द्रियाँ और मन इन छह भेदों के साथ अवग्रह आदि चार चार भेद गुनने से चौबीस और बहु, अल्प आदि उक्त बारह प्रकार के साथ चौबीस गुनने से दो सौ अट्टासी। १६।

## सामान्यरूप से अवग्रह आदि का विषय— अर्थस्य । १७ ।

अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ये चारों मतिज्ञान अर्थ---वस्तु को प्रहण करते हैं।

अर्थ का मतलब वस्तु से हैं। वस्तु, द्रव्य-सामान्य और पर्याय-विशेष, दोनों को कहते हैं। इसलिए प्रश्न होता है कि क्या इन्द्रियजन्य और मनोजन्य अवप्रह, ईहा आदि ज्ञान द्रव्यरूप वस्तु को विषय कहते हैं या पर्यायरूप वस्तु को ?

उ० — उक्त अवप्रह, ईहा आदि ज्ञान मुख्यतया पर्याय को प्रहण करते हैं, संपूर्ण द्रव्य को नहीं। द्रव्य को वे पर्याय द्वारा ही जानते हैं > क्योंकि इन्द्रिय और मन का मुख्य विषय पर्याय ही है। पर्याय, द्रव्य का एक अंश है । इसालिए अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान द्वारा जब इन्द्रियाँ या मन अपने अपने विषयभूत पर्याय को जानते हैं, तब वे उस उस पर्याय रूप से द्रव्य को ही अंशतः जान हेते हैं। क्योंकि द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं रहता और द्रव्य भी पर्याय-रहित नहीं होता। जैसे नेत्र का विषय रूप और संस्थान-आकार आदि हैं, जो पुद्गल द्रव्य के पर्याय विशेष हैं। नेत्र आम्रफल आदि को ग्रहण करता है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि वह उसके रूप तथा आकार विशेष को जानता है। रूप और आकार विशेष आम से जुदा नहीं है इसिलिए स्थूल दृष्टि से यह कहा जाता है कि नेत्र से आम देखा गया, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि उसने संपूर्ण आम को ग्रहण नहीं किया। क्योंकि आम में तो रूप और संस्थान के अलावा स्पर्श, रस, गन्ध आदि अनेक पर्याय हैं जिनको जानने में नेत्र असमर्थ है। इसी तरह स्पर्शन, रसन और घाण इन्द्रियाँ जब गरम गरम जलेबी आदि वस्तु को ब्रहण करती हैं तब वे कम से उस वस्तु के उष्ण स्पर्श, मधुर रस और मुगंधरूप पर्याय को ही जानती हैं। कोई भी एक इन्द्रिय उस वस्तु के संपूर्ण पर्यायों को जान नहीं सकती। कान भी भाषात्मक पुद्रल के ध्वनि-रूप पर्याय को ही प्रहण करता है, अन्य पर्याय को नहीं। मन भी किसी विषय के अमुक अंश का ही विचार करता है। एक साथ संपूर्ण अंशों का विचार करने में वह असमर्थ है। इससे यह सिद्ध है कि इन्द्रियजन्य और मनोजन्य अवग्रह, ईहा आदि चारों ज्ञान पर्याय को ही मुख्यतया विषय कहते हैं और द्रव्य को 'वे पर्याय द्वारा ही जानते हैं।

प्र0-पूर्व सूत्र और इस सूत्र में क्या संबंध है ?

उ०—यह सूत्र सामान्य का वर्णन करता है और पूर्व सूत्र विशेष का। अर्थात् इस सूत्र में पर्याय या द्रव्यरूप वस्तु को अवग्रह आदि ज्ञान का विषय जो सामान्य रूप से बतलाया है उसीकों संख्या, जाति आदि द्धारा पृथकरण करके बहु, अल्प आदि विशेष रूप से पूर्व सूत्र में बतलाया है। १७।

इन्द्रियों की ज्ञानजनन पद्धित संबन्धी भिन्नता के कारण अवग्रह के अवान्तर भेद—

## व्यञ्जनस्याऽवग्रहः । १८ । न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम् । १९ ।

व्यञ्जन---उपकरणेन्द्रिय का विषय के साथ संयोग-होने पर अवग्रह इशिता है।

नेत्र और मन से व्यञ्जन होकर अवग्रह नहीं होता ।

लंगड़े मनुष्य को चलने में लकड़ी का सहारा अपेक्षित है वैसे ही आत्मा की आवृत चेतना शक्ति को पराधीनता के कारण ज्ञान उत्पन्न करने में सहारे की अपेक्षा है। उसे वाहरी सहारा इन्द्रिय और मन का चाहिए। सब इन्द्रिय और मन का स्वभाव एकसा नहीं है, इसलिए उनके द्वारा होने वाली ज्ञानधारा के आविभीव का कम भी एकसा नहीं होता। यह कम दो प्रकार का है, मन्द्रकम और पटुकम।

मन्दकम में प्राह्म विषय के साथ उस उस विषय की प्राहक उपकरणेन्दिय का संयोग-व्यञ्जन होते ही ज्ञान का आविर्माव होता है।

१. इसकें खुलासे कें लिए देखों अ॰ २ सू॰ १७।

गुरू में ज्ञान की मात्रा इतनी अल्प होती है कि उससे 'यह कुछ है' ऐसा सामान्य बोध भी होने नहीं पाता परन्तु ज्यों ज्यों विषय और इन्द्रिय का संयोग पुष्ट होता जाता है लों त्यों ज्ञान की मात्रा भी बढ़ती जाती है! उक्त संयोग-व्यजन की पुष्टि के साथ कुछ काल में तजानित ज्ञानमात्रा भी इतनी पुष्ट हो जाती है कि जिससे 'यह कुछ है ' ऐसा विषय का सामान्य बोध-अर्थावग्रह होता है। इस अर्थावग्रह का पूर्ववर्ती ज्ञानव्यापार जो उक्त व्यञ्जन से उत्पन्न होता है और उस व्यञ्जन की पुष्टि के साथ हीं क्रमशः पुष्ट होता जाता है, वह सब व्यञ्जनावग्रह कहलाता है; क्योंकि उसके होने में व्यञ्जन की अपेक्षा है। यह व्यञ्जनावग्रह नामक दीर्घ ज्ञानव्यापार उत्तरोत्तर पुष्ट होने पर भी इतना अल्प होता है कि उससे विषय का सामान्यवोध तक नहीं होता। इसलिए उसको अन्यक्ततम, अन्यक्ततर, अन्यक्त ज्ञान कहते हैं। जब वह ज्ञानन्यापार इतना पुष्ट हों जाय कि उससे 'यह कुछ है' ऐसा सामान्य बोध हो सके तब वही सामान्य. वोधकारक ज्ञानांश अर्थावग्रह कहलाता है। अर्थावग्रह भी व्यञ्जनावग्रह का एक चरम पुष्ट अंश ही है। क्योंकि उसमें भी विषय और इन्द्रिय का संयोग अपेक्षित है। तथापि उसको व्यजनावमह से अलग कहने का और अर्थावप्रह नाम रखने का प्रयोजन यह है कि उस ज्ञानांश से होने वाला विषय का बोध ज्ञाता के ध्यान में आ सकता है। अर्थावप्रह के बाद उसके द्वारा सामान्य रूप से जाने हुए विषय की विशेष रूप से जिज्ञासा, विशेष का निर्णय, उस निर्णय की धारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारजन्य स्मृति यह सत्र ज्ञानन्यापार होता है, जो ईहा, अवाय और धारणा रूप से तीन विभागों में पहले बतलाया जा चुका है। यह बात भूलनी न चाहिए कि इस मंदकम में जो उपकरणेन्द्रिय और विषय के संयोग की अपेक्षा कही गई है वह व्यञ्जनावमह के अंतिम अंश अर्थावमह तक ही है। इसके बाद ईहा, अवाय आदि ज्ञानन्यापार में वह संयोग अनिवार्यरूप से अपेक्षिता

नहीं है क्यों के उस ज्ञानव्यापार की प्रवृत्ति विशेष की ओर होने से उस समय मानसिक अवधान की प्रधानता रहती है। इसी कारण अवधारण- युक्त व्याख्यान करके प्रस्तुत सूत्र के अर्थ में कहा गया है कि 'व्यञ्जनस्या- व्यह एव' व्यञ्जन का अवप्रह ही होता है अर्थात् अवप्रह—अव्यक्त ज्ञान तक ही व्यञ्जन की अपेक्षा है, ईहा आदि में नहीं।

पटुक्तम में उपकरणेन्द्रिय और विषय के संग की अपेक्षा नहीं है। दूर, दूरतर होने पर भी योग्य सिक्षधान मात्र से इन्द्रिय उस विषय को प्रहण कर लेती है और प्रहण होते ही उस विषय का उस इन्द्रिय द्वारा ग्रुक्त में ही अर्थावप्रह रूप सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके बाद क्रमशः ईहा, अवाय आदि ज्ञानन्यापार पूर्वोक्त मंदक्रम की तरह ही प्रवृत्त होता है। सारांश यह है कि पटुक्रम में इन्द्रिय के साथ प्राह्म विषय का संयोग हुए बिना ही ज्ञानधारा का आविर्भाव होता है। जिसका प्रथम अंश अर्थावप्रह और चरम अंश स्मृतिह्म धारणा है। इसके विपरीत मंदक्रम में इन्द्रिय के साथ प्राह्म विषय का संयोग होने पर ही ज्ञानधारा का आविर्भाव होता है। जिसका प्रथम व्यक्तनावप्रह नामक ज्ञान, दूसरा अंश अर्थावप्रहरूप ज्ञान और चरम अंश स्मृतिह्म धारणा ज्ञान है।

मंदकम की ज्ञानधारा, जिसके आविर्भाव के लिए इंद्रिय-विषय संयोग की अपेक्षा है, उसको स्पष्टतया समझने के लिए शराव – सकोरे का इष्टांत उपयोगी है। जैसे आवाप – भट्टे में से तुरन्त निकाले हुए अतिरूक्ष शराव में पानी का एक विंदु डाला जाय तो तुरन्त ही शराव उसे इष्टांत सोख लेता है यहाँ तक कि उसका कोई नामोतिशान नहीं रहता।

हिंछीत सोख लेता है, यहाँ तक कि उसका कोई नामोनिशान नहीं रहता। इसी तरह आगे भी एक एक कर डाले गए अनेक जलबिंदुओं को वह शराव सोख लेता है। पर अन्त में ऐसा समय आता है जब कि वह जलबिंदुओं को सोखने में असमर्थ होकर उनसे भीग जाता है और उसमें डाले हुए

जलकण समूह रूप में इकट्ठे होकर दिखाई देने लगते हैं। शराव की आर्दता पहले पहल जब माळ्म होती है इसके पूर्व में भी शराव में जल था पर उसने इस कदर जल को सोख लिया था कि उसमें जल बिलकुल तिरोभ्त हो जाने से वह दृष्टि में आने लायक नहीं था, पर उस शराब में वह या अवस्य। जब जल की मात्रा बढ़ी और शराव की सोखने की शक्ति कम हुई तब कहीं आईता दिखाई देने लगी और जो जल प्रथम शराव के पेट में नहीं समा गया था वही अब उसके ऊपर के तल में इकट्टा होने लगा और दिखलाई दिया। इसी तरह जत्र किसी सुषुप्त व्यक्ति की पुकारा जाता है तब वह शब्द उसके कान में गायब सा हो जाता है। दो चार बार पुकारने से उसके कान में जब पौद्रलिक शब्दों की मात्रा काफी रूप में भर जाती है तब जलकणीं से पहले पहल आई होने वाले शराव की तरह उस सुषुप्त व्यक्ति के कान भी शब्दों से परिपूरित होकर उनको सामान्य रूप से जानने में समर्थ होते हैं कि 'यह क्या है' यही सामान्य ज्ञान है जो शब्द को पहले पहल स्फुटतया जानता है। इसके बाद विशेष ज्ञान का कम ग्रुरू होता है। अर्थात् जैसे कुछ काल तक जलविंदु पड़ते रहने ही से रूक्ष शराव कमशः आर्द्र बन जाता है और उसमें जल दिखाई देता है, वैसे ही कुछ काल तक शब्दपुद्गलों का संयोग होते रहने से सुषुप्त व्यक्ति के कान परिपूरित हो कर उन शब्दों को सामान्य रूप में जान पाते हैं और पीछे राब्दों की विशेषताओं को जानते हैं। यद्यपि यह कम सुषुप्त की तरह जागृत व्यक्ति में भी बराबर लागू पड़ता है पर वह इतना शीव्रभावी होता है कि साधारण लोगों के ध्यान में मुक्किल से आता है। इसीलिए शराव के साय सुषुप्त का साम्य दिखलाया जाता है।

पदुकम की ज्ञानधारा के लिए दर्पण का दृष्टान्त टीक है। जैसे दर्पण के सामने कोई वस्तु आई की तुरन्त ही उसका उसमें प्रतिबिंब पड़ जाता है और वह दिखाई देता है। इसके लिए दर्पण के साथ प्रतिविधित वस्तु के साक्षात् संयोग की जरूरत नहीं है, जैसे कि कान के साथ शब्दों के साक्षात् संयोग की। सिर्फ प्रतिविधित्राहीं दर्पण और प्रतिविधित होनेवाली वस्तु का योग्य देश में सिक्षधान आवश्यक है। ऐसा सिक्षधान होते ही प्रतिविधित पड़ जाता है और वह तुरन्त ही दीख पड़ता है। इसी तरह नेक़ के सामने कोई रंगवाली वस्तु आई कि तुरन्त ही वह सामान्य रूप में दिखाई देतों है। इसके लिए नेक्र और उस वस्तु का संयोग अपेक्षित नहीं है, जैसा कि कान और शब्द का संयोग अपेक्षित है। सिर्फ दर्पण की तरह नेक्र का और उस वस्तु का आर उस वस्तु का संयोग का की तरह नेक्र का और उस वस्तु का योग्य सिक्षधान चाहिए इसीसे पड़कम में पहले पहल अर्थावब्रह माना गया है।

मन्दक्रमिक ज्ञानधारा में व्यञ्जनावग्रह को स्थान है और पदुक्रमिकः ज्ञानधारा में नहीं । इसलिए यह प्रश्न होता है कि व्यञ्जनावग्रह किस किस इन्द्रिय से होता है और किस किस से नहीं ? इसीका उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है । नेत्र और मन से न्यञ्जनावग्रह नहीं होता क्योंकि ये दोनों संयोग विना ही कमशः किये हुए योग्य सन्निधान मात्र से और अवधान से अपने अपने ग्राग्न विषय को जान पाते हैं। यह कौन नहीं जानता कि दूर, दूरतरवर्ती वृक्ष पर्वत आदि को नेत्र ग्रहण कर लेता है और मन सुदूरवर्ती वस्तु का भी चिन्तन कर लेता है। इसीसे नेत्र तथा मन अप्राप्यकारी माने गए हैं और उनसे होने वाली ज्ञानधारा को पटुकमिक कहा है। कर्ण, जिह्ना, घाण और स्पर्शन ये चार इन्द्रियाँ मन्दक्रमिक ज्ञानधारा की कारण हैं। क्योंकि ये चारों प्राप्यकारी अर्थात् ग्राग्न विषयों से संयुक्त होकर ही उनको ग्रहण करती हैं। यह सबका अनुभव है कि जब तक शब्द कान में न पड़े, शकर जीम से न लगे, पुष्प का रजःकण नाक में नं घुसे और जल शरीर को न छूए तव तक न तो शब्द ही सुनाई देगा, न शकर का ही स्वाद आएगा, न फूल की सुगंध ही माल्स देगी और न जल ही ठंडा या गरम जान पडेगां।

प्र - मितज्ञान के कुछ भेद कितने हैं !

उ०-३३६ ।

प्र०- कैसे !

उ०-पाँच इन्द्रियाँ और मन इन सबके अर्थावप्रह आदि चार चार भेद गिनने से चौबीस तथा उनमें चार प्राप्यकारी इन्द्रियों के चार व्यञ्जना-वप्रह जोड़ने से अहाईस । इन सबके बहु, अल्प, बहुविध, अल्पविध आदि बारह बारह भेद गिनने से ३३६ हुए । यह भेद की गिनती स्थूल दृष्टि से है । वास्ताविक रूप में देखा जाय तो प्रकाश आदि की स्फुटता, अस्फुटता, विषयों की विविधता और क्षयोपशम की विचित्रता के आधार पर तरतम-माव बाले असंख्य भेद होते हैं।

प्र०-पहले जो बहु, अल्प आदि बारह भेद कहे हैं वे विषयगत विशेषों में ही लागू पड़ते हैं; और अर्थावग्रह का विषय तो सामान्य मात्र है। इससे वे अर्थावग्रह में कैसे घट सकते हैं ?

उ०-अर्थावग्रह दो प्रकार का माना गया है: व्यावहारिक और नैश्चियक । बहु, अल्य आदि जो बारह भेद कहे गये हैं वे प्राय: व्याव-हारिक अर्थावग्रह के ही समझने चाहिएँ, नैश्चियक के नहीं । क्योंकि नैश्चियक अर्थावग्रह में जाति-गुण-क्रिया सून्य सामान्य मात्र प्रतिमासित होता है । इसलिए उसमें बहु, अल्प आदि विशेषों का ग्रहण संभव ही नहीं ।

प्र०- व्यावहारिक और नैश्चियक में क्या अन्तर है ?

उ० - जो अर्थावग्रह पहले पहल सामान्यमात्र को ग्रहण करता है वह नैश्चियक और जिस जिस विशेषग्राही अवायज्ञान के बाद अन्यान्य विशेषों की जिज्ञासा और अवाय होते रहते हैं वे सामान्य-विशेषग्राही अवायज्ञान व्यावहारिक अर्थावग्रह हैं, वही अवायज्ञान व्यावहारिक अर्थावग्रह नहीं है जिसके वाद अन्य विशेषों की जिज्ञासा न हो । अन्य सभी अवायज्ञान जो अपने वाद नये नये विशेषों की जिज्ञासा पैदा करते हैं वे व्यावहारिक अर्थावग्रह हैं।

प्र०-अर्थावग्रह के यहु, अल्प आदि उक्त वारह मेदों के सम्बन्ध में जो यह कहा गया कि वे मेद न्यावहारिक अर्थावग्रह के लेने चाहिएँ, नैश्च- यिक के नहीं । इस पर प्रश्न होता है कि यदि ऐसा ही मान लिया जाय तो फिर उक्त रीति से मितज्ञान के ३३६ मेद कैसे हो सकेंगे ? क्योंकि अडाईस प्रकार के मितज्ञान के वारह वारह मेद गिनने से ३३६ मेद होते हैं और अडाईस प्रकार में तो चार न्यज्ञनावग्रह भी आते हैं, जो नैश्चियक अर्थावग्रह के भी पूर्ववर्ती होने से अत्यन्त अन्यक्तरूप हैं । इसलिए उनके वारह बारह-कुल अड़तालीस भेद निकाल देने पड़ेंगे।

उ०-अर्थावग्रह में तो व्यावहारिक को लेकर उक्त वारह मेद स्पष्टतया घटाए जा सकते हैं। इसलिए स्थूल दृष्टि से वैसा उत्तर दिया गया
है। वास्तव में नैश्चियक अर्थावग्रह और उसके पूर्ववर्त्ता व्यञ्जनावग्रह के
भी बारह वारह मेद समझ लेने चाहिएँ। सो कार्यकारण की समानता के
सिद्धांत पर अर्थात् व्यावहारिक अर्थावग्रह का कारण नैश्चियक अर्थावग्रह है
और उसका कारण व्यञ्जनावग्रह है। अब यदि व्यावहारिक अर्थावग्रह में
स्पष्टरूप से बहु, अल्प आदि विषयगत विशेषों का प्रतिभास होता है तो
उसके साक्षात् कारणभूत नैश्चियक अर्थावग्रह और व्यवहित कारण व्यञ्जनावग्रह में भी उक्त विशेषों का प्रतिभास मानना पड़ेगा, यद्यपि वह प्रतिभास अस्फुट होने से दुर्जेय है। अस्फुट हो या स्फुट यहाँ सिर्फ संभव की
अपेक्षा से उक्त बारह बारह भेद गिनने चाहिएँ। १८, १९।

श्रुतज्ञान का स्वरूप और उसके मेदश्रुतं मितपूर्वे द्यनेकद्वादशभेदम् । २०।

श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है। वह दो प्रकारका, अनेक प्रकार का और वारह प्रकार का है।

मितिज्ञान कारण और श्रुतज्ञान कार्य है, क्योंकि मितिज्ञान से श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। इसीसे उसको मितिपूर्वक कहा है। जिस विषय का श्रुतज्ञान करना हो उस विषय का मितिज्ञान पहले अवश्य होना चाहिए। इसीसे मितिज्ञान, श्रुतज्ञान का पालन और पूरण करनेवाला कहलाता है। मितिज्ञान, श्रुतज्ञान का कारण है पर वह बहिरक्त कारण है, अन्तरक्त कारण तो श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपश्चम है। क्योंकि किसी विषय का मितिज्ञान हो जाने पर भी यदि उक्त क्षयोपश्चम न हो तो उस विषय का श्रुतज्ञान नहीं हो सकता।

प्र० – मित्रान की तरह श्रुतज्ञान की उत्पत्ति में भी इन्द्रिय और मन की सहायता अपेक्षित है फिर दोनों में अन्तर क्या है ? जब तक दोनों का भेद स्पष्टतया न जाना जाय तब तक 'श्रुतज्ञान मित्रपूर्वक है' यह कथन कोई खास अर्थ नहीं रखता । इसी तरह मित्रज्ञान का कारण मित्रज्ञाना वरणीय कर्म का क्षयोपश्चम और श्रुतज्ञान का कारण श्रुतज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपश्चम है । इस कथन से भी दोनों का भेद ध्यान में नहीं आता क्योंकि क्षयोपश्चम भेद साधारण बुद्धिगम्य नहीं है ।

उ०- मितज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है और श्रुतज्ञान अतीत, विद्यमान तथा भावी इन त्रैकालिक विषयों में प्रवृत्त होता है। इस विषय-कृत मेद के सिवा दोनों में यह भी अन्तर है कि मितज्ञान में शब्दोल्लेख नहीं होता और श्रुतज्ञान में होता है। अतएव दोनों का फलित लक्षण यह है कि जो ज्ञान इन्द्रियजन्य और मनोजन्य होने पर भी शब्दोल्लेख सहित है जह श्रुतज्ञान है; और जो शब्दोल्लेख रहित है वह मितज्ञान है। सारांश यह है

१ शब्दोल्लेख का मतलब व्यवहारकाल में शब्द शक्तिप्रह जन्यत्व से

ार्क दोनों में इन्द्रिय और मन की अपेक्षा होने पर भी समान मित की अपेक्षा श्रुत का विषय अधिक है और स्पष्टता भी अधिक है। क्यों कि श्रुत में मनोव्यापार की प्रधानता होने से विचारांश अधिक व स्पष्ट होता। है और पूर्वापर का अनुसंधान भी रहता है। अथवा दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि इन्द्रिय तथा मनोजन्य एक दीर्घ ज्ञानव्यापार का प्राथमिक अपरिपक्ष अंश मितज्ञान और उत्तरवर्ती परिपक्ष व स्पष्ट अंश श्रुतज्ञान है। अतः यों भी कहा जाता है कि जो ज्ञान भाषा में उतारा जा सके वह श्रुतज्ञान और जो ज्ञान भाषा में उतारा को प्राप्त न हो वह मितज्ञान। अगर श्रुतज्ञान को खीर कहें तो मितज्ञान को दूध कहना चाहिए।

प्र० - श्रुत के दो, अनेक और बारह प्रकार कहे सो कैसे ?

उ०-अङ्गबाद्य और अङ्गप्रविष्ट रूप से श्रुतज्ञान दो प्रकार का है। इनमें से अङ्गबाद्य श्रुत उत्कालिक-कालिक भेद से अनेक प्रकार का है। और अङ्गप्रविष्ट श्रुत आचाराङ्ग, स्त्रकृताङ्ग आदि रूप से बारह प्रकार का है।

प्र०- अङ्गयां ध और अङ्गप्रविष्ट का अन्तर किस अपेक्षा से है ?

उ० - वक्तुमेद की अपेक्षा से । तीर्थक्करों द्वारा प्रकाशित ज्ञान को उनके परम मेधावी साक्षात् शिष्य गणधरों ने ग्रहण करके जो द्वादशा- क्लीरूप में स्त्रवद्ध किया वह अक्तप्रविष्ट; और कालदोषकृत बुद्धि, वल और आयु की कमी को देखकर सर्वसाधारण के हित के लिए उसी द्वादशाङ्गी में से मिन्न मिन्न विषयों पर गणधरों के पश्चाद्वर्ती शुद्ध- बुद्धि आचार्यों ने जो शास्त्र रचे वे अक्तवाग्र; अर्थात् जिस शास्त्र के रचित्रता

है अर्थात् जैसे श्रुतज्ञान को उत्पत्ति के समय संकेत, स्मरण और श्रुतग्रंथ का. अनुसरण अपेक्षित है वैसे ईहा आदि मितज्ञान की उत्पत्ति में अपेक्षित नहीं है ।

गणधर हैं वह अङ्गप्रविष्ट और जिसके रचियता अन्य आचार्य हैं, वह अङ्गबाद्य।

प्र० – वारह अङ्ग कौन से हैं ? और अनेकविध अङ्गबाद्य में मुख्यतया कौन कौन प्राचीन प्रन्थ गिने जाते हैं ?

उ० - आचार, स्त्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञित (भगवतीस्त्र), जातधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृद्दशा अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्रव्याकरण, विपाकस्त्र और दृष्टिवाद ये बारह अङ्ग हैं। सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दनक, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान ये छ आवश्यक तथा दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, दशाश्रुतस्कंध, कल्प, व्यवहार, निशीथ और क्षंपिमाषित आदि शास्त्र अङ्गबाद्य में सम्मिलित हैं।

प्र० - ये भेद तो ज्ञान को व्यवस्थितरूप में संग्रहीत करने वाले शास्त्रों के भेद हैं, तो फिर क्या शास्त्र इतने ही हैं ?

उ० - नहीं । शास्त्र अनेक थे, अनेक हैं, अनेक बनते हैं और आगे भी अनेक बनेंगे वे सभी श्रुत-ज्ञानान्तर्गत ही हैं । यहाँ सिर्फ वे ही गिनाए हैं जिनके ऊपर प्रधानतया जैन शासन का दारोमदार है। परन्तु उनके अतिरिक्त और भी अनेक शास्त्र बने हैं और बनते जाते हैं। इन सभी को अङ्गवाद्य में सम्मिलित कर लेना चाहिए। शर्त इतनी ही है कि वे ग्रुद्ध-गुद्धि और समभाव पूर्वक रचे गए हों।

प्रo – आजकल जो विविध विज्ञान विषयक तथा कान्य, नाटक आदि लौकिक विषयक अनेक शास्त्र बनते जाते हैं क्या वे भी श्रुत हैं ?

उ॰- अवश्य, वे भी श्रुत हैं।

प्र - तब तो वे भी अतज्ञान होने से मोक्ष के लिए उपयोगी हो सकेंगे ?

१ प्रत्येक बुद्ध आदि ऋषियों द्वारा जो कथन किया गया हो वह ऋषि-भाषित । जैंसे-उत्तराध्ययन का आठवें। कापिलीय अध्ययन इत्यादि ।

उ० - मोक्ष में उपयोगी बनना या न बनना यह किसी शास्त्र का नियत स्वभाव नहीं है पर उसका आधार अधिकारी की योग्यता पर है। अगर अधिकारी योग्य और मुमुक्षु है तो लौकिक शास्त्रों को भी मोक्ष में उपयोगी बना सकता है और अधिकारी पात्र न हो तो वह आध्यात्मिक कहे जाने वाले शास्त्रों से भी अपने को नीचे गिराता है। तथापि विषय और प्रणेता की योग्यता की हिष्ट से लोकोत्तर श्रुत का विशेषत्व अवस्य है।

प्र०-श्रुत यह ज्ञान है, फिर भाषात्मक शास्त्रों को या वे जिन पर लिखे जाते हैं उन कागज़ आदि को श्रुत क्यों कहा जाता है ?

उ०-उपचार से; असल में श्रुत तो ज्ञान ही है। पर ऐसा ज्ञान प्रकाशित करने का साधन भाषा है और भाषा भी ऐसे ज्ञान से ही उत्पन्न होती है तथा काग़ज़ आदि भी उस भाषा को लिपिवद करके व्यवस्थित रखने के साधन हैं। इसी कारण भाषा या काग़ज़ आदि को उपचार है श्रुत कहा जाता है। २०।

अवधिज्ञान के प्रकार और उनके स्वामी-

## द्विविघोऽवधिः २१

तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्। २२।
यथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः श्रेषाणाम्ः । २३ ।

अवधिज्ञान दो प्रकार का है। उन दो में से भवप्रत्यय नारक और देवां को होता है।

यथोक्तनिमित्त-क्षयोपशमजन्य अविध छ प्रकार का है। जो शेष अर्थात तिर्यञ्च तथा मनुष्यों को होता है।

अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे दो भेद हैं। जो अव-धिज्ञान जन्म लेते ही प्रकट होता है वह भवप्रत्यय अर्थात् जिसके आविभीव के लिए वत, नियम आदि अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है, वह जन्मसिद्धं अवधिज्ञान भवप्रत्यय कहलाता है। और जो अवधिज्ञान जन्मसिद्ध नहीं। है किन्तु जन्म लेने के बाद ब्रत, नियम आदि गुणों के अनुष्ठान के बल से प्रकट किया जाता है वह गुणप्रत्यय या क्षयोपशमजन्य कहलाता है।

प्र० - क्या भवप्रत्यय अवधिज्ञान क्षयोपराम के विना ही उत्पन्न होता है? उ० - नहीं, उसके लिए भी क्षयोपराम तो अपेक्षित ही है।

प्र०-तब तो भवप्रत्यय भी क्षयोपशमजन्य ही ठहरा । फिर भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय इन दोनों में क्या अन्तर है ?

उ०-कोई भी अवधिज्ञान हो, वह योग्य क्षयोपशम के विना हो ही नहीं सकता । इसलिए अविध-ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयो-पशम तो अवधिज्ञान मात्र का साधारण कारण है। इस तरह क्षयोपशम सवका समान कारण होने पर भी किसी अवधिज्ञान की भवप्रत्यय और किसी को क्षयोपशमजन्य-गुणप्रत्यय कहा है, सो क्षयोपशम के आविभीव के निमित्तभेद की अपेक्षा से समझना चाहिए । देहधारियों की कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनमें जन्म लेते ही योग्य क्षयोपशम और तद्द्वारा अवधिज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात् उन जाति वालें। को अवधिज्ञान के योग्य क्षयोपराम के लिए उस जन्म में कोई तप आदि अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। अतएव ऐसी जातिवाले सभी जीवों को न्यूनाधिक रूप में जन्म-सिद्ध अवधिज्ञान अवस्य होता है और वह जीवन पर्यन्त रहता है। इसके विपरीत कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जिनमें जन्म लेने के साथ ही अविधिज्ञान प्राप्त होने का नियम नहीं है। ऐसी जाति वालों को अवधिज्ञान के योग्य क्षयोपशम के लिए तप आदि गुणों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। अत-एव ऐसी जाति वाले सभी जीवों में अवधिज्ञान संभव नहीं होता । सिर्फ उन्हीं में होता है जिन्होंने उस ज्ञान के लायक गुण पैदा किये हों। इसीसे क्षयोपशम रूप अन्तरङ्ग कारण समान होने पर भी उसके लिए किसी जाति में सिर्फ जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा होने से सुभीते की दृष्टि से अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे दो नाम रक्खे गए हैं।

देहधारी जीवों के चार वर्ग किये हैं: नारक, देव, तिर्यक्च और मनुष्य। इनमें से पहले दो वर्गवाले जीवों में भवप्रत्यय अर्थात् जन्म से ही अविधि-ज्ञान होता है और पिछले दो वर्गवालों में गुणप्रत्यय अर्थात् गुणों से अविधि-ज्ञान होता है।

प्र०-जव सभी अवधिज्ञान वाले देहधारी ही हैं तब ऐसा क्यों है कि किसी को तो प्रयत्न किये विना ही जन्म से वह प्राप्त हो और किसी को उसके लिए खास प्रयत्न करना पड़े ?

उ०-कार्य की विचित्रता अनुभविषद है। यह कौन नहीं जानता कि पक्षीजाति में जन्म छेने ही से आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और इसके विपरीत मनुष्य जाति में जन्म छेने मात्र से कोई आकाश में उड़ नहीं सकता जब तक कि विमान आदि का सहारा न छिया जाय। अथवा जैसे-कितनों में काव्यशक्ति जन्मिसद होती है और दूसरे कितनों को वह प्रयत्न किये विना प्राप्त ही नहीं होती।

तिर्यञ्च और मनुष्य में पाये जाने वाले अवधिज्ञान के छह मेद बत-लाए गये हैं । वे ये हैं: आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, द्दीयमान, अवस्थित और अनवस्थित।

- १. जैसे जिस स्थान में वस्त्र आदि किसी वस्तु को रंग लगाया हो उस स्थान से उसे इटा लेने पर भी उसका रंग कायम ही रहता है वैसे ही जो अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़ कर दूसरी जगह चले जाने पर भी क़ायम रहता है वह आनुगामिक है।
- २. जैसे किसी का ज्योतिष-ज्ञान ऐसा होता है कि जिससे वह प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर अमक स्थान में ही दे सकता है, दूसरे स्थान में नहीं;

वैसे ही जो अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं रहता वह अनानुगामिक है।

- ३. जैसे दियासलाई या अराण आदि से पैदा होने वाली आग की चिनगारी बहुत छोटी होने पर भी अधिक अधिक सुखे इंधन आदि को पाकर क्रमशः वढ़ती है वैसे ही जो अवधिज्ञान उत्पत्तिकाल में अल्प विषयक होने पर भी परिणाम शुद्धि बढ़ने के साथ ही क्रमशः अधिक अधिक विषयक होता जाता है वह वर्धमान है।
- ४. जैसे परिमित दाग्र वस्तुओं में लगी हुई आग नया दाग्र न मिलने से क्रमशः घटती ही जाती है वैसे जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय आधिक विषय होने पर भी परिणाम शुद्धि कम हो जाने से क्रमशः अल्प अल्प विषयक होता जाता है वह हीयमान है।
- ५. जैसे किसी प्राणी को एक जन्म में प्राप्त हुआ पुरुष आदि वेद या दूसरे अनेक तरह के ग्रुम-अग्रुम संस्कार उसके साथ दूसरे जन्म में जाते हैं या आजन्म कायम रहते हैं, वैसे ही जो अवधिज्ञान जन्मान्तर होने पर भी आत्मा में कायम रहता है या केवल ज्ञान की उत्पत्ति पर्यन्त किंवा आजन्म ठहरता है वह अवस्थित है।
  - ६. जलतरङ्ग की तरह जो अवधिज्ञान कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी आविभूत होता है और कभी तिरोहित हो जाता है वह अनवस्थित है।

यद्यपि तीर्थं इर मात्र को तथा किसी अन्य मनुष्य को भी अवधि-ज्ञान जन्मसिद्ध प्राप्त होता है, तथापि उसे गुणप्रत्यय ही समझना चाहिए। क्योंकि योग्य गुण न होने पर वह अवधिज्ञान आजन्म कायम नहीं रहता, जैसा कि देव या नरकगति में रहता है। २१,२२,२३।

मनःपर्याय के भेद और उनका अन्तर-

१ देखो अ० २, स्०६।

### ऋजुविपुलमती मनःपर्यायः। २४। विद्युद्धचप्रतिपाताभ्यां तद्विज्ञायेः। २५। ऋजुमति और विपुलमति ये दो मनःपर्याय हैं।

विशुद्धि से और पुनःपतन के अभाव से उन दोनें। का अन्तर है 🗈 मनवाले-संज्ञी-पाणी किसी भी वस्तु का चिन्तन मन से करते हैं। चिन्तन के समय चिन्तनीय वस्तु के भेद के अनुसार चिन्तनकार्य में प्रवृत्त मन भिन्न भिन्न आकृतियों को धारण करता रहता है। वे आकृतियाँ ही मन के पर्याय हैं और उन मानसिक आकृतियों को साक्षात् जाननेवाला ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान है। इस ज्ञान के बल से चिन्तनशील मन की आकृ-तियाँ जानी जाती हैं पर चिन्तनीय वरत्एँ नहीं जानी जा सकतीं।

प्र०-तो फिर क्या चिन्तनीय वस्तुओं को मनःपर्याय ज्ञानी जान नहीं सकता १

उ०-जान सकता है, पर पीछे से अनुमान द्वारा । प्र०-सो कैसे १

उ० - जैसे कोई मानसशास्त्र का अभ्यासी किसी का चेहरा या हाव-भाव प्रत्यक्ष देखकर उसके आधार पर उस व्यक्ति के मनोगत भावों और सामर्थ्य का ज्ञान अनुमान से करता है वैसे ही मनःपर्याय-ज्ञानी मनःपर्याय-ज्ञान से किसां के मन की आकृतियों को प्रत्यक्ष देखकर बाद में अभ्यासवश ऐसा अनुमान कर लेता है कि इस न्याक्ति ने अमुक वस्तु का चिन्तन किया; क्योंकि इसका मन उस वस्तु के चिन्तन के समय अवश्य होनेवाल अमुक प्रकार की आकृतियों से युक्त है।

प्र० - ऋजुमित और विपुलमित का क्या अर्थ है ?

उ०-जो विषय को सामान्य रूप से जानता है वह ऋजुमित मनः पर्याय और जो विशेष रूप से जानता है वह विपुलमतिमनःपर्याय है।

# १. २४, २५,२६ ] मनःपर्याय का निरूपण

प्र०-जब ऋजुमित सामान्यप्राही है तब तो वह दर्शन ही हुआ, उसे। ज्ञान क्यों कहते हो ?

उ०-वह सामान्यप्राही है-इसका मतलव इतना ही है कि वह विशेषों को जानता है, पर विपुलमित जितने विशेषों को नहीं जानता ।

ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मनःपर्याय ज्ञान विशुद्धतर होता है। क्योंकि वह ऋजुमति की अपेक्षा स्क्ष्मतर और अधिक विशेषों को स्फुट-तया जान सकता है। इसके सिवा दोनों में यह भी अन्तर है। कि ऋजुमति उत्पन्न होने के बाद कदाचित् चला भी जाता है, पर विपुलमति चला नहीं जाता; वह केवलज्ञान की प्राप्ति पर्यन्त अवश्य बना रहता है। २४,२५;।

अवधि और मनःपर्याय का अन्तर-

# विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽविधमनःपर्याययोः । २६ ।

विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय द्वारा अविधि और मनःपर्याय काः अन्तर जानना चाहिए।

यद्यपि अवधि और मनःपर्याय ये दोनों पारमाधिक विकल-अपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से समान हैं तथापि दोनों में कई प्रकार से अन्तर है । जैसे विश्वाद्धिकृत, क्षेत्रकृत, स्वामिकृत और विषयकृत । १. मनःपर्यायज्ञान अविश्वान की अपेक्षा अपने विषय को बहुत विश्वाद रूप से जानता है इसलिए उससे विशुद्धतर है । २. अवधिज्ञान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर सारा लोक है और मनःपर्यायज्ञान का क्षेत्र तो मानुषोत्तर पर्वत पर्यन्त ही है । ३. अवधिज्ञान के स्वामी चारों गति वाले हो सकते हैं, पर मनःपर्याय के स्वामी सिर्फ संयत मनुष्य हो सकते हैं । ४. अवधि का विषय कतिपय पर्याय सहित रूपी द्रव्य है, पर मनःपर्याय का विषय तो सिर्फ उसका अनन्तवाँ भाग है अर्थात् मात्र मनोद्रव्य है ।

९ देखो आगे सूत्र २९।

प्र०-विषय कम होने पर भी मनःपर्याय अवधि से विश्वद्धतर माना गया, सो कैसे ?

उ०-विशुद्धि का आधार विषय की न्यूनाधिकता पर नहीं है किन्तु विषयगत न्यूनाधिक सूक्ष्मताओं को जानने पर है। जैसे दो व्यक्तियों में से एक ऐसा हो जो अनेक शास्त्रों को जानता हो और दूसरा सिर्फ एक शास्त्र को; तो भी अगर अनेक शास्त्रज्ञ की अपेक्षा एक शास्त्र जानने वाला न्यक्ति अपने बिषय की सूक्ष्मताओं को अधिक जानता हो तो उसका ज्ञान पहले की अपेक्षा विशुद्ध कहलाता है। वैसे ही विषय अल्प होने पर भी उसकी सूक्ष्मताओं को अधिक जानने के कारण मनःपर्याय अवधि से विशु-द्धतर कहा जाता है। २६।

पाँचों जानों के प्राह्म विषय-

मतिश्रुतयोनिवन्धः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु । २७ । रूपिध्ववधेः। २८।

तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य । २९ । सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य । ३०।

मित और श्रुतज्ञान की प्रचृति-प्राह्मता सर्व पर्याय रहित अर्थात् परिमित पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है।

अवधिज्ञान की प्रवृत्ति सर्व पर्याय रहित सिर्फ रूपी-मूर्त्त द्रव्यों में ःहोती है।

मनःपर्यायज्ञान की प्रवृत्ति उस रूपी द्रव्य के सर्व पर्याय रहित अन-न्तवं भाग में होती है।

केवलज्ञान की प्रशृत्ति सभी द्रव्यों में और सभी पर्यायों में होती है। मति और श्रुतज्ञान के द्वारा रूपी, अरूपी सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं पर पर्याय उनके कुछ ही जाने जा सकते हैं, सब नहीं।

प्र०-उक्त कथन से जान पड़ता है कि मित और श्रुत के प्रास निषयों: में न्यूनाधिकता है ही नहीं, सो क्या ठीक है ?

उ०-द्रव्यरूप गाग्न की अपेक्षा से तो दोनों के विषयों में न्यूनाधिकता नहीं है। पर पर्याप्त रूप ब्राग्न की अपेक्षा से दोनों के विषयों में न्यूनाधिकता अवश्य है। ग्रांग्न पर्यायों की कमी-बेशी होने पर भी समानता सिर्फ इतनी है कि वे दोनों ज्ञान द्रव्यों के परिमित पर्यायों को ही जान सकते हैं संपूर्ण पर्यायों को नहीं। मतिज्ञान वर्तमानग्राही होने से इन्द्रियों की शक्ति और आत्मा की योग्यता के अनुसार द्रव्यों के कुछ कुछ वर्तमान पर्यायों को ही ग्रहण कर सकता है; पर श्रुतज्ञान त्रिकालग्राही होने से तीनों काल के पर्यायों को थोड़े बहुत प्रमाण में ग्रहण कर सकता है।

प्र०-मितज्ञान चक्षु आदि इन्द्रियों से पैदा होता है और वे इन्द्रियाँ। सिर्फ़ मूर्त्त द्रव्य को ही ग्रहण करने का सामर्थ्य रखती हैं। फिर मितज्ञान के ग्राह्य सब द्रव्य कैसे माने गए ?

उ०-मितिज्ञान इन्द्रियों की तरह मन से भी होता है; और मन स्वानुभूत या शास्त्रश्रुत सभी मूर्त्त, अमूर्त्त द्रव्यों का चिन्तन करता है। इसलिए
मनोजन्य मितिज्ञान की अपेक्षा से मितिज्ञान के ग्राग्न सब द्रव्य मानने में
कोई विरोध नहीं है।

प्र०-स्वातुभूत या शास्त्रश्रुत विषयों में मन के द्वारा मितज्ञान भी होगा और श्रुतज्ञान भी, तब दोनों में फर्क क्या रहा ?

उ०-जय मानसिक चिन्तन, शब्दोल्लेख सहित हो तब श्रुतज्ञान और जय उससे रहित हो तब मतिज्ञान ।

परम प्रकर्षप्रात परमावाध-ज्ञान जो अलोक में भी लोकप्रमाण असं-ख्यात खण्डों को देखने का सामर्थ्य रखता है वह भी सिर्फ मूर्त्त द्रव्यों का साक्षात्कार कर सकता है, अमूर्तों का नहीं । इसी तरह वह मूर्त्त द्रव्यों के भी समग्र पर्यायों को नहीं जान सकता ।

मनःपर्याय-ज्ञान भी मूर्त्त द्रव्यों का ही साक्षात्कार करता है पर अवधिज्ञान जितना नहीं । क्योंकि अवधिज्ञान के द्वारा सब प्रकार के पुद्रलद्रव्य
ग्रहण किये जा सकते हैं; पर मनःपर्याय ज्ञान के द्वारा सिर्फ मनरूप वने
हुए पुद्रल और भी वे मानुषोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत ही ग्रहण किये जा सकते
हैं । इसीसे मनःपर्यायज्ञान का विषय अवधिज्ञान के विषय का अनन्तवाँ
भाग कहा गया है । मनःपर्याय-ज्ञान भी कितना ही विशुद्ध क्यों न हो;
पर अपने ग्राग्च द्रव्यों के संपूर्ण पर्यायों को जान नहीं सकता । यद्यपि मनःपर्याय ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार तो सिर्फ चिन्तनशील मूर्त्त मन का ही होता
है; पर पीछे होनेवाले अनुमान से तो उस मन के द्वारा चिन्तन किये गये
मूर्त्त, अमूर्त्त सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं ।

मति आदि चारों ज्ञान कितने ही शुद्ध क्यों न हों, पर वे चेतनाशक्ति के अपूर्ण विकासरूप होने से एक भी वस्तु के समग्र भावों को जानने में असमर्थ हैं। यह नियम है कि जो ज्ञान किसी एक वस्तु के संपूर्ण भावों को जान सके वह सब वस्तुओं के संपूर्ण भावों को भी ग्रहण कर सकता है, वही ज्ञान पूर्णज्ञान कहलाता है; इसीको केवलज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान चेतनाशक्ति के संपूर्ण विकास के समय प्रकट होता है। इसिलए इसके अपूर्णताजन्य भेद-प्रभेद नहीं हैं। कोई भी वस्तु या भाव ऐसा नहीं है जो इसके द्वारा प्रत्यक्ष न जाना जा सके। इसी कारण केवलज्ञान की प्रवृत्ति सब द्वय और सब पर्यायों में मानी गई है। २७-२०।

एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवाले ज्ञानों का वर्णन-एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्यः । ३१ ।

एक आत्मा में एक साथ एक से छेकर चार तक ज्ञान भजना से-अनियत रूप से होते हैं।

किसी आत्मा में एक साथ एक, किसी में दो, किसी में तीन और किसी में चार ज्ञान तक संभव है; पर पाँचों ज्ञान एक साथ किसी में नहीं होते । जब एक होता है तब केवलज्ञान समझना चाहिए; क्योंकि केवलज्ञान परिपूर्ण होने से उसके समय अन्य अपूर्ण कोई ज्ञान संभव ही नहीं । जब दो होते हैं तब मित और श्रुत; क्योंकि पाँच ज्ञान में से नियत सहचारी दो ज्ञान ये ही हैं। शेष तीनों एक दूसरे को छोड़कर भी रह सकते हैं। जब तीन ज्ञान होते हैं तब मित, श्रुत और अवधि ज्ञान या मति, श्रुत और मनःपर्याय ज्ञान । क्योंकि तीन ज्ञान अपूर्ण अवस्था में ही संभव हैं और उस समय चाहे अवधिज्ञान हो या मनःपर्यायज्ञान; पर मित और श्रुव-दोनों अवस्य होते हैं। जब चार ज्ञान होते हैं तब मति श्रुत, अविव और मनःपर्याय; क्योंकि ये ही चारों ज्ञान अपूर्ण अवस्थाभावी होने से एक साथ हो सकते हैं । केवलज्ञान का अन्य किसी ज्ञान के साथ साहचर्य इसालिए नहीं है कि वह पूर्ण अवस्थाभावी है और रोष सभी अपूर्ण अवस्थाभावी । पूर्णता तथा अपूर्णता का आपस में विरोध होने से दो अवस्थाएँ एक साथ आत्मा में नहीं होतीं। दो, तीन या चार ज्ञानों को एक साथ संभव कहा गया; सो शक्ति की अपेक्षा से,प्रवृत्ति की अपेक्षा से नहीं।

प्र॰ - इसका मतलब क्यां?

उ० - जैसे मित और श्रुत-दो ज्ञानवाला या अविधि सहित तीन ज्ञानवाला कोई आत्मा जिस समय मितज्ञान के द्वारा किसी विषय को जानने में प्रवृत्त हो उस समय वह अपने में श्रुत की शक्ति या अविधि को शिक्त होने पर भी उसका उपयोग करके तद्द्वारा उसके विषयों को जान नहीं सकता। इसी तरह वह श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति के समय मित या अविधि शिक्त को भी काम में ला नहीं सकता। यही बात मनःपर्याय की शक्ति के विषय में समझनी चाहिए। सारांश यह है कि एक आत्मा में एक साथ अधिक से अधिक चार ज्ञान शक्तियाँ हों तब भी एक समय में कोई एक ही शक्ति अपना ज्ञानने का काम करती है। अन्य शक्तियाँ उस समय निष्क्रिय रहती है।

केवलज्ञान के समय मित आदि चारों ज्ञान नहीं होते। यह सिद्धान्त सामान्य होने पर भी उसकी उपपत्ति दो तरह से की जाती है— कोई आचार्य कहते हैं कि केवलज्ञान के समय भी मित आदि चारों ज्ञान\_ शक्तियाँ होती हैं पर वे सूर्यप्रकाश के समय प्रह, नक्षत्र आदि के प्रकाश की तरह केवलज्ञान की प्रवृत्ति से अभिभूत हो जाने के कारण अपना अपना ज्ञान रूप कार्य कर नहीं सकती। इसीसे शिक्तियाँ होने पर भी केवलज्ञान के समय मित आदि ज्ञानपर्याय नहीं होते।

दूसरे आचायों का कथन है कि मित आदि चार ज्ञान शक्तियों आत्मा में स्वाभाविक नहीं है; किन्तु कर्म-क्षयोपशम रूप होने से औपाधिक अर्थात् कर्म सापेक्ष हैं। इसिलए ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा अभाव हाँ ज्ञाने पर—जन्न कि केवलज्ञान प्रकट होता है—उन औपाधिक शक्तियाँ सभन्न ही नहीं हैं। इसिलए केवलज्ञान के समय कैवल्यशक्ति के सिवा न ती अन्य कोई ज्ञानशक्तियाँ ही हैं और न उनका मित आदि ज्ञानपर्याय कर्म कार्य ही। ३१।

विपर्ययज्ञान का निर्धारण और विपर्ययता के हेतु-मित्रश्रुताऽवधयो विपर्ययश्च । ३२ । सदसतोरविशेषाद् यदच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् । ३३ ।

मति, श्रुत और अवधि ये तीन विपर्यय—अज्ञानरूप भी हैं।

वास्तिविक और अवास्तिविक का अन्तर न जानने से यहच्छोपलिब्ध-विचारशून्य उपलब्धि के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान ही है। मति, श्रुत आदि पाँचों चेतनाशिक के पर्याय हैं। अपने अपने विषय को प्रकाशित करना उनका कार्य है। इसलिए वे सभी ज्ञान कहलाते हैं। परन्तु उनमें से पहले तीन, ज्ञान और अज्ञान रूप माने गए हैं। जैसे मितज्ञान, मित-अज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रुत-अज्ञान, अविधिज्ञान, अविधिज्ञान, अविधिज्ञान, अविधिज्ञान अर्थात् विभिन्नज्ञान।

प्र० - मित, श्रुत और अविध ये तीन पर्याय अपने अपने विषय का बोध कराने के कारण जब ज्ञान कहलाते हैं तब उन्हीं को अज्ञान क्यों कहा जाता है ? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध अर्थ के बाचक होने से एक ही अर्थ में प्रकाश और अन्धकार शब्द की तरह लागू नहीं हो सकते।

उ० - उक्त तीनों पर्याय लौकिक संकेत के अनुसार तो ज्ञान ही हैं; परन्तु यहाँ जो उन्हें ज्ञान और अज्ञानरूप कहा जाता है सो शास्त्रीय संकेत के अनुसार। आध्यात्मिक शास्त्र का यह संकेत है कि मिध्यादृष्टि के मित, श्रुत और अविध ये तीनों ज्ञानात्मक पर्याय अज्ञान ही हैं और सम्यग्दृष्टि के उक्त तीनों पर्याय ज्ञान ही मानने चाहिएँ।

प्रश्नित संभव नहीं कि सिर्फ सम्यग्दिष्ट आत्मा प्रामाणिक व्यवहार चलाते हों और मिथ्यादृष्टि न चलाते हों । यह भी संभव नहीं कि सम्यग्दृष्टि को संश्य-भ्रम रूप मिथ्याज्ञान निलकुल न होता हो और मिथ्यादृष्टि को होता ही हो । यह भी मुमिकन नहीं कि इन्द्रिय आदि साधन सम्यग्दृष्टि के तो पूर्ण तथा निर्दोष ही हों और मिथ्यादृष्टि के अपूर्ण तथा दृष्ट्र ही हों । यह भी कौन कह सकता है कि विज्ञान, साहित्य आदि विषयों पर अपूर्व प्रकाश डालने वाले और उनका यथार्थ निर्णय करनेवाले सभी सम्यग्दृष्टि हैं । इसलिए यह प्रश्न होता है कि अध्यात्मशास्त्र के पूर्वोक्त ज्ञान-अज्ञान संबन्धी संकेत का आधार क्या है !

उ • - आध्यात्मिक शास्त्र का आधार आध्यात्मिक दृष्टि है, लौकिक दृष्टि नहीं । जीव दो प्रकार के हैं : मोक्षाभिमुख और संसाराभिमुख । मोक्षाभिमुख आत्मा में समभाव की मात्रा और आत्मविवेक होता है; इसिलए वे अपने सभी ज्ञानों का उपयोग समभाव की पुष्टि में ही करते हैं, सांसारिक वासना की पुष्टि में नहीं। यही कारण है कि चाहे लौकिक दृष्टि से उनका ज्ञान अल्प ही हो पर वह ज्ञान कहा जाता है। इसके विपरीत संसाराभिमुख आत्मा का ज्ञान लौकिक दृष्टि से कितना ही विशाल और स्पष्ट हो पर वह समभाव का पोषक न होकर जितने परिमाण में सांसारिक-वासना का पोषक होता है उतने ही परिमाण में अज्ञान कहलाता है। जैसे कभी उन्मत्त मनुष्य भी सोने को सोना और लोहे को लोहा जानकर यथार्थ ज्ञान लाभ कर लेता है पर उन्माद के कारण वह सत्य-असत्य का अन्तर जानने में असमर्थ होता है। इससे उसका सञ्चा-सूठा सभी ज्ञान विचारशून्य या अज्ञान ही कहलाता है। वेसे ही संसाराभिमुख आत्मा कितना ही अधिक ज्ञानवाला क्यों न हो पर आत्मा के विषय में अंधरा होने के कारण उसका सारा लौकिक ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान ही है।

सारांश, उन्मत्त मनुष्य को अधिक विभूति हो भी जाय और कभी वस्तु का यथार्थ बोध भी हो जाय तथापि उसका उन्माद ही बढ़ता है, वैसे ही मिथ्या-दृष्टि आत्मा जिसके राग-द्रेष की तीव्रता और आत्मा का अज्ञान होता है वह अपनी विशाल ज्ञानराशि का भी उपयोग सिर्फ सांसारिक वासना की पुष्टि में करता है। इसीसे उसके ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। इसके विपरीत सम्यग्दृष्टि आत्मा जिसमें राग-द्रेष की तीव्रता न हो और आत्मज्ञान हो वह अपने थोड़े भी लौकिक ज्ञान का उपयोग आत्मिक तृप्ति में करता है। इसलिए उसके ज्ञान को ज्ञान कहा है, यह आध्यात्मिक दृष्टि है। ३२, ३३।

नय के भेद-

## नैगमसंग्रहन्यवहारर्जुसूत्रशब्दा नयाः । ३४। आद्यशब्दौ द्वित्रिभेदौ । ३५।

नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द ये पाँच नय हैं। आय अर्थात् पहले-नैगम के दो और शब्द के तीन भेद हैं।

नय के मेदों की संख्या के विषय में कोई एक निश्चित परंपरा नहीं है। इनकी तीन परंपराएँ देखने में आती हैं। एक परंपरा तो सीधे तौर पर पहले से ही सात मेदों को मानती है; जैसे कि नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, रान्द, समिमिह्न और एवंभूत। यह परंपरा जैनागमों और दिगम्बर ग्रन्थों की है। दूसरी परंपरा सिद्धसेन दिवाकर की है। वे नैगम को छोड़कर बाकी के छः मेदों को मानते हैं। तीसरी परंपरा प्रस्तुत सूत्र और उनके भाष्यगत है। इसके अनुसार नय के मूल पाँच मेद हैं और बाद में प्रथम नैगम नय के (भाष्य के अनुसार) देश-परिक्षेपी और सर्वपरिक्षेपी ऐसे दो तथा पाँचवें शब्द नय के सांप्रत, समिमिह्न और एवंभूत ऐसे तीन मेद हैं।

किन्हीं भी एक या अनेक चीजों के बार में एक या अनेक व्यक्तियों के विचार अनेक तरह के होते हैं। अर्थात् एक ही वस्तु के विषय में भिन्न-भिन्न विचारों की यदि गणना की जाए, तो वे अपिरिमित प्रतीत होंगे। अतः तिद्विषयक प्रस्के विचार का भाव क्या है श अपिरिमित प्रतीत होंगे। अतः तिद्विषयक प्रस्के विचार का बोध करना अशक्य हो जाता है। इसालिए उनका अतिसंक्षित और अतिविस्तृत प्रतिपादन छोड़ करके मध्यम-मार्ग से प्रति-पादन करना—यही नयों का निरूपण है। नयों का निरूपण अर्थात् विचारों का वर्गांकरण। नयवाद का अर्थ है—विचारों की मीमांसा।

नयवाद में सिर्फ विचारों के कारण, उनके परिणाम या उनके विषयों की ही चर्चा नहीं आती। किन्तु जो विचार परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं, और वास्तव में जिनका विरोध है नहीं—ऐसे विचारों के आविरोध के बीज की गवेषणा करना, यही इस वाद का मुख्य उद्देश है। अतः नयवाद की संक्षिप्त व्याख्या इस तरह हो सकती है कि-परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाले विचारों के वास्तविक अविरोध के बीज की गवेषणा करके उन विचारों का समन्वय करने वाला; शास्त्र । जैसे आत्मा के बारे में ही परस्पर विरुद्ध मन्तव्य मिलते हैं। किसी जगह 'आत्माः एक है ' ऐसा कयन है, तो अन्यत्र 'अनेक है ' ऐसा भी मिलता है। एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नः होता है कि-इन दोनों का यह विरोध वास्तविक है या नहीं ? यदि: वास्तविक नहीं, तो क्यों ? इसका जवाब नयवाद ने हूँढ़ निकाला है, और ऐसा समन्वय किया है कि - व्यक्ति रूप से देखा जाय तो आत्मतत्व अनेक हैं, किन्तु यदि शुद्ध चैतन्य की ओर दृष्टि दें, तब तो एक ही है। इस तरह का समन्वय करके नयवाद परस्पर विरोधी वाक्यों का भी अवि-रोध-एकवाक्यता सिद्ध करता है। इसी तरह आत्मा के विषय में परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले-निलाव-अनित्यत्व, कर्तृत्व-अकर्तृत्व आदि मते का भी अविरोध नयवाद से ही सिद्ध होता है। ऐसे अविरोध का बीज विचारक की दृष्टि-तात्पर्य-में ही है। इसी दृष्टि के लिए प्रस्तुत शास्त्र में 'अपेक्षा' शब्द है। अतः नयवाद अपेक्षावाद भी कहा जाता है।

प्रथम किए गए ज्ञान निरूपण में श्रुत की चर्चा आ चुकी है।
नयवाद की देशना
अलग क्यों, और का विचारात्मक ज्ञान होने से श्रुत में ही समा जाता है।
उससे विशेषता कैसे?
इसीसे प्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रुत का

१. देखो अ० १ सू० २०।

ानेरूपण हो जाने के बाद नयों को उससे भिन्न करके नयवाद की देशना अलग क्यों की जाती है? जैन तत्त्वज्ञान की एक विशेषता नयवाद के कारण मानी जाती है; लेकिन नयवाद तो श्रुत है, और श्रुत कहते हैं आगम प्रमाण को। जैनेतर दर्शनों में भी प्रमाण चर्चा और उसमें भी आगम-प्रमाण का निरूपण है ही। अतः सहज ही दूसरा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब आगम-प्रमाण की चर्चा इतर दर्शनों में भी मौजूद है, तब आगम-प्रमाण में समाविष्ट ऐसे नयवाद की सिर्फ अलग देशना करने से ही जैन-दर्शन की तत्कृत विशेषता कैसे मानी जाय? अथवा यों कहना चाहिए अत्रप्रमाण के अतिरिक्त नयवाद की स्वतंत्र देशना करने में जैन-दर्शन के प्रवर्तकों का क्या उद्देश्य था?

श्रुत और नय ये दोनों विचारात्मक ज्ञान तो हैं ही। फिर भी दोनों में फर्क यह है कि—किसी भी विषय को सर्वांश में स्पर्श करने वाला अथवा सर्वांश से स्पर्श करने का प्रयस्त करने वाला विचार श्रुत है और उसी विषय के किसी एक अंश को स्पर्श करके बैठ जानेवाला विचार नय है। इसी कारण नय को स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं कह सकते फिर भी वह अप्रमाण नहीं है। जैसे अंगुली के अग्रभाग को अंगुली नहीं कह सकते, वैसे ही उसको 'अंगुली नहीं है' ऐसा भी नहीं कह सकते; क्योंकि वह अंगुली का अंश तो है ही। इसी तरह नय भी श्रुत प्रमाण का अंश है। विचार की उत्पत्ति का कम और तत्कृत व्यवहार—इन दो दृष्टियों से नय का निरूपण—श्रुत प्रमाण से भिन्न करके किया गया है। किसी भी वस्तु के विभिन्न अंशों के विचार जिस कम से उत्पन्न होते हैं, उसी कम से तत्त्वशेष के उपायरूप से उनका वर्णन होना चाहिए। इस वात के मान लेने से ही स्वाभाविक तौर से नय का निरूपण श्रुत प्रमाण से अलग करना प्राप्त हो जाता है, और किसी एक

विषय का कितना भी समग्रहप से ज्ञान हो तब भी व्यवहार में तो उस ज्ञान का उपयोग एक एक अंश को लेकर ही होता है। और इसीलिए समग्र विचारात्मक श्रुत से अंश विचारात्मक नय का निरूपण भिन्न करना प्राप्त होता है।

यद्यपि जैनेतर दर्शनों में आगम-प्रमाण की चर्चा है तथापि उसीः प्रमाण में समाविष्ट ऐसे नयवाद की जो जैन-दर्शन ने जुदी प्रतिष्टा की है, उसका कारण निम्नोक्त है; और यही कारण इसकी विशेषता के लिये पर्याप्तः है। सामान्यतः मनुष्य की ज्ञानन्नति अधूरी होती है और अस्मिता—अभिनिवेश अव्यधिक होता है। फलतः जब वह किसी भी विषय में कुछ भीः सोचता है, तब वह उसको ही अन्तिम व सम्पूर्ण मानने को प्रेरित होता है। और इसी प्रेरणा के वश वह दूसरे के विचारों को समझने की धीरज्ञ खो बैठता है। अन्ततः वह अपने आंशिक ज्ञान में ही संपूर्णता का आरोप कर लेता है। इस आरोप के कारण एक ही वस्तु के बारे में सचे लेकिन भिन-भिन्न विचार रखने वालों के बीच सामंजस्य नहीं रहता किलतः पूर्ण और सत्य ज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है।

आतमा आदि किसी भी विषय में अपने आत पुरुष के आंशिकः विचार को ही जब कोई एक दर्शन संपूर्ण मान कर चलता है तब वह विरोधी होने पर भी यथार्थ विचार रखने वाले दूसरे दर्शनों को अप्रमाण भूत कह कर उनकी अवगणना करता है। इसी तरह दूसरा दर्शन उसकी और फिर दोनों किसी तीसरे की अवगणना करते हैं। फलतः समता की जगह विषमता और विवाद खड़े हो जाते हैं। इसी से सत्य और पूर्ण ज्ञान का द्वार खोलने और विवाद दूर करने के लिए ही नयवाद की प्रतिष्ठाः की गई है। और उससे यह स्चित किया गया है कि प्रत्येक विचारक को चाहिए कि अपने विचार को आगमप्रमाण कहने से पूर्व यह देख ले कि

वह विचार प्रमाण-कोटिमें आने योग्य सर्वांशी है या नहीं । ऐसी सूचना करना यही नयवाद के द्वारा जैन-दर्शन की विशेषता है।

सामान्य लक्षण किसी भी विषय का सापेक्ष निरूपण करने वाला विचार नय है।

संक्षेप में नय के दो भेद किये गए हैं: द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक।

जगत में छोटी या बड़ी सभी वस्तुएँ एक दूसरे से न तो सर्वथा असमान ही होती हैं न सर्वथा समान ही। इनमें समानता और असमानता—दोनों अंश बने रहते हैं। इसी से वस्तुमात्र सामान्य-विशेष—उभयात्मक है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि कभी तो वस्तुओं के सामान्य अंश की ओर झकती है और कभी विशेष अंश की ओर। जब वह सामान्य अंश को ग्रहण करती है, तब उसका वह विचार—द्रव्यार्थिक नय, और जब वह विशेष अंश को ग्रहण करती है, तब वही विचार पर्यायार्थिक नय कहलाता है। सभी सामान्य और विशेष दृष्टियाँ भी एक सी नहीं होतीं, उनमें भी अन्तर रहता है। इसी को बतलाने के लिए इन दो दृष्टियों के फिर संक्षेप में भाग किये गए हैं। द्रव्यार्थिक के तीन और पर्यायार्थिक के चार—इस तरह कुल सात भाग बनते हैं, और ये ही सात नय हैं। दृष्ट्य हृष्टि में विशेष—पर्याय, और पर्यायदृष्टि में दृष्ट्य—सामान्य आता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह दृष्टिविभाग तो सिर्फ गौण-प्रधान भाव की अपेक्षा से ही समझना चाहिए।

प्र - जपर कहे हुए दोनों नयों को सरल उदाहरणों से समझाइए।

उ०-कहीं भी, कभी भी और किसी भी अवस्था में रह कर समुद्र की तरफ दृष्टि डालने पर-जब जल के रंग, स्वाद. उसकी गहराई या छिछलापन, उसके विस्तार व सीमा इत्यादि विशेषताओं की ओर ध्यान न जाकर सिर्फ जल ही जल ध्यान में आता है, तन वह एक मात्र जल का सामान्य विचार कहलाता है; और यही जल विषयक द्रव्यार्थिक नय है।

इसके विपरीत जब रंग, स्वाद आदि विशेषताओं की ओर ध्यान जाय, तब वह विचार जल की विशेषताओं का होने से जलविषयक पर्यायार्थिक नय कहलाएगा।

जैसे जल के विषय में कहा गया है, वैसे ही दूसरी सभी भौतिक वस्तुओं के बारे में भी समझा जा सकता है। विभिन्न स्थलों में फैली हुई जल जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुओं के विषय में जिस प्रकार सामान्य और विशेषात्मक विचार संभव है; वैसे ही भूत, वर्तमान और मिविष्य इस त्रिकाल हप अपार पट पर फैले हुए आत्मादि किसी एक पदार्थ के बारे में भी सामान्य और विशेषात्मक विचार सर्वया संभव है। काल तथा अवस्था-भेद कृत चित्रों पर ध्यान न देकर जब केवल शुद्ध चैतन्य की ओर ही ध्यान जाता है, तब वह उसके विषय का द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा। तथा चैतन्य की देश-कालादि कृत विविध दशाओं पर यदि ध्यान जाएगा, तब वह चैतन्य विषयक पर्यायार्थिक समझा जायगा।

विशेष भेदों १. जो विचार लौकिक रूढ़ि अथवा लौकिक संसार के का स्वरूप अनुसरण में से पैदा होता है, वह नैगमनय है।

श्री उमास्वाति द्वारा स्चित नैगम के दो भेदों की व्याख्या इस प्रकार है:—घट-पट जैसे सामान्य बोधक नाम से जब एकाध घट-पट जैसी अर्थवस्तु ही विचार में ली जाती है तब वह विचार देश-परिक्षेपी नैगम कह-लाता है, और जब उस नाम से विविक्षत होने वाले अर्थ की सारी जाति विचार में ली जाती है तब वह विचार सर्वपरिक्षेपी नैगम कहलाता है।

२. जो विचार भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक व्यक्तियों को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संकलित कर लेता है, वह संग्रहनय है। ३. जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संकलित वस्तुओं का व्यावहारिक प्रयोजन के अनुसार पृथक्करण करता है वह व्यवहारनय है।

इन तीनों नयों का उद्गम द्रव्याधिक की भृमिका में रहा हुआ है; अतः ये तीनों द्रव्याधिक प्रकृति वाले कहलाते हैं।

प्र०-शेष नयों की व्याख्या देने से पहले ऊपर के तीन नयों को ही उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट कीजिए।

उ०-देश-काल एवं लोक-स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के कारण लोक-रूढ़ियाँ तथा तजन्य संस्कार भी अनेक तरह के होते हैं, अतः उनसे उद्भूत नैगमनय भी अनेक तरह का होता है जिससे उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिल जाते हैं; और वैसे ही दूसरे नये उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं।

किसी काम के संकल्प से जाने वाले से कोई पूछता है कि—आप कहाँ जा रहे हैं ? तब जवाब में वह कहता है कि—'में कुल्हाड़ी या कलम लेने जा रहा हूँ।'

जवाब देने वाला वास्तव में तो कुल्हाड़ी के हाथे के लिए लकड़ी अथवा कलम के लिए किलक लेने ही जा रहा है, तब भी वह ऊपर का ही जवाब देता है, और पूछने वाला भी चट से उसके मतलब को समझ लेता है; यह एक तरह की लोकरूदि है।

जात-पाँत छोड़ कर भिक्षु बने हुए व्यक्ति का परिचय जब कोई पूर्वा-अम के बाह्मण वर्ण द्वारा कराता है, तब भी 'वह बाह्मण अमण है' यह कयन तत्काल स्वीकार कर लिया जाता है। इसी तरह चैत्र गुक्का नवमी व त्रयोदशी के दिनों के आते ही हजारों वर्ष पहले के रामचन्द्र व महावीर के जन्मदिन के रूप में उन दिनों को लोग मानते हैं। तथा उन्हें जन्मदिन न जाकर सिर्फ जल ही जल ध्यान में आता है, तब वह एक मात्र जल का सामान्य विचार कहलाता है; और यही जल विषयक द्रव्यार्थिक नय है।

इसके विपरीत जब रंग, स्वाद आदि विशेषताओं की ओर ध्यान जाय, तब वह विचार जल की विशेषताओं का होने से जलविषयक पर्यायार्थिक नय कहलाएगा।

जैसे जल के विषय में कहा गया है, वैसे ही दूसरी सभी मौतिक वस्तुओं के बारे में भी समझा जा सकता है। विभिन्न स्थलों में फैली हुई जल जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुओं के विषय में जिस प्रकार सामान्य और विशेषात्मक विचार संभव है; वैसे ही भूत, वर्तमान और भविष्य इस त्रिकाल रूप अपार पट पर फैले हुए आत्मादि किसी एक पदार्थ के बारे में भी सामान्य और विशेषात्मक विचार सर्वया संभव है। काल तथा अवस्था-भेद कृत चित्रों पर ध्यान न देकर जब केवल शुद्ध चैतन्य की ओर ही ध्यान जाता है, तब वह उसके विषय का द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा। तथा चैतन्य की देश-कालादि कृत विविध दशाओं पर यदि ध्यान जाएगा, तब वह चैतन्य विषयक पर्यायार्थिक समझा जायगा।

विशेष भेदों १. जो विचार लौकिक रूढ़ि अथवा लौकिक संसार के का स्वरूप अनुसरण में से पैदा होता है, वह नैगमनय है।

श्री उमास्वाति द्वारा सूचित नैगम के दो भेदों की व्याख्या इस प्रकार है:—घट-पट जैसे सामान्य बोधक नाम से जब एकाध घट-पट जैसी अर्थवस्तु ही विचार में ली जाती है तब वह विचार देश-परिक्षेपी नैगम कहलाता है, और जब उस नाम से विवक्षित होने वाले अर्थ की सारी जाति विचार में ली जाती है तब वह विचार सर्वपरिक्षेपी नैगम कहलाता है।

२. जो विचार भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक व्यक्तियों को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संकलित कर लेता है, वह संग्रहनय है। ३. जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में छंकलित वस्तुओं का न्यावहारिक प्रयोजन के अनुसार पृथक्करण करता है वह न्यवहारनय है।

इन तीनों नयों का उद्गम द्रव्यार्थिक की भूमिका में रहा हुआ है; अतः ये तीनों द्रव्यार्थिक प्रकृति वाले कहलाते हैं।

प्र०-शेष नयों की व्याख्या देने से पहले ऊपर के तीन नयों को ही उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट कीजिए।

उ०-देश-काल एवं लोक-स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के नैगमनय कारण लोक-रूदियाँ तथा तजन्य संस्कार भी अनेक तरह के होते हैं, अतः उनसे उद्भृत नैगमनय भी अनेक तरह का होता है जिससे उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिल जाते हैं; और वैसे ही दूसरे नये उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं।

किसी काम के संकल्प से जाने वाले से कोई पूछता है कि—आप कहाँ जा रहे हैं? तब जवाब में वह कहता है कि—'मैं कुल्हाड़ी या कलम लेने जा रहा हूँ।'

जवाब देने वाला वास्तव में तो कुल्हाड़ी के हाथ के लिए लकड़ी अथवा कलम के लिए किलक लेने ही जा रहा है, तब भी वह ऊपर का ही जबाब देता है, और पूछने वाला भी चट से उसके मतलब को समझ लेता है: यह एक तरह की लोकरूढ़ि है।

जात-पाँत छोड़ कर भिक्षु बने हुए व्यक्ति का परिचय जब कोई पूर्वा-श्रम के ब्राह्मण वर्ण द्वारा कराता है, तब भी 'वह ब्राह्मण श्रमण है' यह कथन तत्काल स्वीकार कर लिया जाता है। इसी तरह चैत्र शुक्रा नवमी व त्रयोदशी के दिनों के आते ही हजारों वर्ष पहले के रामचन्द्र व महाबीर के जन्मदिन के रूप में उन दिनों को लोग मानते हैं। तथा उन्हें जन्मदिन मान कर वैसे ही उत्सवादि भी मनाते हैं। यह भी एक तरह की लोक-रूदि ही है।

जब कभी खास खास मनुष्य समूहरूप में लड़ने लगते हैं, तब दूसरे लोग उनकी निवास-भूमि को ही लड़ने वाली मान कर बहुधा कहने लगते हैं—'हिन्दुस्तान लड़ रहा है' 'चीन लड़ रहा है'—इल्यादि; ऐसे कथन का आशय सुनने वाले भी समझ लेते हैं।

इस प्रकार लोक-रूढ़ियों से पड़े हुए संस्कारों के कारण जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे सभी नैगमनय के नाम से पहली श्रेणी में गिन लिये जाते हैं।

जड़, चेतन रूप अनेक व्यक्तियों में जो सद्रूप एक सामान्य तत्त्व है;
उसी पर दृष्टि रखकर दूसरे विशेषों को ध्यान में न लाते
संग्रहनय
हुए—सभी व्यक्तियों को एक रूप मान कर ऐसा विचार करना
कि—संपूर्ण जगत सद्रूप है; क्योंकि सत्ता रहित कोई वस्तु है ही नहीं—वहीं
संग्रहनय है। इसी तरह वस्त्रों की विविध किस्मों और भिन्न-भिन्न वस्त्रों की
ओर लक्ष्य न देकर एक मात्र वस्त्र रूप सामान्य तत्त्व को ही दृष्टि
में रखकर विचार करना कि—इस जगह सिर्फ वस्त्र है, इसीका नाम
संग्रहनय है।

सामान्य तत्त्व के अनुसार तरतमभाव को लेकर संग्रहनय के अनन्त उदाहरण बन सकते हैं। जितना विशाल सामान्य होगा, संग्रहनय भी उतना ही विशाल समझना चाहिए। तथा जितना ही छोटा सामान्य होगा, संग्रहनय भी उतना ही संक्षिप्त होगा। सारांश यह है कि जो जो विचार सामान्य तत्त्व के आश्रय से विविध वस्तुओं का एकीकरण करके प्रवृत्त होते हैं, वे सभी संग्रहनय की श्रेणी में रक्खे जा सकते हैं।

विविध वस्तुओं को एक रूप में संकालित करने के बाद भी जब उनका विशेष रूप में बोध कराना हो, या व्यवहार में उपयोग करने का

प्रसंग आवे; तब उनका विशेष रूप से भेद करके पृथक्करण करना पड़ता है। वस्त्र कहने मात्र से भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्रों का अलग व्यवहारनय अलग बोध नहीं हो सकता। जो सिर्फ खादी चाहता है, वह वस्त्रों का विभाग किये विना उसे नहीं पा सकता, क्योंकि वस्त्र तो कई अकार के हैं। इसी से खादी का कपड़ा, मिल का कपड़ा इत्यादि भेद भी करने पड़ते हैं। इसी प्रकार तत्त्वज्ञान के प्रदेश में सद्रूप वस्तु भी जड़ और चेतन रूप से दो प्रकार की है। चेतन तत्त्व भी संसारी और मुक्त रूप से दो प्रकार का है--इत्यादि रूप से पृथक्करण करना पड़ता है। ऐसे ऐसे पृथक्ररणोन्मुख सभी विचार व्यवहारनय की श्रेणी में आते हैं।

अपर के उदाहरणों में देखा जा सकता है कि नैगमनय का आधार लोक-रूढ़ि है, लोक-रूढ़ि आरोप पर आश्रित है, और आरोप है-सामान्य-तत्त्वाश्रयी । ऐसा होने से नेगमनय सामान्यप्राही है, यह बात भी बिलकुलः स्पष्ट हो जाती है। संग्रहनय तो स्पष्टरूप से एकीकरण रूप बुद्धि-व्यापार होने से सामान्यवाही है ही। व्यवहारनय में पृथकरणोन्मुख बुद्धि-व्यापार होने पर भी उसकी किया का आधार सामान्य होने से उसे भी सामान्यप्राही ही समझना चाहिए। इसी कारण ये तीनों नय द्रव्यार्थिक नय के भेद माने जाते हैं।

प्र०-इन तीनों नयों का पारस्परिक मेद और उनका संबन्ध क्या है ? उ०-नैगमनय का विषय सबसे अधिक विशाल है, क्योंकि वह सामान्य और विशेष-दोनों का ही लोक-रूढ़ि के अनुसार कभी तो गौण रूपः से और कभी मुख्य रूप से अवलंबन करता है। सिर्फ सामान्यलक्षी होने से संप्रह का विषय नैगम से कम है, और व्यवहार का विषय तो संप्रह से भी कम है; क्योंकि वह संग्रह द्वारा संकलित विषय का ही खास खास विशेषताओं के आधार पर पृथकरण करने वाला होने से सिर्फ विशेषगामी है।

1 2. 38-34

इस तरह तीनों का विषय-क्षेत्र उत्तरोत्तर कम होने से इनका पारस्परिक पौर्वापर्य सम्बन्ध है । सामान्य, विशेष ओर उन दोनों के सम्बन्ध की प्रतीति नैगमनय कराता है। इसीमें से संप्रह का उद्भव होता है, और संप्रह की भिात्ते पर ही व्यवहार का चित्र खींचा जाता है।

प्र०-पूर्वोक्त प्रकार से शेष चार नयों की व्याख्या की जिए, उनके उदाहरण दीजिये, और दूसरी जानकारी कराइये।

उ०-१. जो विचार भूत और भविष्यत् काल का खयाल न करके केवल वर्तमान को ही प्रहण करता है वह ऋजुस्त्र है।

२. जो विचार शब्दप्रधान होता हुआ कितनेक शाब्दिक धर्मों की ओर शुक कर तदनुसार ही अर्थ-भेद की कल्पना करता है वह शब्दनय है।

श्री उमास्वाति द्वारा सूत्र में सूचित शब्दनय के तीन भेदों में से प्रथम भेद सांप्रत है। अर्थात् शब्द नय ऐसा सामान्य पद साम्प्रतः समिमिरूढ़ और एवंभूत इन तीनों भेदों को व्याप्त कर लेता है; परंतु प्रचलित सब परम्पराओं में साम्प्रत नामक पहले भेद में ही 'शब्दनय' यह सामान्य पद रूढ़ हो गया है और साम्प्रत नय पद का स्थान शब्द नय पद ने ले लिया है। इसलिए यहाँ पर सांप्रत नय की सामान्य व्याख्या वहीं दे कर आगे विशेष स्पष्टीकरण करते समय शब्द नय पद का ही ब्यवहार किया है। और उसका जो स्पष्टीकरण किया है, उसे ही भाष्यकार्थत सांप्रत नय का स्पष्टीकरण समझना चाहिए।

- ३. जो विचार शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ-भेद की कल्पना करता है वह समभिरूदनय है।
- ४. जो विचार शब्द से फालित होने वाले अर्थ के घटने पर ही वस्तु को उस रूप में मानता है, अन्यया नहीं वह एवंभूतनय है।

यद्यपि मनुष्य की कल्पना भूत और भविष्य की सर्वया उपेक्षा करकें
नहीं चल सकती, तथापि मनुष्य की बुद्धि कई बार तात्कालिक परिणाम की
ओर झुक कर सिर्फ वर्तमान में ही प्रवृत्ति करने।
ऋजुस्त्रनय लगती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य-बुद्धि ऐसा मानने।
लगती है कि जो उपिश्यित है, वहीं सत्य है, वहीं कार्यकारी है, और भूत
तथा भावी वस्तु वर्तमान में कार्य साधक न होने से सून्यवत् है। वर्तमान समृद्धि ही सुल का साधन होने से समृद्धि कहीं जा सकती है। लेकिन
समृद्धि ही सुल का साधन होने से समृद्धि कहीं जा सकती है। लेकिन
भूत-समृद्धि का स्मरण या भावी-समृद्धि की कल्पना वर्तमान में सुल को
साधने वाली न होने से समृद्धि ही नहीं कहीं जा सकती। इसी तरह पुत्र
मौजूद हो, और माता-पिता की सेवा करें, तब तो वह पुत्र है। किन्तु
जो पुत्र अतीत हो या भावी हो, पर मौजूद न हो वह तो पुत्र ही नहीं।
इस तरह के सिर्फ वर्तमानकाल से सम्बन्ध रखने वाले विचार ऋजुस्त्रनय।
की कोटि में रक्खें जाते हैं।

जब विचार की गहराई में उतरनेवाली बुद्धि एक बार भूत और भिविष्यत् काल की जड़ काउने पर उतारू हो जाती है, तब वह दूसरी बार उससे भी आगे बढ़ कर किसी दूसरी जड़ को भी काउने पर तैयार होने लगती है। इसी से वह कभी सिर्फ शब्द को ही पकड़ कर प्रवृत्त होती है, और ऐसा विचार करने लगती है कि यदि भूत या भावी से प्रथक होने के कारण सिर्फ वर्तमान काल मान लिया जाय, तब तो एक ही अर्थ में व्यवहृत होने वाले भिष्न भिन्न लिझ, काल, संख्या, कारक, पुरुष और उपसर्गयुक्त शब्दों के अर्थ भी अलग अलग क्यों न माने जाय ? जैसे तीनों कालों में कोई सूत्र रूप एक वस्तु नहीं है, किन्तु वर्तमान स्थित वस्तु ही एक मात्र वस्तु कहलाती है, वैमे ही भिष्न भिन्न लिझ, संख्या और कालादि से युक्त शब्दों द्वारा

कहीं जाते वाली वस्तुएँ भी भिन्न भिन्न ही मानी जानी चाहिएँ। ऐसा विचार करके काल और लिङ्गादि के भेद से अर्थ में भी भेद बुद्धि मानने लगती है।

उदाइरणार्थ: शास्त्र में एक ऐसा वाक्य मिलता है कि-'राजगृह नाम का नगर था' इस वाक्य का अर्थ मेटि रूप से ऐसा होता है कि राजगृह नाम का नगर मृतकाल में था, वर्तमान में नहीं; जब कि वास्तव में लेखक के समय में भी राजगृह मौजूद है। यदि वर्तमान में मौजूद है, तब उसको 'था' क्यों लिखा ? इस प्रश्न का जवाब शब्दनय देता है। बह कहता है कि वर्तमान में मौजूद राजगृह से भूतकाल का राजगृह तो भिन्न ही है, और उसी का वर्णन प्रस्तुत होने से 'राजगृह था' ऐसा कहा गया है। यह कालभेद से अर्थमेद का उदाहरण हुआ।

लिक्समेद से अर्थमेद: जैसे कि कुआँ, कुई। यहाँ पहला राब्द नर जाति का और दूसरा नारी जाति का है। इन दोनों का कल्पित अर्थमेद भी ब्यवहार में प्रसिद्ध है। कितने ही ताराओं को नक्षत्र के नाम से पुकारा जाता है, फिर भी इस राब्दनय के अनुसार 'अमुक तारा नक्षत्र है' अथवा 'यह मधा नक्षत्र है' ऐसा राब्द ब्यवहार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस नय के अनुसार लिक्समेद से अर्थमेद माने जाने के कारण 'तारा और नक्षत्र' एवं 'मधा और नक्षत्र' इन दोनों राब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते।

संस्थान (आकार) प्रस्थान (गमन) उपस्थान (उपस्थिति) इसी प्रकार आराम, विराम इत्यादि शब्दों में एक ही धातु होने पर भी उपसर्ग के लग जाने से जो अर्थ-मेद हो जाता है, वही शब्दनय की सूमिका को बनाता है।

इस तरह विविध शाब्दिक धर्मों के आधार पर जो अर्थ-भेद की अनेक मान्यताएँ प्रचालित हैं, वे सभी शब्दनय की श्रेणी की हैं।

शाब्दिक धर्मभेद के आधार पर अर्थभेद करते वाली बुद्धि ही जब और भी आगे बढ़ कर ब्युत्पत्ति भेद का आश्रय लेने लगती समभिरूढ़नय है, और ऐसा मानने पर उतारू हो जाती है कि जहाँ पर अनेक जुदे जुदे शब्दों का एक ही अर्थ मान लिया जाता है, वहाँ पर भी वास्तव में उन सभी शब्दों का एक अर्थ नहीं हो सकता, किन्तु जुदा जुदा ही अर्थ है। उसकी दलील यह है कि यदि लिङ्गभेद और संख्याभेद आदि से अर्थभेद मान सकते हैं, तत्र शब्दभेद भी अर्थ का भेदक क्यों नहीं मान ालिया जाता ? ऐसा कह कर वह बुद्धि-राजा, नृप, भूपति आदि एकार्थक शब्दों का भी व्युत्पत्ति के अनुसार जुदा जुदा अर्थ करती है; और कहती हैं कि राजिचहों से शोभित हो वह -'राजा', मनुष्यों का रक्षण करने वाला-'नृप'ृतथा पृथ्वी का पालन-संवर्धन करनेवाला ही 'भूपति' है। इस तरह से उक्त तीनों नामों से कहे जाने वाले एक ही अर्थ में व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थभेद की मान्यता रखनेवाला विचार समभिहदनय कहलाता है। पर्याय भेद से की जानेवाली अर्थमेद की सभी कल्पनाएँ इसी नय की श्रेणी में आ जाती हैं।

सविशेष रूप से गहराई में जाने की आदतवाली बुद्धि जब अन्त तक गहराई में पहुँच जाती है, तब वह विचार करती है कि यदि न्युत्पत्ति भेद से अर्थभेद माना जा सकता है, तत्र तो ऐसा भी मानना चाहिए कि जब ब्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ घटित होता हो, तभी उस शब्द का वह अर्थ स्वीकार करना चाहिए; तथा उस शब्द के द्वारा उस अर्थ का प्रतिपादन करना चाहिए, अन्यथा नहीं । इस कल्पना के अनुसार किसी समय राजिचहीं से शोभित होने की योग्यता को धारण करना, किंवा मनुष्य रक्षण के उत्तरदायित्व की प्राप्त कर लेना—इतना मात्र ही 'राजा' या 'नृप' कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं । किन्तु इससे आगे

बढ़कर 'राजा' तो उसी समय कहला सकता है, जब कि सचमुच राजदण्ड को धारण करता हुआ उससे शोभायमान हो रहा हो; इसी तरह 'नृप' तब कहना चाहिए, जब वह मनुष्यों का रक्षण कर रहा हो। सारांश यह है कि किसी व्यक्ति के लिए राजा या नृप शब्द का प्रयोग करना तभी ठीक होगा, जब कि उसमें शब्द का व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ भी घटित हो रहा हो।

इसी तरह जब कोई सचमुच सेवा कर रहा हो, उसी समय या उतनी बार ही उसे 'सेवक' नाम से पुकारा जा सकता है। जब वास्तव में कोई किया हो रही हो, उसी समय उसमें संबन्ध रखने वाले विशेषण या विशेष्य नाम का व्यवहार करने वाली मान्यताएँ एवंभूतनय की कहलाती हैं।

पूर्वोक्त चार प्रकार की विचार श्रेणियों में जो अन्तर है, वह तो उदाहरणों से ही स्पष्ट हो सकता है। अतः उसे अब पृथक लिखने की जरूरत नहीं। हां, इतना जान लेना चाहिए कि पूर्व-पूर्व नय की अपेक्षा उत्तर-उत्तर नय सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता जाता है। अतएव उत्तर-उत्तर नय का विषय पूर्व-पूर्व नय के विषय पर ही अवलम्बित रहता है। इन चारों नयों का मूल पर्यायार्थिक नय है। यह बात इसलिए कही गई है कि ऋजुसूत्र सिर्फ वर्तमान को ही स्वीकार करता है, भूत और भविष्यत् को नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि इसका विषय सामान्य न रह कर विशेष रूप से ही ध्यान में आता है; अर्थात् वास्तव में ऋजुसूत्र से ही पर्यायार्थिक नय—विशेषगामिनी दृष्टि का आरम्भ माना जाता है। ऋजुसूत्र के बाद के तीन नय तो उत्तरोत्तर और भी अधिक विशेष-गामी बनते जाते हैं। इससे उनका पर्यायार्थिक होना तो स्पष्ट ही है।

यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि इन चार नयों में भी, जन कि उत्तर नय को पूर्व की अपेक्षा सूक्ष्म कहा जाता है, तब वह पूर्व नय उतने अंश में तो उत्तर की अपेक्षा सामान्यगामी है ही। इसी तरह द्रव्यार्थिक नय की भूमिका पर स्थित नैगमादि तीन नय भी-पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सुक्ष्म होने से उतने अंश में तो पूर्व की अपेक्षा विशेषगामी समझने ही चाहिएँ।

इतने पर भी पहले के तीन नयों को द्रव्यार्थिक और बादके चार नयों को पर्यायार्थिक कहने का ताल्पर्य इतना ही है कि प्रथम तीनों में सामान्य तत्त्व और उसका विचार अधिक स्पष्ट है, क्योंकि वे तीनों अधिक स्थूल हैं। बाद के चार नय विशेष सूक्ष्म हैं, उनमें विशेष तत्त्व व उसका विचार भी ज्यादा स्पष्ट है। सामान्य और विशेष की इसी स्पष्टता अथवा अस्पष्टता के कारण तथा उनकी मुख्यता-गौणता को ध्यान में रख कर ही सात नयों के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—ऐसे दो विभाग किये गए हैं। पर जब वास्तविक विचार करते हैं, तब सामान्य और विशेष—ये दोनों एक ही वस्तु के अविभाज्य दो पहलू होने से एकान्त रूप में एक नय के विषय को दूसरे नय के विषय से सर्वथा अलग नहीं कर सकते।

नयदृष्टि, विचारसर्गण, या सापेक्ष अभिप्राय—इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है। पूर्वोक्त वर्णन से इतना पता अवश्य लगेगा कि किसी भी एक विषय को लेकर विचारसर्गणयाँ अनेक हो सकती हैं। विचारसर्गणयाँ चाहे जितनी हों, पर उन्हें संक्षिप्त करके अमुक दृष्टि से सात ही भाग किये गए हैं। उनमें भी पहली विचारसर्गण की अपेक्षा दूसरी में, और दूसरी की अपेक्षा तीसरी में उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्मत्व आता जाता है। एवंभूत नाम की अन्तिम विचारसर्गण में सबसे अधिक सूक्ष्मत्व दीख पड़ता है। इसीलिए उक्त चार विचारसर्गणयों के अन्य प्रकार से भी दो भाग किये गए हैं—व्यवहारनय और निश्चयनय। व्यवहार अर्थात् स्थूलगामी अथवा उपचार-प्रधान और निश्चय अर्थात् सूक्ष्मगामी अथवा तत्त्वस्पर्शों। वास्तव में एवंभूत ही निश्चय की पराकाष्ट्रा है।

एक तीसरे प्रकार से भी सात नयों के दो विभाग किये जाते हैं— राब्दनय और अर्थनय। जिसमें अर्थ का विचार प्रधान रूप से किया जाय वह अर्थनय और जिसमें राब्द का प्राधान्य हो वह राब्दनय। ऋजुसूत्र पर्यन्त पहले के चार अर्थनय हैं, और बाकी के तीन राब्दनय हैं।

पूर्वोक्त दृष्टियों के अलावा और भी बहुत सी दृष्टियाँ हैं। जीवन के दो भाग हैं। एक तो सत्य को पहचानने का और दूसरा सत्य को पचाने का। जो भाग सिर्फ सत्य का विचार करता है, अर्थात् तत्त्वस्पर्शी होता है, वह ज्ञानदृष्टि—ज्ञाननय है। तथा जो भाग तत्त्वानुभव को पचाने में ही पूर्णता समझता है, वह कियादृष्टि—कियानय है।

उपर वर्णित सातों नय तत्त्व-विचारक होने से ज्ञाननय में समा जाते हैं। तथा उन नयों के द्वारा शोधित सलको जीवन में उतारनेकी हिष्टि वहीं कियाहिष्टि है। किया का अर्थ है-जीवन को सत्यमय बनाना।

38,341

## दूसरा अध्याय

पहले अध्याय में सात पदार्थों का नामिनिर्देश किया गया है। अगले नव अध्यायों में कमशः उनका विशेष विचार करना है। अतएव सबसे पहले इस अध्याय में जीव पदार्थ का तत्त्व—स्वरूप बतलाते हुए उसके भेद-अभेद आदि विषयों का वर्णन चौथे अध्याय तक करते हैं।

पाँच भाव, उनके भेद और उदाहरण

औपशामिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौ-द्ययिकपारिणामिकौ च । १ ।

द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्। २। सम्यक्त्वचारित्रे । ३।

ज्ञानद्र्यनदान्लाभभोगोपभोगवीर्याणि च । ४।

ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलन्धयश्रतास्त्रित्रपश्चभेदाः यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च । ५ ।

गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाऽज्ञानाऽसंयताऽसिद्धत्वले-च्याश्रतुश्रतुक्त्रयेकैकैकैकषड्भेदाः । ६ । जीवभव्याभव्यत्वादीनि च । ७ ।

औपरामिक, क्षायिक और मिश्र-क्षायोपरामिक, ये तीन तथा औदियक, पारिणामिक ये दो, कुल पाँच भाव हैं। सो जीव के स्वरूप हैं।

उक्त पाँच भावों के अनुक्रम से दो, नव, अठारह, इक्कीस और तीन भेद हैं।

सम्यक्तव और चारित्र ये दो औपशमिक हैं।

86

ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग वीर्य तया सम्यक्तव और चारित्र ये नव क्षायिक हैं।

चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पाँच दानादि लिब्धयाँ, सम्यक्त्व, चारित्र-सर्वविराति और संयमासंयम-देशविराति ये अठारह क्षायोपशमिक हैं।

चार गतियाँ, चार कषाय, तीन लिझ-वेद, एक मिथ्यादर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धभाव और छह लेशाएँ-ये इक्रीस औदयिक हैं।

जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन तथा अन्य भी पारिणामिक भाव हैं।

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में जैनदर्शन का अन्य दर्शनों के साथ क्या मन्तव्य भेद है यही वतलाना प्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य है। सांख्य और वेदान्त दर्शन आत्मा को कूटस्थनित्य मानकर उसमें कोई परिणाम नहीं मानते । ज्ञान, सुख दुःखादि परिणामों को वे प्रकृति या अविद्या के ही मानते हैं। वैदेशिक और नैयायिक ज्ञान आदि को आत्मा का गुण मानते हैं सहीं, पर ऐसा मानकर भी वे आत्मा को एकान्तनित्य-अपरिणामी मानते हैं। नवीन मीमांसक का मत वैशेषिक और नैयायिक जैसा ही है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा एकान्तक्षणिक अर्थात् ैनिरन्वय परिणामीं का अवाह मात्र है। जैन दर्शन का कथन है कि जैसे प्राकृतिक जड़ पदार्थों में

भिन्न-भिन्न क्षणों में मुख-दुःख अथवा थोडे वहुत भिन्न विषयक ज्ञानादि परिणामों का जो अनुभव होता है, सिर्फ उन्हीं परिणामों को मानन और उनके बीच स्त्रहप किसी भी अखण्ड स्थिर तत्त्व को खीकार न कस्ना-इसीको निरन्वय परिणामों का प्रवाह कहते हैं।

न तो क्रैटस्थिनित्यता है और न एकान्तक्षणिकता किन्तु पैरिणामिनित्यता है, वैसे ही आत्मा भी परिणामी नित्य है। अतएव ज्ञा्न सुख, दुःख आदि पर्याय आत्मा के ही समझने चाहिएँ।

आत्मा के सभी पर्याय एक ही अवस्था वाले नहीं पाये जाते, कुछ पर्याय किसी एक अवस्था में, तो दूसरे कुछ पर्याय किसी दूसरी अवस्था में पाये जाते हैं। पर्यायों की वे ही भिन्न मिन्न अवस्थाएँ भाव कहलाती हैं। आत्मा के पर्याय अधिक से अधिक पाँच भाव वाले हो सकते हैं। चे पांच भाव ये हैं— १ औपश्चिमक २ क्षायिक, ३ क्षायोपश्चिक, ४ औद्यिक और ५ पारिणामिक।

- १. औपरामिक भाव वह है जो उपराम से पैदा होता हो। उपराम एक प्रकार की आत्म शुद्धि है, जो सत्तागत कर्म का उदय बिलकुल रक जाने पर वैसे ही होती है जैसे मल नीचे बैठ जाने पर भावों का खहुप जल में खुच्छता होती है।
- २. क्षायिक भाव वह है जो क्षय से पैदा होता हो। क्षय आत्मा की वह परम विशुद्धि है, जो कर्म का सम्बन्ध विलक्कल छूट जाने पर वैसे ही अकट होती है जैसे सर्वथा मल निकाल देने पर जल में खच्छता आती है।
- ३. क्षायोपशमिक भाव वह है जो क्षय और उपशम से पैदा होता हो। अथियाम एक प्रकार की आत्मिक शुद्धि है, जो कर्म के एक अंश का

इथोडे की चाहे जितनी चोटें लगें, तब भी घन (एरन) जैसे स्थिर
 इति रहता है, वैसे ही देश, कालादि सम्बन्धी विविध परिवर्तनों के होने पर
 जिसमें किंचिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता वही कूटस्थनित्यता है।

२. तीनों कालों में मूल वस्तु के कायम रहने पर भी देश, कालादि के धनिमित्त से यदि परिवर्तन होता रहता हैं-वह परिणामिनित्यता है।

प्रदेशोदय द्वारा क्षय होते रहने पर प्रकट होती है। यह विशुद्धि वैसी ही मिश्रित है जैसे घोने से मादक शक्ति के कुछ क्षीण हो जाने और कुछ रह जाने पर कोदों की शुद्धि।

४. औदियक भाव वह है जो उदय से पैदा होता हो। उदय एकः प्रकार का आहिमक कालुष्य-मालिन्य है, जो कर्म के विपाकानुभव सें वैसे ही होता है जैसे मल के मिल जाने पर जल में मालिन्य होता है।

५. पारिणामिक भाव द्रव्य का वह परिणाम है, जो सिर्फ द्रव्य के अस्तित्व से आप ही आप हुआ करता है अर्थात् किसी भी द्रव्य काः स्वाभाविक स्वरूप परिणमन ही परिणामिक भाव कहलाता है।

ये ही पाँच भाव आत्मा के स्वरूप हैं अर्थात् संसारी या मुक्त कोई भी आत्मा हो उसके सभी पर्याय उक्त पाँच भावों में से किसी न किसी भाव वाले अवश्य होंगे। अजीव में उक्त पाँचों भाव वाले पर्याय सम्भवा नहीं है, इस लिए वे पाँचों अजीव के स्वरूप नहीं हो सकते। उक्त पाँचों भाव सभी जीवों में एक साथ पाये जाएँ यह भी नियम नहीं है। समस्त मुक्त जीवों में सिर्फ दो भाव होते हैं, क्षायिक और पारिमाणिक। संसारी जीवों में कोई तीन भाव वाला कोई चार भाव वाला कोई पाँच भाव वाला होता है, पर दो भाव बाला कोई नहीं होता अर्थात् मुक्त आत्मा के पर्याय उक्त दो भाव में और संसारी के पर्याय तीन से लेकर पाँच भाव वाले तक पाये जाते हैं। अतएव पाँच भावों को जीव का स्वरूप कहा है सो जीवराशि की अपेक्षा से या किसी जीव विशेष में सम्भव की अपेक्षा से समझना चाहिए।

१. नीरस किये हुए कर्मदलिकों का वेदन प्रदेशोदय है और एस विशिष्ट दलिकों का विपाकवेदन विपाकोदय है।

जो पर्याय औदयिक भाव वाले हों वे वैभाविक और शेष चारों भाव वाले पर्याय स्वाभाविक हैं। १।

उक्त पाँच भावों के कुल त्रेपन भेद इस सूत्र में गिनाए हैं, जो अगले सूत्रों में नाम पूर्वक कमशः बतलाये गए हैं कि किस भाव वाले कितने कितने पर्याय हैं और वे कौन से हैं। २।

दर्शन-मोहनीय कर्म के उपशम से सम्यक्त का और चारित्र्य-मोहनीय कर्म के उपशम से चारित्र का अविर्माव होता औपशमिक भाव के भेद औपशमिक भाव वाले समझने चाहिएँ। ३।

केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, केवलदर्शनावरण के क्षय से केवलदर्शन पंचिवध अन्तराय के क्षय से दान, लाभ, भोग, उपभोग, और वीर्य ये पाँच लिब्धयाँ, दर्शन-मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यक्त्व, और चारित्र-मोहनीय कर्म के क्षय से चारित्र का अविर्माव क्षायिक भाव के भेद होता है। इसीसे केवल ज्ञानादि नवविध पर्याय क्षायिक कहलाते हैं। ४।

मितज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण और मनःपर्याय ज्ञानावरण के क्षयोपद्यम से मित, श्रुत, अवधि और मनःपर्याय ज्ञान का आविभाव होता है। मिति-अज्ञानावरण, श्रुत अज्ञानावरण और विभन्न ज्ञानावरण के क्षयोपद्यम से मिति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभन्नज्ञान का अविभाव होता है। चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण और अवधिदर्शनावरण के क्षयोपद्यम से अचक्षुर्दर्शन और अवधिदर्शन का आविभाव होता है। पचविध अन्तराय के क्षयोपद्यम से दान, लाम आदि उक्त पाँच लिब्धयों का आविभाव होता है। अनन्तानुबन्धी चतुष्क तथा दर्शनमोहनीय के

क्षयोपशम से सम्यक्त का आविर्भाव होता है। अनन्तानुबन्धी आदि वारह प्रकार के कषाय के क्षयोपशम से चारित्र—संविद्यति का आविर्भाव होता है। अनन्तानुबन्धी आदि अष्टविध कषाय के क्षयोपशम से संयमा-संयम—देशविरति का आविर्भाव होता है। इसिलए मतिज्ञान आदि उक्त अठारह प्रकार के ही पर्याय क्षायोपशमिक हैं। ५।

गति नाम-कर्म के उदय का फल नरक, तिर्यञ्ज, के भेद मनुष्य और देव ये चार गितयाँ हैं। क्षायमोह के उदय से कोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय पैदा होते हैं। वेदमोहनीय के उदय से स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद होता है। भिध्यात्वमोहनीय के उदय से मिध्यादर्शन—तत्त्व का अश्रद्धान होता है। अज्ञान—ज्ञानाभाव, ज्ञानावरणीय के उदय का फल है। असंयत्त्व—विरित का सर्वथा अभाव, अनन्तानुबन्धी आदि बारह प्रकार के चारित्र-मोहनीय के उदय का परिणाम है। असिद्धत्व-शरीरधारण वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म के उदय का नतीजा है। कृष्ण, नील, कापोत, तेजः, पद्म और ग्रुक्त ये छह प्रकार की लेश्याएँ—कषायोदय रिजत योगपरिणाम—कषाय के उदय अथवा योगजनक शरीरनाम कर्म के उदय का फल है। अतएव गति आदि उक्त इक्कीस पर्याय औदियक कहे जाते हैं। ह।

जीवत्व-चैतन्य, भन्यत्व-मुक्ति की योग्यता, अभन्यत्व-मुक्ति की अयोग्यता, ये तीन भाव स्वाभाविक हैं अर्थात् न तो वे कमें के उदय से, न उपशम से, न क्षय से या न क्षयोपशम से पैदा होते हैं; किन्तु अनादिसिद्ध आत्म-द्रव्य के अस्तित्व से ही सिद्ध हैं, इसीसे वे पारिणामिक हैं।

प्र०-क्या पारिणामिक भाव तीन ही हैं। उ०-नहीं और भी हैं। प्र०-कौन से ?

उ०-अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, गुणवत्त्व, प्रदेशवत्त्व, असं-ख्यातप्रदेशत्व, असर्वगतत्व, अरूपत्व आदि अनेक हैं।

प्र०-फिर तीन ही क्यों गिनाए गए ?

उ०-यहाँ जीव का खरूप वतलाना है सो उसके असाधारण भावों के द्वारा ही वतलाया जा सकता है। इसिलये औपशमिक आदि के साथ पारिणामिक भाव भी वे ही बतलाए हैं जो सिर्फ जीव के असाधारण हैं। अस्तित्व आदि पारिणामिक हैं सही; पर वे जीव की तरह अजीव में भी हैं। इसिलए वे जीव कें; असाधारण भाव नहीं हैं। इसीसे यहाँ उनका निर्देश नहीं किया गया, तथापि अन्त में आदि शब्द रक्खा है सो उन्हीं को सूचित करने के लिए; और दिगम्बर सम्प्रदाय में यही अर्थ 'च' शब्द से निकाला गया है। ७।

जीव का लक्षण

#### उपयोगो लक्षणम् । ८।

उपयोग यह जीव का लक्षण है।

जीव जिसको आत्मा और चेतन भी कहते हैं वह अनादिसिद्ध, स्वतन्त्र द्रव्य है। तान्विक दृष्टि से अरूपी होने के कारण उसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता, पर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से किया जा सकता है। तथापि साधारण जिज्ञासुओं के लिए एक ऐसा लक्षण वतन्त्र देना चाहिए जिससे कि आत्मा की पहचान की जा सके। इसी अभिप्राय से प्रस्तुत सूत्र में उसका, लक्षण बतलाया है। आत्मा लक्ष्य—ज्ञेय है और उपयोग लक्षण—जानने का उपाय है। जगत् अनेक जड़-चेतन पदायों का मिश्रण है। उसमें से जड़ और चेतन का विवेक पूर्वक निश्रय करना हो तो उपयोग के द्वारा ही हो सकता है; क्योंकि उपयोग

तरतम भाव से सभी आत्माओं में अवश्य पाया जाता है। जड़ वहीं है जिसमें उपयोग न हो।

प्र॰-उपयोग क्या वस्तु है ?

उ०-बोध रूप व्यापार ही उपयोग है।

प०-आत्मा में बोध की किया होती है और जड़ में नहीं, सो क्यों ?

उ०-बोध का कारण चेतनाशाक्ति है। वह जिसमें हो, उसी में बोध-किया हो सकती है, दूसरे में नहीं। चेतनाशक्ति आत्मा में ही है, जड़ में नहीं।

प्र॰-आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, इसलिए उसमें अनेक गुण होने चाहिएँ, फिर उपयोग को ही लक्षण क्यों कहा ?

उ॰-निःसन्देह आत्मा में अनन्त गुण-पर्याय हैं, पर उन सब में उपयोग ही मुख्य हैं; क्योंकि स्व-परप्रकाश रूप होनेसे उपयोग ही अपना तथा इतर पर्यायों का ज्ञान करा सकता है। इसके सिवा आत्मा जो कुछ अस्ति-नास्ति जानता है, ननु-नच करता है, सुख-दुःख का अनुभव करता है वह सब उपयोग से। अतएव उपयोग ही सब पर्यायों में प्रधान है।

प्र० - क्या लक्षण स्वरूप से भिन्न है ?

उ०-नहीं ।

प्र॰-तब तो पहले जो पाँच भावों को जीव का स्वरूप कहा है, वे भी लक्षण हुए, फिर दूसरा लक्षण बतलाने का क्या प्रयोजन ?

उ०-असाधारण धर्म भी सब एक से नहीं होते। कुछ तो ऐसे होते हैं जो लक्ष्य में होते हैं सही, पर कभी होते हैं कभी नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो समग्र लक्ष्य में नहीं रहते और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तीनों काल में समग्र लक्ष्य में रहते हैं। समग्र लक्ष्य में तीनों काल में पाया जाने वाला उपयोग ही है। इसलिए लक्षणह्म से उसीका पृथक कथन किया और तद्द्वारा यह स्चित किया है कि औपश्चिम आदि मान जीन के स्वरूप हैं सही, पर ने न तो सब आत्माओं में पाये जाते हैं और न त्रिकालनतीं ही हैं। त्रिकालनतीं और सब आत्माओं में पाया जाने वाला एक जीनत रूप पारिणामिक मान ही है, जिसका फिलत अर्थ उपयोग ही होता है। इसलिए उसी को अलग करके यहाँ लक्षण रूप से कहा है। दूसरे सब मान कादाचित्क—कभी होनेनाले कभी नहीं होने नाले, कितपय लक्ष्यनतीं और कम साक्षेप होने से जीन के उपलक्षण हो सकते हैं, लक्षण नहीं। उपलक्षण और लक्षण का अन्तर यह है कि जो प्रत्येक लक्ष्य में सर्वात्मान से तीनों काल में पाया जाय—जैसे अग्नि में उष्णत्न—वह लक्षण, और जो किसी लक्ष्य में हो किसी में न हो, कभी हो कभी न हो, और स्वभावसिद्ध न हो वह उपलक्षण, जैसे अग्नि के लिए धूम। जीनत्व को छोड़कर भानों के बानन भेद आत्मा के उपलक्षण ही हैं। ८।

### उपयोग की विविधता स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः । ९ ।

वह उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ प्रकार का और चार प्रकार का है।

जानने की शक्ति—चेतना समान होने पर भी, जानने की किया— बोधव्यापार वा उपयोग—सब आत्माओं में समान नहीं देखी जाती। यह उपयोग की विविधता, बाह्य-आभ्यन्तर कारणकलाप की विविधता पर अवलिभित है। विषय भेद, इन्द्रिय आदि साधन भेद, देश-काल भेद इलादि विविधता बाह्य सामग्री की है। आवरण की तीव्रता-मन्दता का तारतम्य आन्तरिक सामग्री की विविधता है। इस सामग्री-वैचित्र्य की बदौलत एक ही आत्मा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार की बोधिक्रिया। करता है और अनेक आत्मा एक ही समय में भिन्न भिन्न बोध करते हैं। यह बोध की विविधता अनुभवगम्य है। इसको संक्षेप में वर्गाकरण द्वारा बतलाना ही इस सूत्र का उद्देश्य है।

उपयोगराशि के सामान्यरूप से दो विभाग किये जाते हैं-१. साकार, २. अनाकार। विशेषरूप से साकार-उपयोग के आट और अनाकार-उपयोग के चार विभाग किये हैं। इस तरह उपयोग के कुल बारह भेद होते हैं।

साकार के आठ भेद ये हैं-मितिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्याय-ज्ञान, केवलज्ञान, मित-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभक्षज्ञान। अनाकार उपयोग के चार भेद ये हैं-चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन अवधिदर्शन और केवलदर्शन।

प्र॰ -साकार और अनाकार का मतलब क्या है ?

उ० - जो बोध ग्राह्मवस्तु को विशेष रूप से जानने वाला हो वह साकार उपयोग; और जो बोध ग्राह्मवस्तु को सामान्य रूप से जानने वाला हो वह अनाकार उपयोग है। साकार को ज्ञान या सविकल्पक बोध और अनाकार को दर्शन या निर्विकल्पक बोध भी कहते हैं।

प्र॰ — उक्त बारह भेद में से कितने भेद पूर्ण विकसित चेतनाशक्ति के कार्य हैं और कितने अपूर्ण विकसित चेतनाशक्ति के कार्य ?

उ०---केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो पूर्ण विकसित चेतना के ज्यापार और रोष सब अपूर्ण विकसित चेतना के व्यापार हैं।

प्र० - विकास की अपूर्णता के समय तो अपूर्णता की विविधता के कारण उपयोग भेद सम्भव है पर विकास की पूर्णता के समय उपयोग भेद कैसे ?

उ॰-विकास की पूर्णता के समय केवलज्ञान और केवलदर्शन रूप से जो उपयोग भेद माना जाता है इसका कारण सिर्फ प्राह्म विषय की द्विरूपता है अर्थात् प्रत्येक विषय सामान्य और विशेष रूप से उभयस्वभाव है इसलिए उसको जानने वाला चेतनाजन्य व्यापार भी ज्ञान और दर्शन रूप से दो अकार का होता है। प्र०-साकार के आठ भेद में ज्ञान और अज्ञान का क्या अन्तर है. हा उ०-और कुछ नहीं, सिर्फ सम्यक्त्व के सहभाव, असहभाव का ।

प्र०-तो फिर रोष दो ज्ञानों के प्रतिपक्षी अज्ञान और दर्शन के प्रति-पक्षी अदर्शन क्यों नहीं ?

उ०-मनःपर्याय और केवल ये दो ज्ञान सम्यक्त के बिना होते ही नहीं, इस लिए उनके प्रतिपक्ष का संभव नहीं। दर्शनों में केवलदर्शन सम्यक्त के सिवा नहीं होता; पर शेष तीन दर्शन सम्यक्त के अभाव में भी होते हैं; तथापि उनके प्रतिपक्षी तीन अदर्शन न कहने का कारण यह है कि दर्शन यह सामान्यमात्र का बोध है। इस लिए सम्यक्त्वी और मिश्यात्वी के दर्शन के बीच कोई भेद नहीं बतलाया जा सकता।

ग्रo-उक्त बारह भेदों की व्याख्या क्या है ?

उ०-ज्ञान के आठ भेदों का स्वरूप पहले ही बतलाया जा चुका है। दर्शन के चार भेदों का स्वरूप इस प्रकार है-१. जो सामान्य बोध नेत्रजन्य हो वह चक्षुर्दर्शन, २. नेत्र के सिवा अन्य किसी इन्द्रिय से या मन से होने वाला सामान्य बोध अचक्षुर्दर्शन, ३. अविधिलिव्ध से मूर्त पदायों का सामान्य बोध अविधिदर्शन, ४. और केवललिब्ध से होने वाला समस्ता पदायों का सामान्य बोध केवलदर्शन कहलाता है। ९।

# जीवराशि के विभाग

#### संसारिणो मुक्ताश्च । १० ।

संसारी और मुक्त ऐसे दो विभाग हैं।

जीव अनन्त हैं। चैतन्य रूप से वे सब समान हैं। यहाँ उनके देश विभाग किये गये हैं सौ पर्याय विशेष के सद्भाव-असद्भाव की अपेक्षा से,,

<sup>ी.</sup> देखो अ॰ १, सू० ९ से ३३ तक

अर्थात् एक संसार रूप पर्याय वाले और दूसरे संसार रूप पर्याय से रहित । पहले प्रकार के जीव संसारी और दूसरे प्रकार के मुक्त कहलाते हैं।

प्र०-संसार क्या वस्तु है ?

उ०-द्रव्य और भाव बन्घ ही संसार है। कर्मदल का विशिष्ट सम्बन्ध द्रव्य है। राग-द्वेग आदि वासनाओं का सम्बन्ध भावबन्ध है।१०।

संसारी जीव के भेद-प्रभेद

समनस्काडमनस्काः । ११ । संसारिणस्त्रसस्थावराः । १२ । पृथिच्यडम्बुचनस्पतयः स्थावराः । १३ ।

तेजोवाय् द्विन्द्रियादयश्च त्रसाः । १४।

मनवाले और मनरहित ऐसे संसारी जीव हैं। तथा वे त्रस और स्थावर हैं। पृथिवीकाय, जलकाय और वनस्पातिकाय ये तीन स्थावर हैं। तेजःकाय, वायुकाय और द्वीन्द्रिय आदि श्रस हैं।

संसारी जीव भी अनन्त हैं। संक्षेप में उनके दो विभाग किये हैं, सो भी दो तरह से। पहला विभाग मन के संबन्ध और असंबन्ध पर निर्भर है, अर्थात् मनवाले और मनरहित इस तरह दो विभाग किये हैं, जिनमें सकल संसारी का समावेश हो जाता है। दूसरा विभाग त्रसत्व और स्थावरत्व के आधार पर किया है अर्थात् एक त्रस और दूसरे स्थावर। इस विभाग में भी सकल संसारी जीवों का समावेश हो जाता है।

प्र०-मन किसे कहते हैं ?

उ॰-जिससे विचार किया जा सके ऐसी आत्मिक शक्ति मन है और इस शक्ति से विचार करने में सहायक होनेवाले एक प्रकार के सूक्ष्म परमाणु भी मन कहलाते हैं। पहला भावमन और दूसरा द्रव्यमन कहा जाता है। प्र० – त्रसत्व और स्थावरत्व का मतलव क्या है ?

उ०-उद्देश पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह जाने या हिलने चलने की शांकि यह त्रसत्व, और ऐसी शक्ति का न होना यह स्थाबस्त्व।

प्र०-जो जीव मनरहित कहे गये हैं क्या उनके द्रव्य, भाव किसी अकार का मन नहीं होता ?

उ०-होता है, पर सिर्फ भावमन ।

प्र॰-तत्र तो सभी मनवाले हुए, फिर मनवाले और मनरहित .यह विभाग कैसे ?

उ॰ — द्रव्यमन की अपेक्षा से अर्थात् जैसे बहुत बूढ़ा आदमी पाँव और चलने की शक्ति होने पर भी लकड़ी के सहारे के बिना नहीं चल सकता; इसी तरह भावमन होने पर भी द्रव्यमन के बिना स्पष्ट विचार नहीं किया जा सकता। इसी कारण द्रव्यमन की प्रधानता मानकर उसके भाव और अभाव की अपेक्षा से मनवाले और मनरहित ऐसा विभाग किया है।

प्र॰-क्या दूसरा बिभाग करने का यह तो मतलब नहीं है कि सभी जस समनस्क और स्थावर सभी अमनस्क हैं।

उ०-नहीं; त्रस में भी कुछ ही समनस्त होते हैं, सब नहीं । और स्थावर तो सभी अमनस्त ही होते हैं । ११, १२।

स्थावरके पृथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन भेद हैं और गस के तेजःकाय, वायुकाय ये दो भेद तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ऐसे भी चार भेद हैं।

प्र ॰ - गस और स्थावरका मतलब क्या है ?

उ॰-जिसके त्रस नाम-कर्म का उदय हो बह गस, और स्थावर नाम-कर्म का उदय हो वह स्थावर ।

प्र० - त्रस नाम-कर्म के उदय की और स्वावर नाम-कर्म के उदय की पहचान क्या है ?

- उ० दुःख को त्यागने और छुख को पाने की प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप में दिखाई देना और न दिखाई देना यही कमशः त्रस नाम-कर्म के उदय की और स्थावर नाम-कर्म के उदय की पहचान है।
- प्र॰—क्या द्वीन्द्रिय आदि की तरह तेजःकायिक और वायुकायिक जीव भी उक्त प्रवृत्ति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिससे उनको त्रस माना जाय ?
  - उ॰---नहीं।
- प्र -- तो फिर पृथिवी कायिक आदि की तरह उनको स्थावर क्यों न कहा गया ?
- उ० उक्त लक्षण के अनुसार वे असल में स्थावर ही हैं। यहाँ द्वीन्द्रिय आदि के साथ सिर्फ गित का सादृश्य देखकर उनको त्रस कहा है अर्थात् त्रस दो प्रकार के हैं लिब्धित्रस और गतित्रस। त्रस नाम-कर्म के उदय वाले लिब्धित्रस हैं, ये ही मुख्य त्रस हैं; जैसे द्वीन्द्रिय से लेकर पश्चेन्द्रिय तक के जीव। स्थावर नाम-कर्म का उदय होनेपर भी त्रस की सी गित होने के कारण जो त्रस कहलाते हैं वे गतित्रस। ये उपचार मात्र से त्रस हैं; जैसे तेज:कायिक और वायुकायिक। १३, १४।

इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और नाम निर्देश

पश्चेन्द्रियाणि । १५ ।

द्विविधानि । १६ ।

निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् । १७ ।

लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् । १८ ।

उपयोगः स्पर्शादिषु । १९ ।

स्पर्शनरसनद्याणचक्षुः श्रोत्राणि । २० ।

इन्द्रियाँ पाँच हैं। वे प्रत्येक दो दो प्रकार की है। इन्वेन्द्रिय निर्नृति और उपकरण रूप है। भावेन्द्रिय लिन्ध और उपयोग रूप है। उपयोग स्पर्श आदि विषयों में होता है। स्पर्शन, रसन, घाण, चक्षु और श्रोत्र ये इन्द्रियों के नाम हैं।

यहाँ इन्द्रियों की संख्या बतलाने का उद्देश यह है कि उसके आधार पर यह माल्म किया जा सकता है कि संसारी जीवों के कितने विभाग हो सकते हैं। इन्द्रियाँ पाँच हैं। सभी संसारियों के पाँचों इन्द्रियाँ नहीं होतीं। किन्हीं के एक, किन्हीं के दो, इसी तरह एक-एक बढ़ाते-बढ़ाते किन्हीं के पाँच तक होती हैं। जिनके एक इन्द्रिय हो वे एकेन्द्रिय, जिनके दो हों वे द्वीन्द्रिय, इसी तरह त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पञ्जेन्द्रिय— ऐसे पाँच मेद संसारी जीवों के होते हैं।

प्र - इन्द्रिय का मतलब क्या है ?

उ॰ — जिससे ज्ञान लाभ हो सके वह इन्द्रिय है।

प्र - निया पाँच से अधिक इन्द्रियाँ नहीं हैं ?

उ॰—नहीं, ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच ही हैं। यद्यपि सांख्य आदि शास्त्रों में वाक्, पाणि, पाद, पायु-गुदा, और उपस्य-लिङ्ग अर्थात् जननेन्द्रिय को भी इन्द्रिय कहा गर्यों है; परन्तु वे कमेन्द्रियाँ हैं। यहाँ सिर्फ ज्ञानेन्द्रियोंको बतलाना है, जो पाँच से अधिक नहीं हैं।

प्र - ज्ञानोन्दिय और कर्मोन्दिय का मतलब क्या है ?

उ॰—जिससे मुख्यतया जीवन यात्रोपयोगी ज्ञान हो सके वह ज्ञाने-न्द्रिय और जीवन यात्रोपयोगी आहार, विहार, निहार आदि किया जिससे हो वह कमेंन्द्रिय । १५ । पाँचों इन्दियों के द्रव्य और भाव रूप से दो-दो भेद हैं। पुद्गलमय जड़ इन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय है, और आस्मिक परिणामरूप इन्द्रिय भावेन्द्रिय है।१६।

द्रव्येन्द्रिय निर्वृत्ति और उपकरण रूप से दो प्रकार की है। शरीर के ऊपर दीखने वाली इन्द्रियों की आकृतियाँ जो पुद्गलस्कन्धों की विशिष्ट रचना रूप हैं, उनको निर्वृत्ति-इन्द्रिय और निर्वृत्ति-इन्द्रिय की बाहरी और भीतरी पौद्गलिक शक्ति, जिसके बिना निर्वृत्ति-इन्द्रिय ज्ञान पैदा करने में असमर्थ है; उसको उपकरणेन्द्रिय कहते हैं। १७।

भावेन्द्रिय भी लिब्ध और उपयोग रूप से दो प्रकार की है।
मितज्ञानावरणीय कर्म आदि का क्षयोपशम जो एक प्रकार का आहिमक
परिणाम है—वह लब्धीन्द्रिय है। और लिब्ध, निर्वृत्ति तथा उपकरण
इन तीनों के मिलने से जो रूपादि विषयों का सामान्य और विशेष बोध
होता है वह उपयोगेन्द्रिय है। उपयोगेन्द्रिय मितज्ञान तथा चक्षु, अचक्षु
दर्शनरूप है। १८।

मितिज्ञान रूप उपयोग जिसे भावेन्द्रिय कहा है वह अरूपी (अमूर्त) पदार्थों को जान सकता है पर उनके सकल गुण, पर्यायों को नहीं जान सकता सिर्फ स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द पर्यायों को ही जान सकता है।

प्र० —प्रत्येक इन्द्रिय के द्रव्य-भाव हप से दो दो और द्रव्य के तथा भाव के भी अनुक्रम से निर्वृत्ति-उपकरण हप तथा लिब्ध-उपयोग हप दो दो भेद बतलाए; अब यह किह्ये कि इनका प्राप्तिक्रम कैसा है ?

उ० — लब्धीन्द्रिय होने पर ही निर्वृत्ति संभव है। निर्वृत्ति के बिना उपकरण नहीं अर्थात् लब्धि प्राप्त होने पर निर्वृत्ति, उपकरण और उपयोग हो सकते हैं। इसी तरह निर्वृत्ति प्राप्त होने पर उपकरण और उपयोग तथा उपकरण प्राप्त होने पर उपयोग संभव है। सारांश यह कि पूर्व-पूर्व हन्द्रिय प्राप्त होनेपर उत्तर-उत्तर हन्द्रिय का प्राप्त होना संभव

ँहै । पर ऐसा नियम नहीं है कि उत्तर-उत्तर इन्द्रिय की प्राप्ति होने पर ही पूर्व-पूर्व इन्द्रिय प्राप्त हो । १.९ ।

१. स्व निन्द्रिय-त्वचा, २. रसनैन्द्रिय-जिह्ना, ३. ब्राणेन्द्रिय-नासिका, ४, चक्षुरिन्द्रिय-आँख, ५. श्रोत्रेन्द्रिय-कान। इन पाँचों के लिब्ध, निर्वृत्ति, उपकरण और उपयोग रूप चार चार प्रकार हैं अर्थात् इन चार चार प्रकारों की समष्टि ही स्पर्शन आदि एक एक पूर्ण इन्द्रिय है। इस समष्टि में जितनी न्यूनता है जतनी ही इन्द्रिय की अपूर्णता।

प्र०-उपयोग तो ज्ञान विशेष है जो इन्द्रिय का फल है; उसको इन्द्रिय कैसे कहा गया ?

उ॰ — यद्यपि उपयोग वास्तव में लिब्धि, निर्नृति और उपकरण इन तीन की समष्टि का कार्य है; तथापि यहाँ उपचार से अर्थात् कार्य में कारण का आरोप करके उसे भी इन्द्रिय कहा गया है। २०।

## इन्द्रियों के ज्ञेय अर्थात् विषय-स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तेपामर्थाः । २१ । श्रुतमनिन्द्रियस्य । २२ ।

स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण-रूप और शब्द ये पाँच कम से उनके अर्थात् पूर्वोक्त पाँच इन्द्रियों के अर्थ-त्रेय हैं।

अनिन्द्रय-मन का विषय श्रुत है।

जगत् के सब पदार्थ एक से नहीं हैं। कुछ मूर्त हैं और कुछ अमूर्त । जिनमें वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि हों ने मूर्च हैं। मूर्च

१. इनके विशेष विचार के लिए देखो हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ पृ• २६ 'इन्द्रिय' शब्द विषयक परिशिष्ट ।

पदार्थ ही इन्द्रियों से जाने जा सकते हैं, अमूर्स नहीं । पाँचों इन्द्रियों के विषय जो जुदा जुदा बतलाए गए हैं वे आपस में सर्वया भिन्न और मूलतत्त्व-द्रव्यरूप नहीं; किन्तु एक ही द्रव्य के भिन्न भिन्न अंश-पर्याय हैं अर्थात् पाँचों इन्द्रियाँ एक ही द्रव्य की पारस्परिक भिन्न भिन्न अवस्था विशेषों को जानने में प्रवृत्त होती हैं। अतएव इस सूत्र में पाँच इन्द्रियों के जो पाँच विषय वतलाए हैं उन्हें स्वतंत्र अलग अलग वस्तु न समझकर एक ही मूर्त-पौद्रलिक द्रव्य के अंश समझना चाहिए। जैसे एक लड्डू को पाँचों इन्द्रियाँ भिन्न भिन्न रूप से जानती हैं। अंगुली छूकर उसके शति, उष्ण आदि स्पर्श को बतला सकती है। जीम चखकर उसके खट्टे मीठे आदि रस को बतलाती है। नाक सूँघ कर उसकी खुरावू या बदवू को बतलाता है। आँख देखकर उसके लाल, सफेद आदि रंग को बतलाती है। कान उस कड़े लड्डू को खाने आदि से उत्पन्न होनेवाले शन्दों को जानता है। यह नहीं कि उस एक ही लड्डू में स्पर्श, रस, गन्ध आदि उक्त पाँचों विषयों का स्थान अलग अलग रहता है। किन्तु वे सभी उसके सब भागों में एक साथ रहते हैं, क्योंकि वे सभी एक ही द्रव्य की अविभाज्य पर्याय हैं। उनका विभाग सिर्फ बुद्धि द्वारा किया जा सकता है जो इन्द्रियों से होता है। इन्द्रियों की शक्ति जुदा जुदा है। वे कितनी ही पदु क्यों न हों; पर अपने प्राह्म विषय के अलावा अन्य विषय की जानने में समर्थ नहीं होतीं। इसी कारण पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय असंकार्ण-पृथक् पृथक् हैं।

प॰—हपर्श आदि पाँचों अवस्य सहचरित हैं तब ऐसा क्यों है कि किसी किसी वस्तु में उन पाँचों की उपलब्धि न होकर सिर्फ एक या दो की होती है; जैसे सूर्य आदि की प्रभा का रूप तो मालूम होता है पर स्पर्श, रस, गन्ध आदि नहीं। इसी त्रह पुष्पादि से अमिश्रित वायु का रपर्श मालूम पड़ने पर भी रस, गन्ध आदि मालूम नहीं पड़ते।

उ०—प्रत्येक भौतिक द्रन्य में स्पर्श आदि उक्त सभी पर्याय होती हैं। किसी में स्पर्श आदि पाँचों पर्याय उत्करतया अभिन्यक्त होते हैं और किसी में एक दो आदि । शेष पर्याय अतुत्कर अवस्था में होने के कारण इन्द्रियों से जाने नहीं जाते; पर होते हैं अवश्य । इन्द्रिय की परुता—प्रहणशक्ति—भी सब जाति के प्राणियों की एक सी नहीं होती । एक जातीय प्राणियों में भी इन्द्रिय की परुता विविध प्रकार की देखी जाती हैं। इसलिए स्पर्श आदि की उत्करता, अनुत्करता का विचार इन्द्रिय की परुता तरतम भाव पर भी निर्भर है। २१।

उक्त पाँचों इन्द्रियों के अलावा एक और भी इन्द्रिय है जिसे मन कहते हैं। मन ज्ञान का साधन है, पर स्पर्शन आदि की तरह बाह्य साधन न होकर आन्तिरिक साधन है; इसीसे उसे अन्तःकरण भी कहते हैं। मन का विषय बाह्य इन्द्रियों की तरह परिमित नहीं है। बाह्य इन्द्रियों सिर्फ मूर्त्त पदार्थ को प्रहण करती हैं और वह भी अंश रूप से; जब कि मन मूर्त्त, अमूर्त्त सभी पदार्थों को प्रहण करता है, सो भी अनेक रूप से। मन का कार्य विचार करने का है, जो इन्द्रियों के द्वारा प्रहण किए गए और नहीं प्रहण किए गए सभी विषयों में विकास—योग्यता के अनुसार विचार कर सकता है। यह विचार ही श्रुत है। इसी से कहा गया है कि अनिन्द्रिय का विषय श्रुत है अर्थात् मूर्त्त-अमूर्त्त सभी तत्त्वों का स्वरूप मन का प्रवृत्ति क्षेत्र है।

प्र - जिसे श्रुत कहते हो वह यदि मन का कार्य है और वह एक प्रकार का स्पष्ट तथा विशेषप्राही ज्ञान है, तो फिर मन से मतिज्ञान -क्यों नहीं होता ! उ०—होता है; पर मन के द्वारा पहले पहल जो सामान्य रूप से? वस्तु का ग्रहण होता है तथा जिसमें शब्दार्थ सम्बन्ध, पौर्वापर्य—आगे। पछि का अनुसन्धान और विकल्प रूप विशेषता न हो वही मितिज्ञान है। इसके बाद होनेवाली उक्त विशेषतायुक्त विचारधारा श्रुतज्ञान है, अर्थात् मनोजन्य ज्ञान ब्यापार की धारा में प्राथमिक अल्प अंश मितिज्ञान है और पछि का अधिक अंश श्रुतज्ञान है। सारांश यह है कि स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियों से सिर्फ मितिज्ञान होता है, पर मन से मिति, श्रुत दोनों है इनमें भी मिति की अपेक्षा श्रुत ही प्रधान है। इसी से यहाँ मन का विषय श्रुत कहा गया है।

प्र - मन को अनिन्द्रिय क्यों कहा गया है ?

उ०—यद्यपि वह भी ज्ञान का साधन होने से इन्द्रिय ही है, परन्तु: रूप आदि विषयों में प्रवृत्त होने के लिए उसको नेत्र आदि इन्द्रियों का सहारा लेना पड़ता है। इसी पराधीनतों के कारण उसे अनिन्द्रिय या नोइन्द्रिय—ईषद्इन्द्रिय अर्थात् इन्द्रिय जैसा कहा है।

प्र० - क्या मन भी नेत्र आदि की तरह शरीर के किसी खास। स्थान में ही रहता है या सर्वत्र ?

उ० — वह शरीर के अन्दर सैर्वत्र वर्तमान है, किसी खास स्थान। में नहीं; क्योंकि शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में वर्तमान इन्द्रियों के द्वारा। प्रहण किये गए सभी विषयों में मन की गति है; जो उसे देहव्यापी माने। विना घट नहीं सकती; इसी से यह कहा जाता है कि 'यत्र पवनस्तत्र। मनः'। २१,२२।

इन्द्रियों के स्वामी-

### वाय्वन्तानामेकम् । २३।

१. यह मत श्वेताम्वर परम्परा का है; दिगम्बर परम्परा के अनुसार द्रव्य--मन का स्थान सम्पूर्ण शरीर नहीं है, सिर्फ हृदय है।

# कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि । २४। संज्ञिनः समनस्काः । २५।

वायुकाय तक के जीवों के एक इन्द्रिय है।

कृमि, पिपीलिका-चींटी, श्रमर-मौरा और मनुष्य वगैरह के कम से एक एक इन्द्रिय अधिक होती है।

संज्ञी मनवाले होते हैं।

तेरहवें और चौदहवें सूत्र में संवारी जीवों के स्थावर और त्रस रूप से दो विभाग बतलाए हैं। उनके नव निकाय—जातियाँ हैं; जैसे-पृथिवीकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय, तेजःकाय, वायुकाय ये पाँच तथा द्वीन्द्रिय आदि चार। इनमें से वायुकाय तक के पाँच निकायों के सिर्फ एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है।

कृमि, जलौका आदि के दो इन्द्रियाँ होती हैं, एक स्पर्शन और दूसरी रसन । चींटी, कुंथु, खटमल आदि के उक्त दो और घाण ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं। भौरे, मक्खी, बिच्छू, मच्छर आदि के उक्त तीन तथा आँख ये चार इन्द्रियाँ होती हैं। मनुष्य, पश्च, पक्षी तथा देव-नारक के उक्त चार और कान ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं।

प्र॰ — यह संख्या द्रव्येन्द्रिय की है या भावेन्द्रिय की अथवा उभयेन्द्रिय की !

उ॰—उक्त संख्या सिर्फ इन्येन्द्रिय की समझनी चाहिए, भावे-न्द्रियाँ तो सभी के पाँचों होती हैं।

प्र०—तो फिर क्या कृमि आदि भावेन्द्रिय के बल से देख या सुन लेते हैं ?

उ॰—नहीं, सिर्फ भावेन्द्रिय काम करने में समर्थ नहीं; उस इन्येन्द्रिय का सहारा चाहिए। अतएव सब भावेन्द्रियों के होने पर मी कृमि या चींटी आदि नेत्र' तथा कर्ण रूप द्रव्येन्द्रिय न होने से देखने, सुनने में असमर्थ हैं; फिर भी वे अपनी अपनी द्रव्येन्द्रिय की पटुता के बल से जीवन-यात्रा का निर्वाह कर ही लेते हैं।

पृथिवीकाय से लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त के आठ निकार्यों के तो मन होता ही नहीं; पंचेन्द्रियों में भी सब के नहीं होता। पंचेन्द्रिय के चार वर्ग हैं: देव, नारक, मनुष्य और तिर्यञ्च। इनमें से पहले दो वर्गों में तो सभी के मन होता है और पिछले दो वर्गों में उन्हीं के होता है जो गर्भोत्पन्न हों; अर्थात् मनुष्य और तिर्यञ्च नगर्भोत्पन्न तथा संमूर्छिम इस तरह दो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें संमूर्छिम मनुष्य और तिर्यञ्च के मन नहीं होता। सारांश यह कि पंचेन्द्रियों में सब देव, सब नारकों और गर्भज मनुष्य तथा गर्भज तिर्यञ्च के ही मन होता है।

प्रचान ?

उ० - इसकी पहचान संज्ञा का होना या न होना है।

प्र० — संज्ञा, वृत्ति को कहते हैं और वृत्ति न्यूनाधिक रूप से किसी न किसी प्रकार की सभी में देखी जाती हैं; क्योंकि कृमि, चींटी आदि जन्दुओं में भी आहार, भय आदि की वृत्तियाँ देखी जाती हैं, फिर उन जीवों के मन क्यों नहीं माना जाता ?

उ० — यहाँ संज्ञा का मतलव साधारण वृत्ति से नहीं, विशिष्ट वृत्ति से हैं। वह विशिष्ट वृत्ति गुण-दोष की विचारणा है, जिससे हित की प्राप्ति और अहित का परिहार हो सके। इस विशिष्ट वृत्ति को शास्त्र में संप्रधारण संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा मन का कार्य है जो देव,

१ इसके खुलासे के लिए देखो हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ ए० ३८ में 'संज्ञा' शब्द का परिशिष्ट।

नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यञ्च में ही स्पष्ट रूप से देखी जाती है। इसलिए वे ही मनवाले माने जाते हैं।

प्र०—क्या कृमि, चींटी आदि जीव अपने अपने इष्ट की पाने तथा अनिष्ट को लागने का प्रयत्न नहीं करते ?

उ० ─करते हैं।

प्र॰—तत्र फिर उनमें संप्रधारण संज्ञा और मन क्यों नहीं माने जाते ?

उ० — कृमि आदि में भी अत्यन्त सूक्ष्म मन मौजूद है, इसीसे वे हित में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति कर लेते हैं। पर उनका वह कार्य सिर्फ देह-यात्रोपयोगी है, इससे अधिक नहीं। यहाँ इतना पुष्ट मन विवक्षित है जिससे निमित्त मिलने पर देह-यात्रा के अलावा और भी अधिक विचार किया जा सके, अर्थात् जिससे पूर्व जन्म का स्मरण तक हो सके — इतनी विचार की योग्यता ही संप्रधारण संज्ञा कहलाती है। इस संज्ञावाले उक्त देव, नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यव्व ही हैं। अतएव उन्हीं को यहाँ समनस्क कहा है। २३-२५।

अन्तराल गति संबन्धी विशेष जानकारी के लिए योग आदि पाँच भार्ती का वर्णन-

विग्रहगती कर्मयोगः। २६। अनुश्रेणि गतिः। २७। अविग्रहा जीवस्य। २८।

१ देखो ज्ञानाविन्दु प्रकरण (यशोविजय जैन ग्रन्थमाला) १० १४४। २ इस विषयको विशेष स्पष्टतापूर्वक समझने के लिए देखो हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ में 'अनाहारक' शब्द का परिशिष्ट १० १४३।

## विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुभ्यः । २९ । एकसमयोऽविग्रहः । ३० । एक द्वौ वाऽनाहारकः । ३१ ।

विष्रहगित में कर्मयोग-कार्मणयोग ही होता है।
गित, श्रीण-सरलरेखा के अनुसार होती है।
जीव-मुच्यमान आत्मा की गित विष्रहरित ही होती है।
संसारी आत्मा की गित अविष्रह और सिवष्रह होती है।
विष्रह चार से पहले अर्थात् तीन तक हो सकते हैं।
विष्रह का अभाव एक समय परिमित है अर्थात् विष्रहाभाववाली।
गिति एक समय परिमाण है।

एक या दो समय तक जीव अनाहारक रहता है। पुनर्जन्म मानने वाले प्रखेक दर्शन के सामने अन्तराल गतिः संबन्धी निम्नलिखित पाँच प्रश्न उपस्थित होते हैं:

- १. जन्मान्तर के लिए या मोक्ष के लिए जब जीव गति करता हैं तब अर्थात् अन्तराल गति के समय स्थूल शरीर न होने से जीव किस' तरह प्रयत्न करता है ?
  - २. गतिशील पदार्थ गतिकिया करते हैं, वह किस नियम से ?
- ३. गतिकिया के कितने प्रकार हैं और कौन-कौन जीव किस-किस गतिकिया के अधिकारी हैं ?
- ४. अन्तराल गति का जघन्य या उत्कृष्ट कालमान कितना है और यह कालमान किस नियम पर अवलिम्बत है ?
- ५. अन्तराल गति के समय जीव आहार करता है या नहीं, अगर नहीं तो जघन्य या उत्कृष्ट कितने काल तक और अनाहारक स्थिति का कालमान किस नियम पर अवलिश्वत है ?

इन पाँच प्रश्नों पर आत्मा को न्यापक मानने वाले दर्शनों को भी विचार करना चाहिए; क्योंकि उन्हें भी पुनर्जन्म की उपपित के लिए सूक्ष्म द्यारीर का गमन और अन्तराल गित माननी ही पड़ती है; परन्तु देहन्यापी आत्मवादी होने से जैन दर्शन को तो उक्त प्रश्नों पर अवस्य विचार करना चाहिए। यही विचार यहाँ क्रमशः किया गया हैं, जो इस प्रकार है—

अन्तराल गति दो प्रकार की है: ऋजु और वक । ऋजुमित से स्थानान्तर को जाते हुए जीव को नया प्रयत्न नहीं करना पड़ता; क्योंकि जब वह पूर्व शरीर छोड़ता है तब उसे पूर्व शरीरजन्य वेग मिलता है; जिससे

वह दूसरे प्रयत्न के बिना ही धनुष से छूटे हुए बाण योग की तरह सीधे ही नये स्थान को पहुँच जाता है। दूसरी गति वक्ष— बुमाव वाली होती है, इसलिए इस गित से जाते हुए जीव को नये प्रयत्न की अपेक्षा होती है; क्यों कि पूर्व शरीरजन्य प्रयत्न वहाँ तक ही काम करता है जहाँ से जीव को घूमना पड़े। घूमने का स्थान आते ही पूर्व देहजीनत प्रयत्न मन्द पड़ जाता है; इसिलए वहाँ से सूक्ष्म शरीर जो जीव के साथ उस समय भी है उसी से प्रयत्न होता है। वहीं सूक्ष्म शरीर जो जीव के साथ उस समय भी है उसी से प्रयत्न होता है। वहीं सूक्ष्म शरीर जो जीव के साथ उस समय भी है उसी से प्रयत्न होता है। वहीं सूक्ष्म शरीर जो जीव के साथ उस समय भी है उसी से प्रयत्न होता है। वहीं सूक्ष्म शरीर जो जीव के साथ उस समय भी वहां होता है। इसी आश्रय से सूत्र में कहा। गया है कि विग्रह गित में कार्मणयोग ही होता है। साराश यह है कि वक्ष्माति से जाने वाला जीव सिर्फ पूर्व शरीरजन्य प्रयत्न से नये स्थान को नहीं पहुँच सकता, इसके लिए नया प्रयत्न कार्मण-सूक्ष्म शरीर से ही साध्यः है; क्योंकि उस समय दूसरा कोई स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर नहीं से उस समय मनोयोग और वचनयोग भी नहीं होते। २६।

गतिशील पदार्थ दो ही प्रकार के हैं: जीव और पुद्रल। इन दोनों में गतिकिया की शक्ति है, इसलिए वे निमित्त वश गतिकिया में परिणतः होकर गित करने लगते हैं। बाह्य उपाधि से वे मले ही वक्षगित करें, पर स्वाभाविक गित तो उनकी सीधी ही होती है। सीधी गित का नियम गित का मतलब यह है कि पहले जिस आकाश क्षेत्र में जीव या परमाणु स्थित हों, वहाँ से गित करते हुए वे उसी आकाश क्षेत्र की सरल रेखा में चाहे ऊँचे, नीचे या तिरछे चले जाते हैं। इसी स्वाभाविक गित को लेकर सूत्र में कहा गया है कि गित अनुश्रेणि होती है। श्रेणि का मतलब पूर्वस्थान प्रमाण आकाश की अन्यूनाधिक सरल रेखा से हैं। इस स्वाभाविक गित के वर्णन से सृचित हो जाता है कि जब कोई प्रतिधातकारक कारण हो तब जीव या पुद्रल श्रेणि – सरल रेखा को छोड़कर वक्षन रेखा से भी गमन करते हैं। सारांश यह है कि गितशील पदार्थों की गितिकिया प्रतिधातक निमित्त के अभाव में पूर्वस्थान प्रमाण सरल रेखा से ही होती है और प्रतिधातक निमित्त होने पर वक्षरेखा से होती है। २७।

पहले कहा गया है कि ऋज और वक इस तरह गित दो प्रकार की होती है। ऋज गित वह है जिसमें पूर्व स्थान से नये स्थान तक जाने में सरल रेखा का मंग न हो अर्थात् एक भी धुमाव न करना गित का प्रकार पड़े। वक्रगित वह है जिसमें पूर्व स्थान से नये स्थान तक जाने में सरलरेखा का मंग हो अर्थात् कम से कम एक धुमाव अवस्य हो। यह भी कहा गया है कि जीव, पुद्रल दोनों उक्त दोनों गितियों के अधिकारी हैं। यहाँ मुख्य प्रश्न जीव का है। पूर्व शरीर छोड़ कर स्थानान्तर को जाने वाले जीव दो प्रकार के हैं: एक तो वे जो स्थूल और सुक्म शरीर को सदा के लिए छोड़कर स्थानान्तर को जाते हैं, वे जीव मुच्यमान—मोक्ष जाने वाले कहलाते हैं। दूसरे वे जो पूर्व स्थूल शरीर को छोड़कर नये स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं। वे अन्तराल गित के समय सुक्ष शरीर से अवस्य वेष्टित होते हैं, ऐसे जीव संसारी कहलाते हैं। मुच्यमान

जीव मोक्ष के नियत स्थान पर, ऋजुगति से ही जाते हैं, वक्रगति से नहीं; क्योंकि वे पूर्व स्थान की सरलरेखा वाले मोक्ष स्थान में ही प्रातिष्ठित होते हैं; थोड़ा भी इधर उधर नहीं । परन्तु संसारी जीव के उत्पत्ति स्थान का कोई नियम नहीं। कभी तो उनको जहाँ उत्पन्न होना हो वह नया स्थान पूर्व स्थान की बिलकुल सरलरेखा में होता है और कभी वकरेखा में; क्योंकि पुनर्जन्म के नवीन स्थान का आधार पूर्वकृत कर्म पर है, और कर्म विविध प्रकार का होता है; इसिलए संसारी जीव ऋजु और वक दोनों गतियों के अधिकारी हैं। सारांश यह कि मुक्तिस्थान में जाने वाले. आत्मा की एक मात्र सरल गति होती है, और पुनर्जन्म के लिए स्थानान्तर में जानेवाले जीवों की सरल तथा वक दोनों गतियाँ होती हैं। ऋजुगितः का दूसरा नाम इषुगति भी है, क्योंकि वह धनुष के वेग से प्रेरित बाण की गति की तरइ पूर्व दारीरजनित वेग के कारण सीधी होती है। वकगाति के पाणिमुक्ता, लाङ्गालिका और, गोमूत्रिका ऐसे तीन नाम हैं; जिसमें एक बार सरलरेखा का भङ्ग हो वह पाणिमुक्ता, जिसमें दो बार हो वह लाङ्गालिका और जिसमें तीन बार हो वह गोमूत्रिका। कोई भी ऐसी वकगित जीव की नहीं होती, जिसमें तीन से अधिक वुमाव करने पड़ें; क्योंकि जीव का नया उत्पत्ति स्थान कितना ही विश्रेणिपातित- वकरेखा रिथत क्यों न हो, पर वह तीन बुमाव में तो अवस्य ही प्राप्त हो जाता है। पुद्रल की वकगित में युमाव की संख्या का कोई भी नियम नहीं है, उसका आधार प्रेरक निमित्त पर है। २८.२९।

अन्तराल गति का कालमान जघन्य एक समय का और उत्कृष्ट चार समय का है। जब ऋजुगति हो तब एक ही समय और जब वकगति हो तब दो, तीन या चार समय समझने चाहिएँ। समय की संख्या की

५. वे पाणिमुक्ता आदि संज्ञाएँ दिगम्बर न्याख्या प्रन्थों में प्रासिद्ध हैं ।

वृद्धि का आधार घुमाव की संख्या की वृद्धि पर अवलम्बित है। जिस वक्रगित में एक घुमाव हो उसका कालमान दो समय गांति का कालमान का, जिसमें दो घुमाव हो उसका कालमान तीन समय का, और जिसमें तीन घुमाव हो उसका कालमान चार समय का है। सारांश यह कि एक विम्रह की गति से उत्पत्ति स्थान में जब जाना हो तब पूर्व स्थान से घुमाव के स्थान तक पहुँचने में एक समय और घुमाव के स्थान से उत्पत्ति स्थान तक पहुँचने में दूसरा समय लग जाता है। इसी नियम के अनुसार दो विम्रह की गति में तीन समय और तीन विम्रह की गति में चार समय लग जाते हैं। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि ऋखुगति से जन्मान्तर करने वाले जीव के पूर्व शरीर त्यागते समय ही नये आधुष और गति कर्म का उदय हो जाता है; और वक्रगित वाले जीव के प्रथम वक्र स्थान से नवीन आयु, गित और आनुपूर्वी नाम कर्म का यथा-संभव उदय हो जाता है, क्योंकि प्रयम वक्रस्थान तक ही पूर्वभवीय आयु आदि का उदय रहेता है। ३०।

मुच्यमान जीव के लिए तो अन्तराल गति में आहार का प्रश्न ही नहीं है; क्योंकि वह सूक्ष्म, स्थूल सब शरीरों से मुक्त है। पर संसारी जीव के लिए आहार का प्रश्न है; क्योंकि उसके अन्तराल गति अनाहार का में भी सूक्ष्म शरीर अवश्य होता है। आहार का मतलब है स्थूल शरीर योग्य पुदलों को बहुण करना। ऐसा आहार संसारी जीवों में अन्तराल गित के समय में पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता। जो ऋजुगति से या दो समय की एक विष्रह वाली गित से जाने वाले हों वे अनाहारक नहीं होते; क्योंकि ऋजुगति वाले जिस समय में पूर्व शरीर छोड़ते हैं उसी समय में नया स्थान प्राप्त करते हैं, समयान्तर नहीं होता। इसलिए उनकी ऋजुगित का समय त्यागे हुए

पूर्वभवीय शरीर के द्वारा प्रहण किये गए, आहार का या नवीन जनमस्यान में प्रहण किये आहार का समय है। यही हाल एक विश्रह वाली गित का है; क्योंकि इसके दो समयों में से पहला समय पूर्व शरीर के द्वारा प्रहण किये हुए आहार का है और दूसरा समय नवे उत्पत्ति स्थान में पहुंचने का है; जिसमें नवीन शरीर धारण करने के लिए आहार किया जाता है। परन्तु तीन समय की दो विग्रह वाली और चार समय की तीन विग्रह वाली गति में अनाहारक स्थिति पाई जाती है; यह इसलिए कि इन दोनों गतियों के कम से तीन और चार समयों में से पहला समय त्यक्त शरीर के द्वारा लिए हुए आहार का और अन्तिम समय उत्पत्तिस्थान में लिए हुए आहार का है। पर इन प्रथम तथा अन्तिम दो समयों को छोड़कर बीच का काल आहारसून्य होता है। अतएव द्विविम्रह गति में एक समय और त्रिविष्रह गति में दो समय तक जीव अनाहारक माने गए हैं। यही भाव प्रस्तुत सूत्र में प्रकट किया गया है। सारांश यह है कि ऋजुगति और एकविष्रह गति में आहारक दशा ही रहती है और द्विविष्रह तथा त्रिविष्रह गति में प्रथम और चरम इन दो समयों को छोड़कर अनुक्रम से मध्यवर्ती एक तथा दो समय पर्यन्त अनाहारक दशा रहती है। कहीं कहीं तीन समय भी अनाहारक दशा के माने गये हैं; सो पाँच समय की चार विब्रह वाली गति के संभव की अपेक्षा से।

प्र॰—अन्तराल गित में शरीर पोषक आहाररूप से स्थूल पुद्रलों के अहण का अभाव तो मालूम हुआ, पर यह किंद्रये कि उस समय कर्मपुद्रल अहण किये जाते हैं या नहीं ?

उ॰—िकिये जाते हैं।

प्र∘—सो कैसे १

उ०-अन्तराल गांति में भी संसारी जीवों के कार्मण शरीर अवश्य होता है। अतएव यह शरीरजन्य आत्मप्रदेश-कम्पन, जिसको कार्मण योग कहते हैं, बह भी अवस्य होता है। जब योग है तब कर्मपुद्रल का ग्रहण भी अनिवार्य है; क्योंकि योग ही कर्मवर्गणा के आकर्षण का कारण है। जैसे जल की वृष्टि के समय फेंका गया संतप्त बाण जलकणों को ग्रहण करता व उन्हें सोखता हुआ चला जाता है, वैसे ही अन्तराल गति के समयः कार्मण थोग से चन्नल जीव भी कर्मवर्गणाओं को ग्रहण करता और उन्हें अपने साथ मिलाता हुआ स्थानान्तर को जाता है। ३१।

जन्म और योनि के भेद तथा उनके खामी—
सम्मूर्छनगर्भोपपाता जन्म । ३२ ।
सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चेकशस्तद्योनयः । ३३ ।
जराय्वण्डपोतजानां गर्भः । ३४ ।
नारकदेवानामुपपातः । ३५ ।
शेषाणां सम्मूर्छनम् । ३६ ।

सम्मूर्छन, गर्भ, और उपपात के भेद से तीन प्रकार का जन्म है।
सचित्त, शीत और संवृत ये तीन; तथा इन तीनों की प्रतिपक्षमूत
अचित्त, उष्ण और विवृत; तथा मिश्र अर्थात् सचित्ताचित्त, शीतोष्ण
और संवृतविवृत—कुल नव उसकी अर्थात् जन्म की योनियाँ हैं।

जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गर्भ जन्म होता है। नारक और देवों का उपपात जन्म होता है। शेष सब प्राणियों का सम्मूर्छन जन्म होता है।

पूर्व भन समाप्त होने पर संसारी जीव नया भव धारण करते हैं, इसके लिए उन्हें जन्म लेना पड़ता है; पर जन्म सबका एक सा नहीं होता यही बात यहाँ बतलाई गई है। पूर्व भव का स्थूल जन्म भेद शरीर छोड़ने के बाद अन्तराल गति से सिर्फ कार्मण शरीर

के साथ आकर नवीन भव के योग्य स्थूल शरीर के लिए पहले पहल योग्य पुद्रलों को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। इसके सम्मूर्छन, गर्भ और उपपात ऐसे तीन भेद हैं। माता-पिता के संबन्ध के बिना ही उत्पत्ति स्थान में स्थित औदारिक पुद्रलों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत करना सम्मूर्छन जन्म है; उत्पत्ति स्थान में स्थित शुक्र और शोणित के पुद्रलों को पहले पहल शरीर के लिए ग्रहण करना गर्भ जन्म है। उत्पत्ति स्थान में स्थित वैक्रिय पुद्रलों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत करना उपपात जन्म है। ३२।

जनम के लिए कोई स्थान चाहिए। जिस स्थान में पहले पहल स्थूल शरीर के लिए प्रहण किए गए पुद्गल कार्मण शरीर के साथ गरम लोहे में पानी की तरह मिल जाते हैं, वही स्थान योनि है। योनि भेद योनि के नव प्रकार हैं: सचित्त, शीत, संवृत; अचित्त, उण्ण, विवृत; सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृतविवृत।

१. साचित्त-जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो, २. अचित्त-जो अधिष्ठित न हो, ३. मिश्र-और जो कुछ भाग में अधिष्ठित हो तथा कुछ भाग में न हो, ४. शीत-जिस उत्पत्ति स्थान में शीत स्पर्श हो, ५. उष्ण-जिसमें उष्ण स्पर्श हो, ६. मिश्र-और जिसके कुछ भाग में शीत तथा कुछ भाग में उष्ण स्पर्श हो, ७. संवृत-जो उत्पत्ति स्थान ढका या दबा हो, ८. विवृत-जो ढका न हो, खुला हो, ९. मिश्र-और जो कुछ ढका तथा कुछ खुला हो।

किस-किस योनि में कौन-कौन से जीव उत्पन्न होते हैं, इसका ब्यौरा इस प्रकार है—

जीव नारंक और देव गर्भज मनुष्य और तिर्यंच

योनि अचित्त मिश्र-सचिताचित्त शेष सब अर्थात् पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और अगर्भज पन्नेन्द्रिय तिर्यंच तथा मनुष्य गर्भज मनुष्य और तिर्यंच तथा देवे तेजःकायिक— अग्निकाय शेष सब अर्थात् चार स्थावर, तीन—विकलेन्द्रिय, अगर्भज पन्नेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य तथा नारक नारक, देव और एकेन्द्रिय और मनुष्य शेष सब अर्थात् तीन विकलेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य शेष सब अर्थात् तीन विकलेन्द्रिय, अगर्भज पन्नेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य शेष सब अर्थात् तीन विकलेन्द्रिय, अगर्भज पन्नेन्द्रिय मनुष्य और तिर्यंच

त्रिविध- सचित्त, अचित्त, तथा मिश्र

मिश्र- शीतोष्ण उष्ण

त्रिविध- शीत, उष्ण, मिश्र-शीतोष्ण

संवृत

मिश्र- संवृतविवृत

विवृत

प्र० - योनि और जन्म में क्या भेद है ?

उ०—योनि आधार है और जन्म आधेय है, अर्थात् स्थूल शरीर के लिए योग्य पुद्रलों का प्राथमिक प्रहण जन्म है; और वह प्रहण जिस जगह हो वह योनि है।

प्र० — योनियाँ तो चौरासी लाख कही जाती हैं, तो फिर यहाँ नव ही क्यों कही गईं ?

१. दिगम्बर टीका प्रन्थों में शीत और उष्ण योनियों के स्वामी देव और नारक माने गए हैं। तदनुसार वहाँ शीत, उष्ण आदि त्रिबिध योनियों के स्वामीयों में नारक को न गिनकर गर्भज मनुष्य और तिर्यंच को गिनना चाहिए।

उ॰ -चौरासी लाख का कथन विस्तार की अपेक्षा से है। पृथिवीकाय आदि जिस जिस निकाय के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के तरतम भाव बाले जितने जितने उत्पत्ति स्थान हैं उस उस निकाय की उतनी उतनी योनियाँ चौरासी लाख में गिनी गई हैं। यहाँ उन्हीं चौरासी लाख के सचित्त आदि रूप से संक्षेप में विभाग करके नव भेद बतलाए गए हैं।३३।

जन्म के स्वामी कौन जन्म किन किन जीवों का होता है; इसका विभाग नीचे लिखे अनुसार है:

जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गर्भजन्म होता है। देव और नारकों का उपपात जन्म होता है। शेष सब अर्थात् पाँच स्थावर, न्तीन विकलेन्द्रिय और अगर्भन पन्नेन्द्रिय तिर्येच तथा मनुष्य का सम्मूर्छन जनम होता है। जरायुज वे हैं जो जरायु से पैदा हों; जैसे मनुष्य, गाय, मेंस, बकरी आदि जाति के जीव। जरायु एक प्रकार का जाल जैसा आवरण है, जो रक्त और मांस से भरा होता है, और जिसमें पैदा होनेवाला वचा लिपटा रहता है। जो अण्डे से पैदा होने वाले अण्डज हैं, जैसे--साँप, मोर, चिडिया, कबूतर आदि जाति के जीव। जो किसी प्रकार के आवरण से वेष्टित न होकर ही पैदा होते हैं वे पोतज हैं; जैसे हाथी, शशक, नेवला, चूहा आदि जाति के जीव। ये न तो जरायु से ही लिपटे हुए पैदा होते हैं और न अण्डे से; किन्तु खुले अङ्ग पैदा होते हैं। देवों और नारकों में जन्म के लिए खास नियत स्थान होता है जो उपपात कहलाता है। देवराय्या के ऊपर वाला दिन्यवस्त्र से आच्छन भाग देवों का उपपात क्षेत्र है, और वज्रमय भीत का गवाक्ष- कुंभी ही नारकों का उपपात क्षेत्र है; क्योंकि इस उपपात क्षेत्र में स्थित वैकियपुद्रलों को वे शरीर के लिए अहण करते हैं। ३४-३६।

शरीरों के संबन्ध में वर्णन-

औदारिकवैकियाऽऽहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ३७० परं परं सक्ष्मम् । ३८ । अनन्तगुणे परे । ४० । अनन्तगुणे परे । ४० । अप्रतिघाते । ४१ । अनादिसम्बन्धे च । ४२ । सर्वस्य । ४३ । तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः । ४४ । निरुपभोगमन्त्यम् । ४५ । गर्भसम्मूर्छनजमाद्यम् । ४६ । वैक्रियमौपपातिकम् । ४७ । लैब्धिप्रत्ययं च । ४८ । युभं विशुद्धमञ्याचाति चाहारकं चतुर्दशपूर्वधरस्यैव ।४९ ।

औदारिक, वैकिय, आहारक, तैजस और कार्मण ये पाँच प्रकार के ज्ञरीर हैं।

१. यहाँ प्रदेश शब्द का अर्थ भाष्य की वृत्ति में 'अनन्ताणुक स्कन्ध' किया है; परन्तु सर्वार्थसिद्धि आदि में 'परमाणु' अर्थ लिया है।

२. इस सूत्र के बाद 'तैजसमिप' ऐसा सूत्र दिगम्बर परंपरा में है, दवेताम्बर परंपरा में नहीं है। सर्वार्थिसिद्धि आदि में उसका अर्थ इस प्रकार है – तैजस शरीर भी लिब्धिजन्य है, अर्थात् जैसे वैक्रिय शरीर लिब्ध से उत्पन्न किया जा सकता है, वैसे ही लिब्ध से तैजस शरीर भी बनाया जा सकता है; इस अर्थ से यह फलित नहीं होता कि तैजस शरीर लिब्धिजन्य ही है।

उक्त पाँच प्रकारों में जो शरीर पर पर अर्थात् आगे आगे का है,

तैजस के पूर्ववर्ती तीन शरीरों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर शरीर प्रदेशों— स्कन्धों से असंख्यात गुण होता है।

और परवर्ती दो अर्थात् तैजस और कार्भण शरीर प्रदेशों से अनन्त गुण होते हैं।

तैजस और कार्मण दोनों शरीर प्रतिघात रहित हैं। आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध वाले हैं। और सब संसारी जीवों के होते हैं।

एक साथ एक जीव के शरीर-तैजस, कार्मण से लेकर चार तक-विकल्प से होते हैं।

अन्तिम अर्थात् कार्मण शरीर ही उपभोग- मुखदुःखादि के अनुभव से रहित है।

पहला अर्थात् औदारिक शरीर सम्मूर्छनजन्म और गर्भजन्म से ही पैदा होता है।

> वैकियशरीर उपपात जन्म से पैदा होता है। तथा वह लिब्ध से भी पैदा होता है।

आहारक शरीर ग्रुम-प्रशस्त पुद्रल द्रव्य जन्य, विशुद्ध-निष्पाप कार्यकारी, और व्याघात-बाधा रहित होता है, तथा वह चौदह पूर्व वाले मुनि के ही पाया जाता है।

जन्म ही शरीर का आरम्भ है, इसलिए जन्म के बाद शरीर का वर्णन किया गया है; जिसमें उससे संबन्ध रखनेवाले अनेक प्रश्नों पर नीचे िलिखे अनुसार क्रमशः विचार किया है।

देहधारी जीव अनन्त हैं, उनके शरीर भी अलग-अलग होने से वे • व्यक्तिशः अनन्त हैं। पर कार्य, कारण आदि के साहश्य की हिष्टसे संक्षेप शरीर के प्रकार और में विभाग करके उनके पाँच प्रकार बतलाए गए हैं; उनकी व्याख्या जैसे-औदारिक, वैकिय, आहारक, तैजस और कार्मण ।

जीव के किया करने के साधन को श्रार कहते हैं। १. जो शरीर जलाया जा सके व जिसका छेदन, भेदन हो सके वह औदारिक है। २. जो शरीर कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कभी अनेक इत्यादि अनेक रूपोंको धारण कर सके वह वैकिय है। ३. जो शरीर सिर्फ चर्जुदशपूर्वी मुनिके द्वारा ही रचा जा सके वह आहारक है। ४. जो शरीर तेजोमय होने से खाए हुए आहार आदि के परिपाक का हेतु और र्दाप्त का निमित्त हो वह तैजस है। और ५. कर्मसमूह ही कार्मण शरीर है। ३७।

उक्त पाँच शरीर में सबसे अधिक स्थूल औदारिक शरीर है, वैकिया उससे सूक्ष्म है; आहारक वैकिय से भी सूक्ष्म है; स्थूल-सूक्ष्म भाव इसी तरह आहारक से तैजस और तैजस से कार्मणः सूक्ष्म, सूक्ष्मतर है।

प्र॰ — यहाँ स्थूल और सूक्ष्म का मतलब क्या है ?

उ०—स्थूल और सूक्ष्म का मतलब रचना की शिथिलता और सघनता से है, परिमाण से नहीं । औदारिक से वैकिय सूक्ष्म है, पर आहारक से स्थूल है। इसी तरह आहारक आदि शरीर भी पूर्व पूर्व की अपेक्षा सूक्ष्म और उत्तर-उत्तर की अपेक्षा स्थूल हैं; अर्थात् यह स्थूल-सूक्ष्म भावः अपेक्षा कृत है। इसका मतलब यह है कि जिस शरीर की रचना जिस दूसरे शरीर की रचना से शिथिल हो वह उससे स्थूल और दूसरा उससे सूक्ष्म । रचना की शिथिलता और सघनता पौद्रालिक परिणित पर निर्मर है । पुद्रलों में अनेक प्रकार के परिणमन की शक्ति है, इससे वे परिमाण में थोड़ा होने पर भी जब शिथिल रूप में परिणत होते हैं तब स्थूल कहलाते हैं और परिणाम में बहुत होने पर भी जैसे-जैसे सघन होते जाते हैं

वैसे-वैसे वे स्क्म, स्क्मतर कहलाते हैं। उदाइरणार्थ- भिडीकी फली और हायी का दाँत ये दोनों बरावर परिमाणवाले लेकर देखें जायँ, तो भिडी की रचना शियिल होगी और दाँत की रचना उससे निविड; इसीसे परिणाम बरावर होने पर भी भिडी की अपेक्षा दाँत का पौद्रलिक दृष्य अधिक है।३८।

स्थूल, सूक्ष्म भाव की उक्त व्याख्या के अनुसार उत्तर-उत्तर शरीर का आरम्भक द्रव्य पूर्व-पूर्व शरीर की अपेक्षा परिमाण आरम्भक-उपादान द्रव्य का परिणाम वह परिमाण जितना-जितना पाया जाता है, उसीको दो स्त्रों में बतलाया गया है।

परमाणुओं से बने हुए जिन स्कन्धों से द्यार का निर्माण होता है वे ही स्कन्ध द्यार के आरम्भक द्रव्य हैं। जब तक परमाणु अलग-अलग हों तब तक उनसे द्यार नहीं बनता। परमाणुपुंज जो स्कन्ध कहलाते हैं उन्हीं से द्यार बनता है। वे स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं के बने हुए होने चाहिएँ। औदारिक द्यार के आरम्भक स्कन्धों से बैकिय द्यार के आरम्भक स्कन्ध असंख्यात गुण होते हैं, अर्थात् औदारिक द्यार के आरम्भक स्कन्ध अनन्त परमाणुओं के होते हैं और बैकिय द्यार के आरम्भक स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं के होते हैं और बैकिय द्यार के आरम्भक स्कन्ध मी अनन्त परमाणुओं के; पर बैकिय द्यार के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से असंख्यात गुण अधिक होती है। यही: अधिकता बैकिय और आहारक द्यार के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से असंख्यात गुण अधिक होती है। यही: अधिकता बैकिय और आहारक द्यार के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या में समझनी चाहिए।

आहारक स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से तैजस के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या अनन्तगुण होती है, इसी तरह तैजस से कार्मण के स्कन्धगत परमाणु भी अनन्तगुण अधिक हैं। इस प्रकार देखने से यह स्पष्ट है कि पूर्व पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तर-उत्तर

शरीर का आरम्भक द्रव्य अधिक अधिक होता है। फिर भी परिणमन की विचित्रता के कारण ही उत्तर-उत्तर शरीर निविड़, निविड़तर, निविड़तम बनता जाता है, और सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम कहलाता है।

प्र० — औदारिक के स्कन्ध भी अनन्त परमाणुवाले और वैकिय आदि के स्कन्ध भी अनन्त परमाणु वाले हैं, तो फिर उन स्कन्धों में न्यूनाधिकता क्या हुई ?

उ० — अनन्त संख्या अनन्त प्रकार की है। इसिलिए अनन्तरूप से समानता होने पर भी औदारिक आदि के स्कन्ध से वैकिय आदि के स्कन्ध का असंख्यात गुण अधिक होना असम्भव नहीं है। ३९,४०। अन्तिम दो शरीरों का स्वमाव, उक्त पाँच शरीरों में से पहले तीन कालमर्यादा और स्वामी की अपेक्षा पिछले दो में कुछ विशेषता है; जो यहाँ तीन वार्तों के द्वारा कमशः तीन सूत्रों में बतलाई गई है।

तैजस और कार्मण ये दो शारीर सारे लोक में कहीं भी प्रतिधात नहीं पाते अर्थात् बज्र जैसी कठिन वस्तु भी उन्हें प्रवेश करने से रोक नहीं सकती; क्योंकि वे अत्यन्त सूक्ष्म हैं। यद्यपि एक मूर्त वस्तु स्वभाव का दूसरी मूर्त वस्तु से प्रतिधात देखा जाता है तथापि यह प्रति-धात का नियम स्थूल वस्तुओं में लागू पड़ता है, सूक्ष्म में नहीं। सूक्ष्म वस्तु विना स्कावट के सर्वत्र प्रवेश कर पाती है जैसे लोहपिण्ड में अग्नि।

प्र०—तन तो सूक्ष्म होने से वैकिय और आहारक को भी अप्रति-घाती ही कहना चाहिए ?

उ०—अवस्य, वे भी बिना प्रतिघात के प्रवेश कर लेते हैं। पर यहाँ अप्रतिघात का मतलब लोकान्त पर्यन्त अव्याहत गित से है। वैकिय और आहारक अव्याहत गित वाले हैं, पर तैजस, कार्मण की तरह सारे लोक में नहीं, किन्तु लोक के खास भाग में अर्थात् त्रसनाड़ी में ही। तैजस और कार्मण का संबन्ध आतमा के साथ प्रवाह रूप से जैसा अनादि है वैसा पहले तीन शरीरों का नहीं है; क्योंकि वे तीनों शरीर अमुक काल के बाद कायम नहीं रह सकते। इसलिए औदा-कालमर्यादा रिक आदि तीनों शरीर कदाचित्—अस्थायी संबन्ध वाले कहे जाते हैं और तैजस, कार्मण अनादि संबन्ध वाले।

प्र० — जब कि वे जीव के साथ अनादि संबद्ध हैं, तब तो उनका अभाव कभी न होना चाहिए; क्योंकि अनादिभाव का नाश नहीं होता ?

उ॰—उक्त दोनों शरीर व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, पर प्रवाह की अपेक्षा से अनादि हैं। अतएव उनका भी अपचय, उपचय हुआ करता है। जो भावात्मक पदार्थ व्यक्तिरूप से अनादि होता है वही नष्ट नहीं होता, जैसे परमाणु।

तैजस और कार्मण शरीर को सभी संसारी धारण करते हैं; पर औदारिक, बैकिय और आहारक को नहीं। अतएव तैजस, स्वामी कार्मण के स्वामी सभी संसारी हैं, और औदारिक आदि के स्वामी कुछ ही होते हैं।

प्र - तैजस और कार्मण के बीच कुछ अन्तर बतलाइए ?

उ० — कार्मण यह सारे शरीरों की जड़ है: क्योंकि वह कर्म स्वरूप है और कर्म ही सब कार्यों का निमित्त कारण है। वैसे तैजस सब का कारण नहीं, वह सब के साथ अनादिसंबद्ध रहकर भुक्त आहार के पाचन आदि में सहायक होता है। ४१-४३।

तैजस और कार्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवों के संसारकाल पर्यंत अवश्य होते हैं; पर औदारिक आदि बदलते रहते हैं, इससे वे कमी एक साथ लम्य होते हैं और कभी नहीं। अतएव यह प्रश्न होता है कि शरीरों की संख्या प्रदेश जीव के कम से कम और अधिक से अधिक कितने

१ इस वात का प्रतिपादन गीता में भी है—नासतो विद्यते भावा नाभावो विद्यते सतः, अध्याय २, श्लो० १६।

शरीर हो सकते हैं ? इसका उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है। एक साथ एक संसारी जीव के कम से कम दो और अधिक से अधिक चार बारीर तक हो सकते हैं, पाँच कभी नहीं होते । जब दो होते हैं तब तैजस और कार्मण; क्योंकि ये दोनी यावत्-संसार भावी हैं । ऐसी स्थिति अन्तराल गित में ही पाई जाती है: क्यों कि उस समय अन्य कोई भी शरीर नहीं होता । जन तीन होते हैं तब तैजस, कार्मण और औदारिक या तैजस, कार्मण और वैकिय । पहला प्रकार मनुष्य, तिर्यञ्च में और दूसरा प्रकार देव, नारक में जन्मकाल से लेकर मरण पर्यन्त पाया जाता है। जब चार होते हैं तब तैजस, कार्मण, भौदारिक और वैकिय अथवा तैजस, कार्मण, औदा-रिक और आहारक। पहला विकल्प वैक्रिय लिब्ध के प्रयोग के समय कुछ ही मनुष्य तथा तिर्यचों में पाया जाता है। दूसरा विकल्प आहारक लिब्ध के प्रयोग के समय चतुर्दशपूर्वी मुनि में ही होता है। पाँच शरीर एक साथ किसी के भी नहीं होते, क्योंकि वैकिय लिब्ध और आहारक लिब्ध का प्रयोग एक साथ संभव नहीं है।

प्र - उक्त रांति से दो, तीन या चार शरीर जब हों तब उनके साथ एक ही समय में एक जीव का संबन्ध कैसे घट सकेगा ?

उ० — जैसे एक ही प्रदीप का प्रकाश एक साथ अनेक वस्तुओं पर पड सकता है, वैसे एक ही जीव के प्रदेश अनेक शरीरों के साथ अविन्छिन रूप से संबद्ध हो सकते हैं।

प्र० -- क्या किसी के भी कोई एक ही शरीर नहीं होता ?

उ॰---नहीं। सामान्य सिद्धान्त ऐसा है कि तैजस, कार्मण ये दो शरीर कभी अलग नहीं होते। अतएव कोई एक शरीर कभी संभव नहीं, पर किसी आचार्य का ऐसा मत है कि तैजस शरीर कार्मण की तरह यावत् संसार भावी नहीं है, वह आहारक की तरह लिब्धजन्य ही है।

१. यहं मत भाष्य में निर्दिष्ट है, देखो अ० २, सू० ४४।

इस मत के अनुसार अन्तराल गित में सिर्फ कार्मण द्यारीर होता है। अतएक उस समय एक द्यारीर का पाया जाना संभव है।

प्र० — जो यह कहा गया कि वैक्रिय और आहारक इन दो लिब्धयों का युगपत् – एक साथ प्रयोग नहीं होता इसका क्या कारण ?

उ० — वैकियलिंध के प्रयोग के समय और लिंध से शरीर बना लेने पर नियम से प्रमत्त दशा होती है। परन्तु आहारक के विषय में ऐसा नहीं है; क्योंकि आहारक लिंध का प्रयोग तो प्रमत्त दशा में होता है। पर उससे शरीर बना लेने के बाद शुद्ध अध्यवसाय संभव होने के कारण अप्रमत्तमाव पाया जाता है; जिससे उक्त दो लिंध्यों का प्रयोग एक साथ विरुद्ध है। सारांश यह है कि युगपत् पाँच शरीरों का न होना कहा गया है, सो आविर्भाव की अपेक्षा से। शक्ति रूपसे तो पाँच भी हो सकते हैं; क्योंकि आहारक लिंध वाले मुनि के वैकिय लिंध होना भी संभव है। ४४।

प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई प्रयोजन होता है। इसलिए श्रारंश् भी सप्रयोजन होने ही चाहिए; पर उनका मुख्य प्रयोजन क्या है और वह सब श्रारों के लिए समान है या कुछ विशेषता भी है? प्रयोजन यह प्रश्न होता है। इसीका उत्तर यहाँ दिया गया है। श्रारीर का मुख्य प्रयोजन उपभोग है जो पहले चार श्रारों से सिद्ध होता है। सिर्फ अन्तिम – कार्मण श्रारीर से सिद्ध नहीं होता, इसीसे उनको निरुप्तिमा कहा है।

प्र०--- उपभोग का मतलब क्या है ?

उ० — कर्ण आदि इन्द्रियों से ग्रुम-अग्रुम शब्द आदि विषय प्रहण करके मुख-दुःख का अनुभव करना; हाथ, पाँच आदि अवयवों से दान, हिंसा आदि ग्रुम-अग्रुम कर्म का बंध करना; बद्धकर्म के ग्रुम-अग्रुम विपाक

१. यह विचार अ० २, सूत्र ४४ की भाष्यवृत्ति में है।

का अनुभव करना, पवित्र अनुष्ठान द्वारा कर्म की निर्जरा-क्षय करना यह

- प्र०-- औदारिक, वैकिय और आहारक शरीर सेन्द्रिय तथा सावयव हैं, इसलिए उक्त प्रकार का उपभोग उनसे साध्य हो सकता है। पर तैजस शरीर जो न तो सेन्द्रिय है और न सावयव है, उससे उक्त उपभोग का होना कैसे संभव है ?
- उ०—यद्याप तैजस शरीर सेन्द्रिय और सावयव हस्तपादादि युक्त नहीं है, तथापि उसका उपयोग पाचन आदि ऐसे कार्य में हो सकता है; जिससे मुख-दु:ख का अनुभव आदि उक्त उपभोग सिद्ध हो सकता है, उसका अन्य कार्य शाप और अनुमह रूप भी है। अर्थात् अन्य-पाचन आदि कार्य में तैजस शरीर का उपयोग तो सब कोई करते हैं; पर जो विशिष्ट तपस्वी तपस्याजन्य खास लिब्ध प्राप्त कर लेते हैं वे कुपित होकर उस शरीर द्वारा अपने कोपभाजन को जला तक सकते हैं और प्रसन्न होकर उस शरीर से अपने अनुमह पात्र को शान्ति भी पहुँचा सकते हैं। इस तरह तैजस शरीर का शाप, अनुमह आदि में उपयोग हो सकने से मुख-दु:ख का अनुभव, शुभाशुभ कर्म का बन्ध आदि उक्त उपभोग उसका माना गया है।
- प्र॰—ऐसी बारीकी से देखा जाय तो कार्मण बारीर जो कि तैजस के समान ही सेन्द्रिय और सावयव नहीं है, उसका भी उपयोग घट सकेगा; क्योंकि वहीं अन्य सब बारीरों की जड़ है। इसलिए अन्य बारीरों का उपभोग असल में कार्मण का ही उपभोग माना जाना चाहिए फिर उसे निरुपभोग क्यों कहा ?
- उ॰—ठीक है, उक्त शींति से कार्मण भी सोपभोग अवश्य है। यहाँ उसे निरुपभोग कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जब तक अन्य

शरीर सहायक न हों तब तक अकेले कार्मण शरीर से उक्त प्रकार का उपभोग साध्य नहीं हो सकता; अर्थात् उक्त विशिष्ट उपभोग को सिद्ध करने में साक्षात् साधन औदारिक आदि चार शरीर हैं। इसीसे वे सोपभोग कहे गए हैं; और परम्परया साधन होने से कार्मण को निरुपभोग कहा है। ४५।

अन्त में एक यह भी प्रश्न होता है कि कितने शरीर जन्मसिद्ध हैं और कितने कृत्रिम ? तथा जन्मसिद्ध में कौनसा शरीर किस जन्म से जन्मसिद्धता और पैदा होता है और कृत्रिम का कारण क्या है ? इसीका कृत्रिमता उत्तर चार सुत्रों में दिया गया है।

तैजस और कार्मण ये दो न तो जन्मसिद्ध हैं और न कृतिम। अर्थात् वे जन्म के बाद भी होनेवाले हैं फिर भी वे अनादि संबद्ध हैं। औदारिक जन्मसिद्ध ही है, जो गर्भ तथा सम्मूर्छन इन दो जन्मों से पैदा होता है तथा जिसके स्वामी मनुष्य और तिर्थच ही हैं। वैकिय शरीर जन्मसिद्ध और कृतिम दो प्रकार का है। जो जन्मसिद्ध है वह उपपात जन्म के द्वारा पैदा होता है और देवों तथा नारकों के ही होता है। कृतिम वैकिय का कारण लिच्छ है। लिच्छ एक प्रकार की तपोजन्य शक्ति हैं; जो कुछ ही गर्भज मनुष्यों और तिर्थचों में संभव है। इसलिए वैसी लिच्छ से होने वाले वैकिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य और तिर्थच ही हो सकते हैं। कृतिम वैकिय की कारणभूत एक दूसरे प्रकार की भी लिच्छ मानी गई है, जो तपोजन्य न होकर जन्म से ही मिलती है। ऐसी लिच्छ कुछ बादर वायुकायिक जीवों में ही मानी गई है। इससे वे भी लिच्छान्य—कृतिम वैकियशरीर के अधिकारी हैं। आहारकशरीर कृतिम ही है। इसका कारण विशिष्ट एन्छि ही है; जो आहारकशरीर कृतिम ही है। इसका कारण विशिष्ट एन्छि ही है; जो

मनुष्य के सिवा अन्य जाति में नहीं होती और मनुष्य में भी विशिष्ट सुनि के ही होती है।

ं प्र• — कौन से विशिष्ट मुनि ?

उ० —चतुर्दशपूर्वपाठी ।

प्र॰-वे उस लिब्ध का प्रयोग कब और किस लिए करते हैं ?

उ॰ -- किसी सूक्ष्म विषय में संदेह होने पर संदेह निवारण के लिए ही अर्थात् जब कभी किसी चतुर्दशपूर्वी को गहन विषय में संदेह हो और सर्वज्ञ का सिन्धान न हो तब वे औदारिक शरीर से क्षेत्रान्तर में जाना असंभव समझ कर अपनी विशिष्ट लब्धि का प्रयोग करते हैं और हस्तप्रमाण छोटा सा शरीर बनाते हैं, जो ग्रुम पुद्रल-जन्य होने से मुन्दर होता है, प्रशस्त उद्देश्य से बनाये जाने के कारण निरवद्य होता है और अखन्त सुक्षम होनेके कारण अव्याघाती अर्थात् किसी को रोकने वाला या किसी से रकने वाला नहीं होता। ऐसे शरीर से वे क्षेत्रान्तर में सर्वज्ञ के पास पहुँच कर उनसे संदेह निवारण कर फिर अपने स्थान में वापिस आ जाते हैं। यह कार्य सिर्फ अंतर्मुहूर्त में हो जाता है।

प्र० - और कोई शरीर लिब्धजन्य नहीं है ?

उ०-नहीं।

प्र॰--शाप और अनुमह के द्वारा तैजस का जो उपभोग बतलाया गया उससे तो वह लिब्धजन्य स्पष्ट मालूम होता है फिर और कोई शरीर लिब्धजन्य नहीं है, सो क्यों ?

उ॰ - यहाँ लिब्धजन्य का मतलब उत्पत्ति से है, प्रयोग मे नहीं। तैजस की उत्पत्ति लिब्ध से नहीं होती, जैसे वैकिय और आहारक की होती है; पर उसका प्रयोग कभी लिन्ध से किया जाता है। इसी आशय न्से तैजस को यहाँ लिब्धजनय-कित्रम नहीं कहा। ४६-४९।

वेद-लिंग विभाग-

नारकसम्मूर्छिनो नपुंसकानि । ५०। न देवाः । ५१।

नारक और संमूर्छिम नपुंसक ही होते हैं। देव नपुंसक नहीं होते।

शरीरों का वर्णन हो चुकने के बाद लिंग का प्रश्न होता है। इसी का स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है। लिंग, चिह्न को कहते हैं। वह तीन प्रकार का पाया जाता है। यह वात पहले औदियक भावों की संख्या बतलाते समय कही जा चुकी है। तीन लिंग ये हैं—पुंलिंग, स्नीलिंग और नपुंसक लिंग। लिंग का दूसरा नाम वेद भी है। ये तीनों वेद दूव्य और भाव रूप से दो दो प्रकार के हैं। द्रव्यवेद का मतलब ऊपर के चिह्न से हैं और भाववेद का मतलब आभिलाषा विशेष से है। १. जिस चिह्न से पुरुष की पहचान होती है वह द्रव्य पुरुषवेद है और स्नी के संसर्ग सुख की अभिलाषा भाव पुरुषवेद है। २. स्त्री की पहचान का साधन द्रव्य स्त्रीवेद और पुरुष के संसर्ग सुख की अभिलाषा का भाव स्त्रीवेद है। ३. जिसमें चुछ स्त्री के चिह्न और कुछ पुरुष के चिह्न हों वह द्रव्य नपुंसकवेद और स्त्री के संसर्ग सुख की अभिलाषा भाव नपुंसकवेद है। द्रव्यवेद पौद्रालिक आकृति रूप है जो नाम कर्म के उदय का फल है। प्रविच्यवेद और भाववेद के बीच साध्य-साधन या पोष्य-पोषक का संबन्ध है। द्रव्यवेद और भाववेद के बीच साध्य-साधन या पोष्य-पोषक का संबन्ध है।

१. देखो अ० २, स्० ६ १

२. द्रव्य और भाव वेद का पारस्परिक संबन्ध तथा तत्संबन्धी अन्य आवश्यक वार्ते जानने के लिए देखो, हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ पृ० ५३ की रिटप्पणी।

नारक और सम्मूर्छिम जीवों के नपुंसक वेद होता है। देवों के नपुंसक वेद नहीं होता, होष दो होते हैं। बाकी के सब अर्थात् विभाग गर्भज मनुष्यों तथा तिर्थचों के तीनों वेद हो सकते हैं।

पुरुषवेद का विकार सब से कम स्थायी होता है। उससे स्त्रीवेद का विकार अधिक स्थायी और नपुंसक वेद का विकार विकार की तरतमता स्त्रीवेद के विकार से भी अधिक स्थायी होता है। यह बात उपमान के द्वारा इस तरह समझाई गई है—

पुरुषवेद का विकार घास की अग्नि के समान है, जो शींग्न शान्त हो जाता है और प्रकट भी शींग्न होता है। स्त्रीवेद का विकार अंगारे के समान है जो जरुदी शान्त नहीं होता और प्रकट भी जरुदी नहीं होता। नपुंसक वेद का विकार संतप्त ईंट के समान है जो बहुत देर में शान्त होता है।

स्त्री में कोमल भाव मुख्य है जिसे कठोर तत्त्व की अपेक्षा रहती है। पुरुष में कठोर भाव मुख्य है जिसे कोमल तत्त्व की अपेक्षा रहती है। पर नपुंसक में दोनों भावों का मिश्रण होने से दोनों तत्त्वों की अपेक्षा रहती है। ५०,५१।

आयुष के प्रकार और उनके स्वामी-

## औषपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्या-युषः । ५२ ।

औपपातिक (नारक और देव), चरम शरीरी, उत्तम पुरुष और असंख्यातवर्षजीवी ये अनपवर्त्तनीय आयु वाले ही होते हैं।

युद्ध आदि विष्ठव में हजारों हट्टे-कट्टे नौजवानों को एक साथ मरते देखकर और बूढ़े तथा जर्जर देह वालों को भी भयानक आफत से बचते देखकर यह संदेह होता है कि क्या अकाल मृत्यु भी है ? जिस से अनेक व्यक्ति एक साय मर जाते हैं और कोई नहीं भी मरता; इसका उत्तर हाँ और ना में यहाँ दिया गया है।

आयु दो प्रकार की है—अपवर्त्तनीय और अनपवर्त्तनीय। जो आयु बन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले ही शीष्र भोगी जा सके वह अपवर्त्तनीय और जो आयु बन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले न भोगी जा सके वह अनपवर्त्तनीय; अर्थात् जिसका भोगकाल बन्धकालीन स्थितिमर्यादा से कम हो वह अपवर्त्तनीय और जिसका भोगकाल उक्त मर्यादा के बराबर ही हो वह अनपवर्त्तनीय आयु कही जाती है।

अपवर्त्तनीय और अनपवर्त्तनीय आयु का बन्ध स्वाभाविक नहीं है; किन्तु परिणाम के तारतम्य पर अवलम्बित है। भावी जन्म की आयु वर्त्तमान जन्म में निर्माण की जाती है। उस समय अगर परिणाम मन्द हों तो आयुका बन्ध शिथिल हो जाता है जिससे निमित्त मिलने पर बन्धकालीन कालमर्यादा घट जाती है। इसके विपरीत अगर परिणाम तीत्र हों तो आयु का बन्ध गाढ़ होता है, जिससे निमित्त मिलने पर भी वन्धकालीन कालमर्यादा नहीं घटती और न आयु एक साथ ही भोगी जा सकती है। जैसे, अत्यन्त दृढ़ होकर खड़े हुए पुरुषों की पंक्ति अभेद्य और शिथिल होकर खड़े हुए पुरुषों की पंक्ति भेद्य होती है; अथवा जैसे सघन बोए हुए बीजों के पौधे पशुओं के लिए दुष्प्रवेश्य और विरल विरल बोए हुए बीजों के पौधे उनके लिए सुप्रवेश्य होते हैं; वैसे ही तीव परिणाम से गाढ़ रूपसे बद्ध आयु शस्त्र-विष आदि का प्रयोग होने पर भी अपनी नियत कालमर्यादा से पहले पूर्ण नहीं होती और मन्द परिणाम से शिथिल रूप से बद्ध आयु उक्त प्रयोग होते ही अपनी नियत कालमर्यादा समाप्त होने के पहले ही अंतर्भुहूर्च मात्र में भोग ली जाती है। आयु के इस

शीव्र भोग को ही अपवर्त्तना या अकाल मृत्यु कहते हैं और नियत स्थितिक भोग को अनपवर्त्तना या कालमृत्यु कहते हैं। अपवर्त्तनीय आयु सोपक्रम— उपक्रम सित ही होती है। तीव्र शस्त्र, तीव्र विष, तीव्र आवि आदि जिन निमित्तों से अकाल मृत्यु होती है उन निभित्तों का प्राप्त होना उपक्रम है। ऐसा उपक्रम अपवर्त्तनीय आयु के अवस्य होता है; वर्योंकि वह आयु नियम से कालमर्यादा समाप्त होने के पहले ही भोगने योग्य होती है। परनतु अनपवर्त्तनीय आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार की होती है अर्थात् उस आयु को अकालमृत्यु लाने वाले उक्त निमित्तों का संनिधान होता भी है और नहीं भी होता। उक्त निमित्तों का संनिधान होते। सर भी अनपवर्त्तनीय आयु नियत कालमर्यादा के पहले पूर्ण नहीं होती। साराश यह कि अपवर्त्तनीय आयु वाले प्राणियों को शस्त्र आदि कोई न कोई निमित्त मिल ही जाता है; जिससे वे अकाल में ही मर जाते हैं और अनपवर्त्तनीय आयु वालों को कैसा भी प्रवल निमित्त क्यों न मिले पर वे अकाल में नहीं मरते।

उपपात जन्मवाले नारक और देव ही होते हैं। चरमदेह तथा उत्तमपुरुष मनुष्य ही होते हैं। बिना जन्मान्तर किये उसी शरीर से नोक्ष पाने वाले चरमदेह कहलाते हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, अधिकारी आदि उत्तमपुरुष कहलाते हैं। असंख्यात वर्षजीवी कुछ मनुष्य और कुछ तिर्यंच ही होते हैं। इनमें से औपपातिक और असंख्यात वर्षजीवी निरुपक्रम अनपवर्त्तनीय आयु वाले ही होते हैं। चरमदेह और उत्तमपुरुष सोपक्रम अनपवर्त्तनीय तथा निरुपक्रम अनपवर्त्तनीय—दोनों

१. असंख्यात वर्षजीवी मनुष्य तिस अकर्मभूमियों, छप्पन अन्तर्द्वीपों और कर्मभूमियों में उत्पन्न युगलिक ही हैं। परन्तु असंख्यात वर्षजीवी तिर्यच तो उक्त क्षेत्रों के अलावा ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप-समुद्रों में भी पाये जाते हैं।

,तरह की आयु वाले होते हैं। इनके अतिरिक्त शेष सभी मनुष्य, तिर्यंच अपवर्त्तनीय आयु वाले पाये जाते हैं।

प्र०—नियत कालमर्यादा के पहले आयु का भोग हो जाने से कृतनाश, अकृतागम और निष्फलता ये दोष लगेंगे, जो शास्त्र में इष्ट नहीं हैं; उनका निवारण कैसे होगा ?

उ॰—शीव्र भोग होने में उक्त दोष नहीं हैं, क्योंकि जो कर्म किरकाल तक भोगा जा सकता है, वही एक साथ भोग लिया जाता है, उसका कोई भी भाग विना विपाकानुभव किये नहीं छूटता। इसलिए न तो कृतकर्म का नाश है और न बद्धकर्म की निष्फलता ही है। इसी तरह कर्मानुसार आने वाली मृत्यु ही आती है; अतएव अकृतकर्म का आगम भी नहीं है। जैसे घास की सघन साशी में एक तरफ से छोटा अधिकण छोड़ दिया जाय, तो वह अधिकण एक एक तिनके को कमशः जलाते जलाते उस सारी साशी को विलम्ब से जला सकता है। वे ही अधिकण घास की शिथिल और विरल साशी में चारों ओर से छोड़ दिये जाय, तो एक साथ उसे जला डालते हैं।

इसी बात को विशेष स्फुट करने के लिए शास्त्र में और भी दो इष्टान्त दिये गए हैं: पहला गणितिकिया का और दूसरा वस्त्र मुखाने का। जैसे किसी विशिष्ट संख्या का लघुतम छेद निकालना हो, तो इसके लिए गणितप्रकिया में अनेक उपाय हैं। निपुण गणितज्ञ अभीष्ट फल निकालने के लिए एक ऐसी रीति का उपयोग करता है, जिससे बहुत ही शित्र अभीष्ट परिणाम निकल आता है और दूसरा, साधारण जानकार मनुष्य भागाकार आदि विलम्ब-साध्य किया से देरी से अभीष्ट परिणाम ला पाता है। परिणाम तुल्य होने पर भी दक्ष गणितज्ञ उसे शीन्न निकाल जिता है और साधारण गणितज्ञ देरी से निकाल पाता है। इसी तरह से

समान रूप में भीगे हुए दो कपड़ों में से एक को समेट कर ओर दूसरे को फैलाकर सुखाया जाय तो पहला देरी से सूखेगा और दूसरा जल्दी । पानी का परिणाम और शोषणिकया समान होने पर भी कपड़े के संकोचा और विस्तार के कारण उसके सोखने में देरी और जल्दी का अन्तर पड़ता है। समान परिमाण युक्त अपवर्त्तनीय और अनपवर्त्तनीय आयु के भोगने में भी सिर्फ देरी और जल्दी का ही अन्तर पड़ता है। इसलिए किये। का नाश आदि उक्त दोष नहीं आते। ५२।

## तीसरा अध्याय

दूसरे अध्याय में गति की अपेक्षा से संसारी जीव के नारक, मनुष्य, निर्वच और देव ऐसे जो चार प्रकार कहें गए हैं; उनका स्थान, आयु, अवगाहना आदि के वर्णन द्वारा विशेष स्वरूप तीसरे और चौथे अध्याय में नारक, तिर्यंच और मनुष्य या वर्णन है और चौथे में देव का |

नारकों का वर्णन-

रत्नशकरावालुकापङ्कथूमतमोमहातमः प्रभाभूमयो घनास्ववाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः पृथुतराः ।१।
तासु नरकाः ।२।
नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविकियाः ।३।
परस्परोदीरितदुःखाः ।१।
संक्षिष्टासुरोदीरितदुःखाः ।१।
तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविश्वातित्रयक्षिंशत्सागरोपमाः
सन्वांना परा स्थितिः ।६।

रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और महातमःप्रभा ये सात भूमियाँ हैं। ये भूमियाँ घनाम्बु, वात और आकाश पर स्थित हैं, एक दूसरे के नीचे हैं और नीचें की ओर अधिक अधिक विस्तीर्ण हैं।

उन भूमियों में नरक हैं।

वे नरक नित्य--निरन्तर अग्रुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विकिया वाले हैं। तथा परस्पर उत्पन किए गए दुःख वाले होते हैं।

और चौर्या भूमि से पहले अर्थात् तीन भूमियों तक संक्रिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किये गए दुःख वाले भी होते हैं।

उन नरकों में वर्त्तमान प्राणियों की उत्कृष्ट स्थिति कम से एक, तीन, सात, दश, सत्रह, बाईस और तेतीस सागरोपम प्रमाण है।

लोक के अधः, मध्य और ऊर्ध्व इस प्रकार तीन भाग हैं। अधो-भाग मेर पर्वत के समतल के निचे नव सौ योजन की गहराई के बाद गिना जाता है; जो आकाश में आँधे किये हुए शराव—सकोरे के समान है अर्थात् नीचे नीचे विस्तीर्ण है। समतल के नीचे तथा ऊपर के नव सौ नव सौ योजन अर्थात् कुल अठारह सौ योजन का मध्य लोक है; जो आकार में झालर के समान बराबर आयामविष्कम्म—लम्बाई-चौड़ाई वाला है मध्य लोक के ऊपर का सम्पूर्ण लोक ऊर्ध्व लोक है, जो आकार में पखावज—मृदङ्गविशेष के समान है।

नारकों के निवासस्थान की भूमियाँ 'नरकमभूमि' कहलाती हैं, जो अधीलोक में हैं। ऐसी भूमियाँ सात हैं जो समश्रेणि में न होकर एक दूसरे के नीचे हैं। उनकी आयाम—लम्बाई, विष्कम्भ—चौड़ाई आपस में समान नहीं है; किन्तु नीचे की भूमि की लम्बाई-चौड़ाई अधिक अधिक है; अर्थात् पहली भूमि से दूसरी की लम्बाई-चौड़ाई अधिक है, दूसरी से तिसरी की, इसी तरह छठी से सातवीं तक की लम्बाई-चौड़ाई अधिक अधिक खोती गई है।

ये सातों भूमियाँ एक दूसरे के नीचे हैं, पर बिलकुल लगी हुई नहीं हैं; एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा अन्तर है। इस अन्तर में घनोदािं, घनवात, तनुवात और आकाश क्रमशः नीचे नीचे हैं अर्थात् पहली नरकभूमि के नीचे घैनोदिध है, इसके नीचे घनवात, घनवात के नीचे तनुवात और तनुवात के नीचे आकाश है। आकाश के बाद दूसरी नरक भूमि है। इस भूमि और तीसरी भूमिके बीच भी घनोदिध आदि का वहीं कम है। इसी तरह सातवीं भूमि तक सब भूमियों के नीचे उसी कम से घनोदिध आदि वर्तमान हैं। ऊपर की अपेक्षा नीचे का पृथ्वी- पिंड- भूमि की मोटाई अर्थात् ऊपर से लेकर नीचे के तल तक का भाग कम कम है; जैसे प्रथम भूमिकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन, दूसरी की एक लाख बरठाईस हजार,

१. भगवती सूत्र में लोक स्थिति का स्वरूप समझाते हुए बहुत ही स्पष्ट वर्णन इस प्रकार दिया गया है---

<sup>&#</sup>x27;'त्रस, स्थावरादि प्राणियोंका आधार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार उदिध है, उदिध का आधार वायु है और वायु का आधार आकाश है। वायु के आधार पर उदाधि और उसके आधार पर पृथ्वी कैसे टहर सकती है ? इस प्रश्न का खुलासा यह है : कोई पुरुष चमड़े की मशक को पवन भरकर फुला देवे। फिर उस मशक के मुँह को चमड़े के फीते से मजबूत गांठ देकर बाँध देवे । इसी मशक के बीच के भाग को भी बाँध दे । ऐसा करने से मशक में भरे हुए पवन के दो भाग हो जाएँगे जिससे मशक डुगडुगी जैसा लगने लगेगा। तब मशक का मुँह खोलकर ऊपर के भाग में से पवन निकाल दिया जावे और उसकी जगह पानी भर कर फिर मशक का मुँह वन्द कर देवे और वीच का वन्धन खोल देवे। उसके वाद ऐसा लगेगा कि जो पानी महाक के ऊपर के भाग में भरा गया है, वह ऊपर के भाग में ही रहेगा, अर्थात् वायु के ऊपर के भाग में ही रहेगा, अर्थात् वायु के ऊपर ही ठहरेगा, नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि ऊपर के भाग में जो पानी है, उसका आधार मशक के नीचे के भाग का वायु है। अर्थात् जैसे मद्राक में पवन के आधार पर पानी ऊपर रहता है, वैसे ही पृथिवी वगैरह भी पवन के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। " शतक १, उद्देशक ६।

चौयी की एक लाख बीस हजार, पाँचवीं की एक लाख अट्टारह हजार, छटी की एक लाख सोलह हजार तथा सातवीं की मोटाई एक लाख आट हजार योजन है। सातों भूमियों के नीचे जो सात घनोदिध बलय हैं, उन सबकी मोटाई बराबर अर्थात् बीस बीस हजार योजन है और जो सात घनवात तथा सात तनुवात बलय हैं; उनकी मोटाई सामान्य रूप से असंख्यात योजन-प्रमाण होने पर भी आपस में तुल्य नहीं है, अर्थात् प्रथम भूमि के नीचे के घनवात बलय तथा तनुवात बलय की असंख्यात योजन प्रमाण मोटाई से, दूसरी भूमि के नीचे के घनवात बलय तनुवात बलय की असंख्यात योजन प्रमाण मोटाई से, दूसरी भूमि के नीचे के घनवात बलय तनुवात बलय की असंख्यात योजन प्रमाण मोटाई विशेष है। इसी कम से उत्तरोत्तर छटी भूमि के घनवात-तनुवात बलय से सातवीं भूमि के घनवात-तनुवात बलय की मोटाई विशेष विशेष है। यही बात आकाश के बारे में भी समझें।

पहली भूमि रत्नप्रधान होने से रत्नप्रभा कहलाती है। इसी तरह शकरा- (शक्कर) के सदृश होने से दूसरी शकराप्रभा है। वालुका-रेती की मुख्यता से तीसरी वालुकाप्रभा है। पद्ध-कीचड़ की अधिकता से चौथी पद्धप्रभा है। धूम-धुएँ की अधिकता से पाँचवीं धूमप्रभा है। तमः-अंधेरे की विशेषता से छठी तमःप्रभा और महातमः-धन अन्धकार की प्रचुरता से सातवीं भूमि महातमःप्रभा कहलाती है। इन सातों के नाम कमशः धर्मा, वंशा, शैला, अज्ञना, रिष्टा, माधन्या और माधवी हैं।

रत्नप्रभा भूमि के तीन काण्ड-हिस्से हैं। सबसे उत्पर का प्रथम खरकाण्ड रत्नप्रचुर है, जो मोटाई में १६ हजार योजन प्रमाण है। उसके नीचे का दूसरा काण्ड पक्षबहुल है, जो मोटाई में ८४ हजार योजन है। उसके नीचे का तीसरा काण्ड जलबहुल है, जो मोटाई में ८० हजार योजन है। तीनों काण्डों की मोटाई मिलाने से १ लाख ८० हजार योजन होती है। दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक ऐसे काण्ड नहीं हैं; क्योंकि उनमें शर्करा, वालुका आदि जो जो पदार्थ हैं वे सब जगह एक से हैं। रत्नप्रमा का प्रथम काण्ड दूसरे पर और दूसरा काण्ड तीसरे पर स्थित है। तीसरा काण्ड घनोदधि वलग पर, घनोदधि घनवात वलय पर, घनवात तनुवात वलय पर, तनुवात आकाश पर प्रतिष्ठित है; परन्तु आकाश किसी पर स्थित नहीं है। वह आत्म-प्रतिष्ठित है, वर्यों कि आकाश का स्वभाव ही ऐसा है; जिससे उसको दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं रहती। दूसरी भूमि का आधार उसका घनोदधि वलय है, वह वलय अपने नीचे के घनवात वलय पर आश्रित है, यनवात अपने नीचे के तनुवात के आश्रित है, तनुवात नीचे के आकाश पर प्रतिष्ठित है और आकाश स्वाश्रित है। यही कम सातवीं भूमि तक की हर भूमि और उसके घनोदधि वलय की स्थित के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए।

जपर जपर की भूमि से नींचे नींचे की भूमिका बाहुल्य कम होंने पर भी उनका विष्कम्भ आयाम अधिक अधिक बढ़ता ही जाता है; इसलिए उनका संस्थान छत्रातिछत्र के समान अर्थात् उत्तरोत्तर पृथु—विस्तीर्ण, पृथुतर कहा गया है। १।

सातों भूमियों की जितनी जितनी मोटाई ऊपर कही गई है, उसके ऊपर तथा नीचे का एक एक हजार योजन छोड़कर बाकी के मध्यभाग में नरकावास हैं; जैसे रलप्रभा की एक लाख अस्सी हजार योजन की मोटाई में से ऊपर-नीचे का एक एक हजार योजन छोड़ कर बीच के एक लाख अठहत्तर हजार योजन प्रमाण भाग में नरक हैं। यही कम सातवीं भूमि तक समझा जाय। नरकों के रौरव, रौद्र, घातन, शोचन आदि अशुभ नाम हैं; जिनको सुनने से ही भय होता है। रलप्रभागत सीमान्तक नाम के नरकावास से लेकर महातमःप्रभागत अप्रतिष्ठान नामक नरकावास तक के सभी नरकावास वज्र के छुरे के सहश तल वाले हैं। संस्थान—आकार

सबका एक सा नहीं है; कुछ, गोल कुछ त्रिकोण, कुछ चतुष्कोण, कुछ हाँडी जैसे, कुछ लोहे के घड़े जैसे; इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के हैं! प्रस्तर—प्रतर जो मंजिल वाले घर के तले के समान हैं; उनकी संख्या हस प्रकार है—रत्नप्रभा में तेरह प्रस्तर हैं, शकराप्रभा में ग्यारह। इस प्रकार नीचे की हरएक भूमि में दो-दो घटाने से सातवीं महतमःप्रभा भूमि में एक ही प्रस्तर है; इन्हीं प्रस्तरों में नरक हैं।

प्रथम भूमि में तीस लाख, दूसरी में पचीस लाख, तीसरी में पंद्रह भूमियों में नरका- लाख, चौथी में दस लाख, पाँचवीं में तीन लाख, वासों की संख्या छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं भूमि में सिर्फ पाँच नरकावास हैं।

प्र०-प्रस्तरों में नरक कहने का क्या मतलब है ?

उ॰—एक प्रस्तर और दूसरे प्रस्तर के बीच जो अवकाश— अन्तर है, उसमें नरक नहीं हैं; किन्तु हर एक प्रस्तर की मोटाई जो तीन-तीन हजार योजन की मानी गई है, उसी में ये विविध संस्थान वाले नरक हैं।

प्र० --- नरक और नारक का क्या संबन्ध है ?

उ॰ — नारक जीव हैं और नरक उनके स्थान का नाम है। नरक नामक स्थान के संबन्ध से ही वे जीव नारक कहलाते हैं। २।

पहली भूमि से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह सातवीं भूमि तक के नरक अग्रुम, अग्रुमतर, अग्रुमतम रचना वाले हैं। इसी प्रकार उन नरकों में स्थित नारकों की लेक्या, परिणाम, देह, वेदना और विकिया भी उत्तरोत्तर अधिक अधिक अग्रुम है।

रत्नप्रभा में कापोत लेश्या है। शर्कराप्रभा में भी कापोत है, पर रत्नप्रभा से अधिक तीव संक्षेश वाली है। वालुकाप्रभामें लेश्या कापोत और नील लेश्या है। पद्भप्रभा में नील लेश्या है। धूमप्रभा में नील-गृष्ण लेखा है तमःप्रभामें कृष्णलेखा है और महातमःप्रभामें भी कृष्ण लेखा है, पर तमःप्रभा से तीवतम है।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, संस्थान आदि अनेक परिणाम प्रकार के पौद्रालिक परिणाम सार्ती भूमियों में उत्तरोत्तर अधिक अधिक अश्चम हैं।

सातों भूमियों के नारकों के शरीर अग्रम नामकर्म के उदय से उत्तरोत्तर अधिक अधिक अग्रम वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, शरीर संस्थान वाले तथा अधिक अधिक अग्रीचि और बीमत्स हैं।

सातों भूमियों के नारकों की वेदना उत्तरोत्तर तीव होती है। पहली तीन भूमियों में उष्ण वेदना, चौथी में उष्ण-शीत, पाँचवीं में शीतोष्ण,

छठी में शीत और सातवीं में शीततर वेदना है। यह उष्णः वेदना और शीत वेदना इतनी सख्त है कि इसे भोगने वाले नारकः अगर मर्त्य लोक की सख्त गरमी या सख्त सरदी में आ जायँ, तो उन्हें बड़े आराम से नींद आ सकती है।

उनकी विकिया भी उत्तरोत्तर अशुभ होती है। वे दुःख से घनरा कर उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर होता है उलटा। सुखका साधन सम्पादन करने में उनको दुःख के साधन ही विकिया प्राप्त होते हैं। वे वैकियलिध से बनाने लगते हैं कुछ शुभ, पर बन जाता है अशुभ।

प्र० - लेख्या आदि अशुभतर भावों को नित्य कहने का क्या मतलब है 💯

उ० — निख का मतलब निरन्तर है। गित, जाति, दारीर और अङ्गोपाङ्ग नामकर्म के उदय से नरक गित में लेक्स्या आदि भाव जीवन पर्यन्त अग्रम ही बने रहते हैं; बीच में एक पल के लिए भी अन्तर नहीं पड़ता और न कभी ग्रुम ही होते हैं। ३। एक तो नस्क में क्षेत्र-स्वभाव से सरदी गरमी का भयंकर दुःख है ही, भूख-प्यास का दुःख तो और भी भयंकर है। भूख का दुःख इतना अधिक है कि अग्नि की तरह सर्व भक्षण से भी शान्ति नहीं होती, बिल भूख की ज्वाला और भी तेज हो जाती है। प्यास का कष्ट इतना अधिक है कि चाहे जितने जल से भी तृष्ति नहीं ही होती। इस दुःख के उपगन्त बड़ा भारी दुःख तो उनको आपस के वैर और मारपीट से होता है, जैसे को आ और उल्लू तथा साँप और नेवला जन्म-शत्रु हैं; वैसे ही नारक जीव जन्म-शत्रु हैं। इसलिए वे एक दूसरे को देखकर कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं, काटते हैं और गुस्से से जलते हैं; इसीलिए परस्परजितत दुःख वाले कहे गए हैं। ४।

नारकों के तीन प्रकार की वेदना मानी गई है; जिसमें क्षेत्रस्वभाव जन्य और परस्परजन्य वेदना का वर्णन पहले किया गया है। तीसरी वेदना उत्कट अधर्म जिनत है। पहली दो प्रकार की वेदना सातों भूमियों में साधारण है। तीसरे प्रकार की वेदना सिर्फ पहली तीन भूमियों में होती है; क्योंकि उन्हीं भूमियों में परमाधार्मिक हैं। परमाधार्मिक एक प्रकार के असुर देव हैं, जो बहुत क़ूर स्वभाव वाले और पापरत होते हैं। इनकी अम्ब, अम्बरीष आदि पंद्रह जातियाँ हैं। वे स्वभाव से ही ऐसे निर्दय और कुत्हली होते हैं कि उन्हें दूसरों को सताने में ही आनन्द आता है। इसिलए वे नारकों को अनेक प्रकार के प्रहारों से दुःखी करते रहते हैं। उन्हें आपस में कुतों, मैंसों और मल्लों की तरह लड़ाते हैं। आपस में उनको लड़ते, मार-पीट करते देखकर बहुत खुशी मनाते हैं। यद्यपि वे परमाधार्मिक एक प्रकार के देव हैं, उन्हें और भी अनेक प्रख साधन प्राप्त हैं; तथापि पूर्वजन्म कृत तीत्र दोष के कारण उन्हें दूसरों को सताने में ही प्रसन्नता होती है। नारक भी बेचारे कर्मवश अशरण होकर पारा जीवन तीत्र वेदनाओं के अनुभव में ही क्यतीत करते हैं। वेदना कितनी ही क्यों

न हो, पर नारकों को न तो कोई शरण है और अनपवर्त्तनीय—शीच में कमा नहीं होनेवाली आयु के कारण न जीवन ही जल्दी समाप्त होता है। ५।

प्रलेक गित के जीवों की हियति— आयुमर्यादा जघन्य और उत्कृष्ट दे तरह से बतलाई जा सकती है। जिससे कम न पाई जा सके उसे जघन्य और जिससे अधिक न पाई जा सके उसे उत्कृष्ट नारकों की स्थिति कहते हैं। इस जगह नारकों की सिर्फ उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन है। उनकी जैघन्य स्थिति आगे बतलाई जायगी। पहली में एक सागरोपम की, दूसरी में तीन, तीसरी में सात, चौथी में दस, पाँचवीं में सत्रह, छटी में बाईस और सातवीं में तेतीस सागरोपम की उत्कृष्ट आयु की स्थिति है।

यहाँ तक सामान्य रूप से अधोलोक का वर्णन पूरा होता है। इसमें, दो बातें खास जान लेनी चाहिए-गति-आगति और द्वीप-समुद्र आदि का सम्भव।

असंज्ञी प्राणी मरकर पहली भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं, आगे नहीं।
भुजपरित्तर्प पहली दो भूमि तक, पक्षी तीन भूमि तक, सिंह चार भूमि तक,
उरग पाँच भूमि तक, स्त्री छह भूमि तक और मत्स्य

गति तथा मनुष्य मरकर सात भूमि तक जा सकते हैं।
सारांश तिर्यंच और मनुष्य ही नरक भूमि में पैदा हो सकते हैं, देव और
नारक नहीं; इसका कारण यह है कि उनमें वैसे अध्यवसान का अभाव है।
नारक मरकर फिर तुरन्त न तो नरक गित में ही पैदा होते हैं और न देव
गित में। वे सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य गित में पैदा हो सकते हैं।

पहली तीन भूमियों के नारक मनुष्य जन्म पाकर तीर्थक्कर पद तक . प्राप्त कर सकते हैं। चार भूमियों के नारक मनुष्यत्त्र पाकर निर्वाण भी पा

१. देखो अ॰ ४, मू० ४३-४४।

सकते हैं। पाँच भूमियों के नारक मनुष्यगित में संयम आगति का लाभ ले सकते हैं। छह भूमियों से निकले हुए नारक देशविरति और सात भूमियों से निकले हुए सम्यक्त्व का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

रत्नप्रभा को छोडकर बाकी की छह भूमियों में न तो द्वीप, समुद्र, पर्वत, सरोवर ही है; न गाँव, शहर आदि; न दृक्ष, छता आदि बादर वनस्पति काय है; न द्वीन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त द्वींप, समुद्र आदि तिर्थंच; न मनुष्य हैं और न किसी प्रकार के देव ही। का संभव रत्नप्रभा को छोड़कर कहने का कारण यह है कि उसका थोड़ा भाग मध्यलोक- तिरछे लोक में सम्मिलित है; जिससे उसमें उक्त द्वीप, समुद्र, ग्राम, नगर, वनस्पति, तिर्थंच, मनुष्य, देव पाये जा सकते हैं। रत्नप्रभा के सिवा शेष छह भूभियों में सिर्फ नारक और कुछ एकेन्द्रिय जीव पाये जाते हैं। इस सामान्य नियम का भी अपवाद है; क्योंकि उन भूमियों में कभी किसी स्थान पर कुछ मनुष्य, देव और पश्चेन्द्रिय तिर्यंच भी सम्भव हैं। मनुष्य तो इस अपेक्षा से सम्भव है कि केवली समुद्धात करने वाला मनुष्य सर्वलोक न्यापी होने से उन भूमियों में भी आत्मप्रदेश फैलाता है। इसके सिवा वैक्रियलिध वाले मनुष्य की भी उन भूमियों तक पहुँच है। तिर्यंचों की पहुँच भी उन भूमिथों तक है; परन्तु यह सिर्फ वैकियलिय की अपेक्षा से ही माना जाता है। देवों की पहुँच के बिषय में यह बात है कि कुछ देव कभी कभी अपने पूर्व जन्म के मित्र नारकों के पास उन्हें ्दुःखमुक्त करने के उद्देश्य से जाते हैं। ऐसे जाने वाले देव भी सिर्फ तीन भूमियों तक जा सकते हैं, आगे नहीं। परमाधार्मिक जो एक प्रकार के देव और नरकपाल कहलाते हैं, जन्म से ही पहली तीन भूमियों में हैं; अन्य देव जनम से सिर्फ पहली भूमि में पाए जा सकते हैं। ६।

#### मध्यलोक का वर्णन--

जम्बुद्वीपलवणादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः । ७। द्विर्द्विविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः । ८। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बू-द्वीपः । ९। तत्र भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि । १०। तद्विभाजिनः पूर्वपरायता हिमवन्महाहिमविषधनील-रुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः । ११। द्विर्घातकीखण्डे । १२। पुष्कराधें च। १३। प्राङ् मानुषोत्तरान् मनुष्याः । १४ । आर्या म्लेच्छाश्च । १५। भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरु-भ्यः । १६। नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुहूर्ते । १७। तिर्यग्योनीनां च। १८।

जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप, तथा लवण आदि शुभ नाम वाले समुद्र हैं।

वे सभी द्वीप और समुद्र, वलय—चूड़ी जैसी आकृति वाले, पूर्व पूर्व को वेष्टित करने वाले और दूने दूने विष्कम्म—न्यास अर्थात् विस्तार वाले हैं। 376

जम्बूद्वीप में भरतवर्ष, हैमतवर्ष, हरिवर्ष, विदेहवर्ष, रम्यकवर्ष, हैरण्यवतवर्ष, ऐरावतवर्ष ये सात क्षेत्र हैं।

उन क्षेत्रों को पृथक् करनेवाले और पूर्व-पश्चिम लम्बे ऐसे हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, नील, रुक्मी, और शिल्सी—ये छह वर्षधर पर्वत हैं।

घातकी खण्ड में पर्वत तथा क्षेत्र जम्बूद्वीप से दूने हैं। पुष्करार्धद्वीप में भी उतने ही हैं। मानुपोत्तर नामक पर्वत के पहले तक ही मनुष्य हैं। वे आर्थ और गलेच्छ हैं।

देवकुर और उत्तरकुर को छोड़ कर भरत, ऐरावत तथा विदेह के सभी कर्म भूमियाँ हैं।

मनुष्यों की स्थिति - आयु उत्कृष्ट तीन पत्योपम तक और जघन्य अन्तर्भुहर्त प्रमाण है।

तथा तिर्थंचों की स्थिति भी उतनी ही है।

मध्य लोक की आकृति झालर के समान कही गई द्वीप और समुद्र है। यही बात द्वीप-समुद्रों के वर्णन द्वारा स्पष्ट की गई है।

मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। वे कम से द्वीप के बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप इस तरह अवस्थित हैं। उन सबके नाम शुभ ही हैं। यहाँ द्वीप-समुद्रों के विषय में व्यास, रचना और आकृति ये तीन वार्ते वतलाई गई हैं; जिनसे मध्य लोक का आकार मालूम हो जाता है।

जम्बूद्दीप का पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण विस्तार एक एक लाख योजन है, लवणसमुद्र का उससे दूता है, धातकीखण्ड का लवणसमुद्र से, कालोदधि का धातकीखण्ड से, पुष्करवरद्दीप का कालोदिधि से, व्यास पुष्करोदिधि समुद्र का पुष्करवरद्दीप से विष्कम्म दूता दूता है। विष्कम्म का यही कम अन्त तक समझना चाहिए अर्थात् अंतिम द्वीप स्वयम्भूरमण से आखिरी समुद्र स्वयम्भूरमण का विष्कम्म दूता है।

द्वीप-समुद्रों की रचना चक्की के पाट और उसके थाल के समान है; अर्थात् जम्बूद्वीप लवणसमुद्र से वेष्टित है, लवणसमुद्र घातकीखण्ड से, धातकीखण्ड कालोदिधि से; कालोदिधि पुष्करवरद्वीप से और रचना पुष्करवरद्वीप पुष्करोदिधि से वेष्टित है। यही कम स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यंत है।

जम्बूद्धीप थाली जैसा गोल है और अन्य सब द्वीप-समुद्री आकृति की आकृति वलय अर्थात् चूड़ी के समान **है। ७,८।** 

जम्बूद्वीप ऐसा द्वीप है, जो सबसे पहला और सब द्वीप-समुद्रों के बीच में है अर्थात् उसके द्वारा कोई द्वीप या समुद्र वेष्टित नहीं हुआ है। जम्बूद्वीप, उसके जम्बूद्वीप का विष्कम्म लाख योजना प्रमाण है। वह क्षेत्रों और प्रधान कुम्हार के चाक के समान गोल है, लवणादि की तरह पर्वतों का वर्णन वलयाकृति नहीं। उसके बीच में मेरु पर्वत है। मेरु का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है—

मेर की ऊँचाई एक लाख योजन है, जिसमें हजार योजन जितना भाग जमीन में अर्थात् अदृश्य है। निन्यानवे हजार योजन प्रमाण भाग जमीन के छपर है। जो हजार योजन प्रमाण भाग जमीन में है, उसकी लम्बाई-चौड़ाई सब जगह दस हजार योजन प्रमाण है। पर बाहर के भाग के छपर का अंश जहाँ से चूलिका निकलती है वह हजार हजार योजन प्रमाण लम्बा-चौड़ा है। मेर के तीन काण्ड हैं। वह तीनों लोकों में अवगाहित होकर रहा है और चार वनों से धिरा हुआ है। पहला काण्ड हजार योजन प्रमाण है, जो जमीन में है। दूसरा त्रेसठ हजार योजन और तीसरा छत्तीम हजार योजन प्रमाण है। पहले काण्ड में शुद्ध पृथिवी तथा कंकड़ आदि की, दूसरे में चाँदी, स्पिटिक आदि की और तीसरे में सोने की प्रचुरता है। चार बनों के नाम कमशः भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक हैं। लाख योजन की ऊँचाई के बाद सबसे ऊपर एक चूलिका—चोटी है, जो चालीस योजन ऊँची है; जो मूल में बारह योजन, बीच में आठ योजन और ऊपर चार योजन प्रमाण लम्बी-चौडी है।

जम्बूद्वीप में मुख्यतया सात क्षेत्र हैं; जो वंश, वर्ष या वास्य कहलाते हैं। इनमें पहला भरत है; जो दक्षिण की ओर है, भरत से उत्तर की ओर हैमवत, हैमवत के उत्तर में हिर, हिर के उत्तर में विदेह, विदेह के उत्तर में रम्यक, रम्यक के उत्तर में हैरण्यवत और हैरण्यवत के उत्तर में ऐरावतवर्ष हैं। व्यवहारसिंद दिशा के नियम के अनुसार मेरु पर्वत सातों क्षेत्रों के उत्तर भाग में अवस्थित है।

सातों क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करने वाले उनके बीच छह पर्वत हैं; जो वर्षधर कहलाते हैं। वे सभी पूर्व-पश्चिम लम्बे हैं। भरत और हैमवत क्षेत्र के बीच हिमवान पर्वत है। हैमवत और हरिवर्ष का

१. दिशा का नियम सूर्य के उदयास्त पर निर्भर है। सूर्योदय की ओर मुख करके खड़े होने पर वाई तरफ उत्तरिद्शा में मेर पड़ता है। भरत- क्षेत्र में सूर्यास्त की जो दिशा है, ऐरावत क्षेत्र में वही सूर्योदय की दिशा है। इसिलए वहाँ भी सूर्योदय की ओर मुख करने से मेर पर्वत उत्तर दिशा में ही रहता है। इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में भी मेर का उत्तरवर्तित्व समझना चाहिए।

विभाजक महाहिमवान् है। हरिवर्ष और विदेह को जुदा करने वाला निषधपर्वत है। विदेह और रम्यक वर्ष को भिन्न करने वाला नीलपर्वत है। -रम्यक और हैरण्यवत को विभक्त करने वाला रुक्मी पर्वत है। हैरण्यवत और ऐरावत के बीच विभाग करने वाला शिखरी पर्वत है।

ऊपर बताये हुए सातों क्षेत्र याली के आकार वाले जंबूद्वीप में पूर्व के छोर से पश्चिम के छोर तक विस्तृत लम्बे पट के रूप में एक के बाद एक आए हैं। विदेह क्षेत्र इन सबके मध्य में है; इसलिए मेरु पर्वत भी उस क्षेत्र के बराबर मध्य में स्थित है। ऊपर बताया गया है कि विदेह क्षेत्र को -रम्यक क्षेत्र से नील पर्वत अलग करता है, और इरिवर्ष क्षेत्र को निषधपर्वत अलग करता है। विदेह क्षेत्र में मेर और और नीलपर्वत के बीच का अर्धचन्द्राकार भाग, जिसकी कि पूर्व-पश्चिम सीमा वहाँ के दो पर्वतीं से िनिश्चित होती है, वह उत्तरकुरु कहलाता है; और मेरु तथा निषधपर्वत के अचि का वैसा ही अर्धचन्द्राकार भाग देवकुर कहलाता है। देवकुर और उत्तरकुरु ये दोनों क्षेत्र विदेह (अर्थात् महाविदेह) के ही भाग हैं; परंतु उन क्षेत्रों में युगलिकों की बस्ती होने के कारण वे भिन्न रूप से पहचाने जाते हैं। देवकुरु और उत्तरकुरु के भाग जितना क्षेत्र छोड़ने पर महा-विदेह का जो पूर्व और पश्चिम भाग अवशिष्ट रहता है उस हरएक भाग में सोलह सोलह विभाग हैं। वह प्रत्येक विभाग विजय कहलाता है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर मिलकर कुल ३२ विजय होते हैं।

जम्बूद्धीय में भरतक्षेत्र की सीमा पर स्थित हिमवान पर्वत के दोनों छोर पूर्व-पिन्चम लवणसमुद्र में फैले हुए हैं। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र की सीमा पर स्थित शिखरी पर्वत के दोनों छोर मी लवणसमुद्र में फैले हुए हैं। प्रत्येक छोर दो भाग में विभाजित होने के कारण कुछ मिलाकर

दोनों पर्वतों के आठ भाग लवणसमुद्र में आये हुए हैं। वे दाढ़ों की आकृति वाले होने से दाढ़ा कहलाते हैं। प्रत्येक दाढ़ा पर मनुष्य की वस्ती वाले सात सोत क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र लवणसमुद्र में आने के कारण अंतरद्वीप रूप से प्रसिद्ध हैं। ऐसे अंतरद्वीप कुल छप्पन हैं। उनमें भी युगलिक धर्मवाले मनुष्य रहते हैं। ९-११।

जम्बूद्वीप की अपेक्षा धातकीखण्ड में भेक, वर्ष और वर्षधर की संख्या दूनी है; अर्थात् उसमें दो मेरु, चौदह वर्ष और बारह वर्षधर हैं... धातकीखण्ड और परन्तु नाम एक से ही हैं; अर्थात् जम्बूद्वीप में स्थितः पुष्करार्धद्वीप मेरु, वर्षधर और वर्ष के जो नाम हैं, वे ही धातकी-खण्डगत मेरु आदि के भी हैं। वलयाकृति धातकीखण्ड के पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध ऐसे दो भाग हैं। पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध का विभाग दो पर्वतों से हो जाता है, जो दक्षिणोत्तर विस्तृत हैं और इव्वाकार—बाण के समान सरल हैं। प्रत्येक भाग में एक-एक भेरु, सात-सात वर्ष और छः-छः वर्षधर हैं। सारांश यह कि नदी, क्षेत्र, पर्वत आदि जो कुछ जम्बूद्वीप में हैं वे धातकीखण्ड में दूते हैं। धातकीखण्ड को पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध रूपसे विभक्त करनेवाले दक्षिणोत्तर विस्तृत और इष्वाकार दो पर्वत हैं: तथा पूर्वार्ध और पिरमार्ध में पूर्व-पिश्चम विस्तृत छः छः वर्षधर पर्वत हैं। ये सभी एक ओर से कालोदिध को और दूसरी ओरसे लवणोदिध को छूते हैं। पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध में स्थित छः छः वर्षधरों को पहिये की नाभि में लगे हुए आरों की उपमा दी जाय तो उन वर्षधरों के कारण विभक्त होने वाले सात भरत आदि क्षेत्रों को आरों के बीच के अन्तर की उपमा देनी चाहिए।

मेरु, वर्ष और वर्षधरों की जो संख्या धातकीखण्ड में है, वहीं पुष्करार्ष द्वीप में है; अर्थात् उसमें भी दो मेरु, चौदह वर्ष तथा बारह वर्षधर हैं; जो इब्बाकार पर्वतों के द्वारा विभक्त पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध में हियत हैं। इस तरह मिलाने से ढाई द्वीप में कुल पाँच मेरु, तीस वर्षधर और पैंतीस वर्ष क्षेत्र हैं। उक्त पैंतीस क्षेत्र के पांच (महा) विदेह क्षेत्र में पाँच देव कुरु, पाँच उत्तरकुरु और एकसौ साठ विजय हैं। अन्तर्द्वीप सिर्फ लवणसमुद्र में होने के कारण छन्पन हैं। पुष्करद्वीप में एक मानु-पोत्तर नामका पर्वत है; जो इसके ठींक मध्य में शहर के किले की तरह गोलाकार खड़ा है और मनुष्यलोंक को घेरे हुए है। जम्बूद्वीप, धातकी-खण्ड और आधा पुष्करद्वीप ये ढाई द्वीप तथा लवण, कालोदिध ये दो समुद्र इतना ही भाग मनुष्यलोंक कहलाता है। उक्त भाग का नाम मनुष्यलोंक और उक्त पर्वत का नाम मानुषोत्तर इसलिए पड़ा है कि इसके बाहर न तो कोई मनुष्य जन्म लेता है और न कोई मरता है। छिर्फ विद्यासम्पन्न मुनि या वैक्रिय लिव्धारी मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर जा सकते हैं; पर उनका भी जन्म-मरण मानुषोत्तर के अंदर ही होता है। १२२,१३।

मानुषोत्तर पर्वत के पहले जो ढाई द्वीप और दो समुद्र कहे गए हैं,
उनमें मनुष्य की स्थिति है सही, पर वह सार्वत्रिक नहीं; अर्थात् जन्म से
मनुष्यजाति का तो मनुष्यजाति का स्थान सिर्फ ढाई द्वीप के अन्तर्गत
स्थितिक्षेत्र और जो पैतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तर्द्वीप कहे गए हैं: उन्हों
प्रकार में होता है; पर संहरण, विद्या या लिब्ध के निमित्त से
मनुष्य ढाई द्वीप के तथा दो समुद्र के किसी भी भाग में पाया जा सकता
है। इतना ही नहीं, बिल्क मेर्फ्यत की चोटी पर भी वह उक्त निमित्त
से रह सकता है। ऐसा होने पर भी यह भारतीय है, यह हैमवतीय है
इत्यादि ब्यवहार क्षेत्र के संहन्ध से और यह जम्बूद्वीपीय है, यह धातकीखण्डीय है इत्यादि ब्यवहार द्वीप के संबन्ध से समझना चाहिए। १४।

मनुष्यजाति के मुख्यतया दो भेद हैं: - आर्य और म्लेच्छ । निमित्त भेद से छह प्रकार के आर्य माने गए हैं। जैसे क्षेत्र से, जाति से, कुल से, कर्म से, शिल्प से और भाषा से। क्षेत्र-आर्य वे हैं, जो पन्द्रह कर्मभूमियों में और उनमें भी आर्यदेशों में पैदा होते हैं। जो इक्ष्वाकु, विदेह, हिर, ज्ञात, कुरू, उम्र आदि वंशों में पैदा होते हैं। जो विश्व कुल वाले हैं। कुलकर, चक्रवर्ता, बलदेव, वासुदेव और दूसरे भी जो विश्व कुल वाले हैं, वे कुल-आर्य हैं। यजन, याजन, पठन, पाठन, कृषि, लिपि, वाणिज्य आदि से आजीविका करने वाले कर्म आर्य हैं। जुलाहा, नाई, कुम्हार आदि जो अल्प आरम्भ वाली और अनिन्द्य आजीविका से जीते हैं; वे शिल्प-आर्य हैं। जो शिष्ट पुरुषमान्य भाषा में सुगम रीति से बोलने आदि का व्यवहार करते हैं, वे भाषा-आर्य हैं। इन छह प्रकार के आर्थों से विपरीत लक्षण वाले सभी म्लेच्छे हैं; जैसे, शक, यवन, कम्बोज, शबर, पुलिन्द आदि। छप्पन अन्तर्द्वापों में रहने वाले तो सभी और कर्मभूमियों में भी जो अनार्य देशोत्पन्न हैं, वे म्लेच्छ ही हैं। १५।

जहाँ मोक्षमार्ग के जानने वाले और उपदेश करने वाले तीर्थक्कर पैदा हो सकते हैं वहीं कर्मभूमि है। ढाई द्वीप में मनुष्य की पैदाइश वाले पैतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तर्द्वीप कहे गए हैं; उनमें से कर्मभूमियों का निर्देश उक्त प्रकार की कर्मभूमियाँ पंद्रह ही हैं। जैसे पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाँच विदेह। इनको छोड़कर बाकी

१. पाँच भरत और पाँच ऐरावत में प्रत्येक में साढ़े पचीस आर्थदेश गिनाये गए हैं। इस तरह ये दो सौ पचपन आर्थदेश हैं और पाँच विदेह की एकसौ साठ चक्रवर्ति-विजय आर्थदेश हैं। इन्हीं में तीर्थकर उत्पन्न होकर धर्मप्रवर्तन करते हैं। उनको छोड़कर बाकी का पन्द्रह कर्मभूमियों का भाग आर्यदेश रूप से नहीं माना जाता।

२. तीर्थंकर, गणधर आदि जो अतिशयसम्पन्न हैं वे शिष्ट, उनकी भाषा संस्कृत, अर्धमागधी इत्यादि ।

२. इस न्याख्या के अनुसार हैमवत आदि तीस भोगभूमियों अर्थात् अकर्मभूमियों में रहने वाले म्लेच्छ ही हैं।

के बीस क्षेत्र तथा सब अन्तर्द्वीप अकर्मभूमि (मोगभूमि) ही हैं। यद्यपि देवकुर और उत्तरकुर ये दो विदेह के अंदर ही हैं, तथापि वे कर्मभूमियाँ नहीं; क्योंकि उनमें युगलिक-धर्म होने के कारण चारित्र कभी सम्भव नहीं है, जैसा कि हैमवत आदि अकर्मभूमियों में नहीं है। १६।

मनुष्य की उत्ऋष्ट स्थिति — जीवितकाल तीन पत्योपम और जघन्य मनुष्य और तिर्यञ्च स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण ही है। तिर्यर्ची की की स्थिति भी उत्ऋष्ट और जघन्य स्थिति मनुष्य के बराबर अर्थात् उत्ऋष्ट तीन पत्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण ही है।

भव और कायभेद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म पाकर उसमें जधन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काल तक जी सकता है वह भविस्थिति है; और बीच में किसी इसरी जाति में जन्म न प्रहण करके किसी एक ही जाति में बार बार पैदा होना कायस्थिति है। ऊपर मनुष्य और तिर्यञ्च की जो जधन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वह उनकी भविस्थिति है। कायस्थिति का विचार इस प्रकार है: मनुष्य हो या तिर्यञ्च; सब की जधन्य कायस्थिति तो भविस्थिति की तरह अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है। मनुष्य की उत्कृष्ट कायस्थिति सात अथवा आठ भवप्रहण परिमाण है; अर्थात् कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यजाति में लगातार सात अथवा आठ जन्म तक रहने के बाद अवश्य उस जाति को छोड़ देता है।

सब तिर्यम्बों की कायिस्थिति भवस्थिति की तरह एकसी नहीं है। इसिलिए उनकी दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन आवश्यक है। पृथ्वी-काय की भवस्थिति बाईस हजार वर्ष, जलकाय की सात हजार वर्ष, वायुकाय की तीन हजार वर्ष, तेजःकाय की तीन अहोरात्र भवस्थिति है। उन चारों की कायस्थिति असंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी प्रमाण है। वनस्पतिकाय की भवस्थिति दस हजार वर्ष और कायस्थिति अनन्त

उत्सिर्पणी-अवसिर्पणी प्रमाण है। द्वीन्दिय की मवस्थित बारह वर्ष, त्रीन्द्रिय की उनचास अद्दोरात्र और चतुरिन्द्रिय की छः मास प्रमाण है। इन तीनों की कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष की है। पन्नेन्द्रिय तिर्यन्नों में गर्भज और संमूर्छिम की भवस्थिति भिन्न भिन्न है। गर्भज की, जैसे जलचर, उरग और मुजग की करोड़ पूर्व, पक्षियों की पत्योपम का असंख्यातवाँ भाग और चतुष्पद स्थलचर की तीन पत्योपम भवस्थिति है। संमूर्छिम की, जैसे जलचर की करोड़ पूर्व, उरग की त्रेपन हजार, मुजग की वयालीस हजार वर्ष की भवस्थिति है। पक्षियों की बहत्तर हजार, स्थलचरों की चौरासी हजार वर्ष प्रमाण भवस्थिति है। गर्भज पन्नेन्द्रिय तिर्यन्न की कायस्थिति सात या आठ जनमग्रहण और संमूर्छिम की सात जनमग्रहण परिणाम है। १७, १८।

## चौथा अध्याय

तीसरे अध्यायमें मुख्यतया नारक, मनुष्य और तिर्यञ्च का वर्णन किया गया है। अब इस अध्याय में मुख्यतया देवों का वर्णन करते हैं।

देवों के प्रकार---

### देवाश्रतुर्निकायाः । १ ।

देव चार निकाय वाले हैं।

निकाय का मतलब समूह विशेष या जाति है। देवों के चार निकाय हैं: १. भवनपति, २. व्यन्तर, ३. ज्योतिष्क, और ४. वैमानिक। १।

तीसरे निकायकी लेश्या-

### तृतीयः 'पीतलेश्याः । २ ।

तीसरा निकाय पीतलेश्या वाला है।

उक्त चार निकायों में तीसरे निकायके देव ज़्योतिष्क हैं। उनमें िसिर्फ पीत—तेजो लेश्या है। यहाँ लेश्योका मतलब द्रव्यकेश्या अर्थात्

१. दिगम्बर परंपरा भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिष्क इन तीन निकायोंमें कृष्ण से तेजः पर्यन्त चार लेक्याएँ मानती है; पर श्वेताम्बर परंपरा भवनपति, व्यन्तर दो निकाय में ही उक्त चार लेक्याएँ मानती हैं; और ज्योतिष्किनिकाय में सिर्फ तेजोलेक्या मानती है। इसी मतभेद के कारण क्वेताम्बर परम्परा में यह दूसरा और आगे का सातवाँ ये दोनों सूत्र भिन्न हैं। दिगम्बर परम्परामें इन दोनों सूत्रों के स्थानमें सिर्फ एक ही सूत्र 'आदितिस्त्रियु पीतान्तलेक्याः' पाया जाता है।

२. लेश्या का विशेष स्वरूप जानने के लिए देखो हिन्दी चौथे कर्म-प्रनथ में लेश्या शब्द विषयक परिशिष्ट पृ० ३३ ।

शारीरिक वर्ण से है, अध्यवसाय विशेष रूप भावलेश्या से नहीं; क्योंकि भावलेश्या तो चारों निकायों के देवों में छहीं पाई जाती हैं। २।

#### चार निकायों के मेद-

# द्शाष्टपश्चद्वाद्शविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः । ३ ।

कल्पोपन्न देव तक के चतुर्निकायिक देव अनुक्रमसे दस, आठ, पाँच और बारह भेद वाले हैं।

भवनपतिनिकाय के दस, व्यन्तरिनकाय के आठ, ज्योतिष्किनिकाय के पाँच और वैमानिकिनकाय के बारह भेद हैं; जो सब आगे कहे जायँगे। वैमानिकिनकाय के बारह भेद कहे हैं, वे कल्पोपन वैमानिक देव तक के समझने चाहिएँ; क्योंकि कल्पातीत देव हैं तो वैमानिक निकाय के, पर उक्त बारह भेदों में नहीं आते। सौधर्म से अच्युत तक बारह स्वर्ग—देवलोक हैं, वे कल्प कहलाते हैं। ३।

### चतुर्निकाय के अवान्तर भैद-

## इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिश्चपारिषद्यात्मरक्षलोकषा-लानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्विषकाश्वेकशः । ४ । त्रायस्त्रिशलोकपालवर्ज्यो व्यन्तरज्योतिष्काः । ५ ।

चतुर्निकाय के उक्त दस आदि एक-एक इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिशः, पारिषय, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक रूप हैं।

व्यन्तर और ज्योतिष्क त्रायिक्षश तथा लोकपाल रहित हैं।

भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दस प्रकार के देव हैं। के हरएक किस्म के देव इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में विभक्त हैं। १. इन्द्र वे हैं जो सामानिक आदि सब प्रकार के देवों के स्वामी हों।

२. सामानिक वे हें जो आयु आदि में इन्द्र के समान हों अर्थात् जो अमास, पिता, गुरु आदि की तरह पूज्य हैं; पर जिनमें सिर्फ इन्द्रत्व नहीं। है। ३. त्रायिक्षश वे हैं जो देव, मंत्री या पुरोहित का काम करते हैं। ४. पारिषद्य वे हैं जो मित्र का काम करते हैं। ५. आत्मरक्षक वे हैं जो शक्त उठाये हुए आत्मरक्षक रूप से पीठ की ओर खड़े रहते हैं। ६. लोकपाल वे हैं जो सरहद की रक्षा करते हैं। ७. अनीक वे हें जो सैनिक रूप और सेनाधिपित रूप हैं। ८. प्रकीर्णक वे हैं जो नगरवासी और देशवासी के समान हैं। ९. आमियोग्य—सेवक वे हैं जो दास के तुल्य हैं। १०. किल्विषिक वे हैं जो अन्त्यज समान हैं। बारह देवलोकों में अनेक प्रकार के वैमानिक देव भी इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में विभक्त हैं।

व्यन्तरिकाय के आठ और ज्योतिष्किनकाय के पाँच भेद सिर्फः इन्द्र आदि आठ विभागों में ही विभक्त हैं, क्योंकि इन दोनों निकायों में: त्रायिक्षेश और लोकपाल जाति के देव नहीं होते। ४,५।

इन्द्रों की संख्या का नियम-

## पूर्वयोद्धीन्द्राः । ६।

पहले के दो निकायों में दो दो इन्द्र हैं।

मवनपतिनिकाय के अमुरकुमार आदि दसीं प्रकार के देवों में तथा व्यन्तरिनकाय के किन्नर आदि आठीं प्रकार के देवों में दो दो इन्द्र हैं। जैसे; चमर और बिल अमुरकुमारों में, धरण और भूतानन्द नामकुमारों में, हिर और हिरसह विशुत्कुमारों में, बेणुदेव और बेणुदारी मुपर्णकुमारों में, अमिशिख और अग्रिमाणव अमिकुमारों में, बेलम्ब और प्रभन्नन वातकुमारों में, मुद्दोव और महाद्योप स्तिनितकुमारों में, जलकान्त और जलप्रम उदिध-

कुमारों में, पूर्ण और वासिष्ठ द्वीपकुमारों में तथा अमितगति और अमित-वादन दिक्कुमारों में इन्द्र हैं। इसी तरह व्यन्तरनिकाय में भी; किन्नरों में किन्नर और किंपुक्व, किंपुक्वों में सत्पुक्व और महापुक्व, महोरग में अति-काय और महाकाय, गान्धवों में गीतरित और गीतयशः, यक्षों में पूर्णभद्र और मणिभद्र, राक्षसों में भीम और महाभीम, भृतों में प्रतिरूप और अप्रतिरूप तथा पिशाचों में काल और महाकाल ये दो दो इन्द्र हैं।

भवनपति और व्यन्तर इन दो निकायों में दो दो इन्द्र कहने से शेष दो निकायों में दो दो इन्द्रों का अभाव सूचित किया गया है। ज्योतिष्क में तो चन्द्र और सूर्य ही इन्द्र हैं। चन्द्र और सूर्य असंख्यात हैं; इसलिए ज्योतिष्कनिकाय में इन्द्र भी इतने ही हुए। वैमानिकनिकाय में इरएक कल्प में एक एक इन्द्र है। सौधर्म-कल्प में शक, ऐशान में ईशान, सानत्कुमार में सनत्कुमार नामक इन्द्र हैं, इसी तरह ऊपर के देवलोकों में उन देवलोकों के नामवाला एक एक इन्द्र है। सिर्फ विशेषता इतनी है पिक आनत और प्राणत इन दो का इन्द्र एक है जिसका नाम प्राणत है। आरण और अच्युत इन दो कल्पों का इन्द्र भी एक है, जिसका नाम है अच्युत। ६।

### पहले दो निकायों में लेश्या-भीतान्तलेश्याः । ७।

पहले दो निकाय के देव पीत-तेजः पर्यन्त लेश्या वाले हैं।

भवनपति और न्यन्तर जाति के देवों में शारीरिक वर्णरूप द्रव्यलेश्या न्वार ही मानी जाती हैं। जैसे – कृष्ण, नील, कापोत और पीत – तेजः। ७१

> देवों के कामसुख का वर्णन-कायप्रवीचारा आ ऐशानात् । ८ ।

## शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रतीचारा द्वयोद्धयोः । ९ । परेऽप्रवीचाराः । १० ।

ऐशान तक के देव कायप्रवीचार अर्थात् शर्शर से विषयपुख भोगने वाले होते हैं।

वाकी के देव दो दो कर्लों में क्रम से स्पर्श, रूप, शब्द और संकल्प द्वारा विषयंषुख भोगने वाले होते हैं।

अन्य सत्र देव प्रवीचार रहित अर्थात् वैषिक सुखभोग से रहिता होते हैं।

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और पहले तथा दूसरे स्वर्ग के वैमा-निक- इतने देव मनुष्य की तरह शरीर से काममुख का अनुभव करके प्रसन्नता लाभ करते हैं।

तीसरे स्वर्ग से अपर के वैमानिक देव मनुष्य के समान सर्वाङ्गीण दारीरस्पर्श द्वारा काममुख नहीं भोगते; किन्तु अन्य अन्य प्रकार से वैपयिक सुल का अनुभव करते हैं। जैसे तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव तो देवियों के स्पर्शमात्र से कामतृष्णा की द्यान्ति कर छेते हैं, और सुख का अनुभव करते हैं। पाँचवें और छटे स्वर्ग के देव देवियों के सुसिष्जत रूप की देखकर ही विषयसुखजन्य संतोष छाभ कर छेते हैं। सातवें और आठवें स्वर्ग के देवों की कामवासना देवियों के विविध शब्दमात्र को सुनने से शान्त हो जाती है और उन्हें विषयसुख के अनुभव का आनन्द मिलता है। नववें और दसवें तथा ग्यारहवें और बारहवें इन दो जोड़ों अर्थात् चार स्वर्गों के देवों की वैपयिक तृप्ति िर्फ देवियों के चिन्तनमात्र से हो जाती है। इस तृप्ति के लिए उन्हें न तो देवियों के स्पर्श की, न रूप देखने की और न गीत आदि सुनने की अपेक्षा रहती है। सारांश यह है कि—दूसरे स्वर्ग तक ही देवियों हैं, हपर नहीं। इसिलए वें जब तीसरे आदि उपर के स्वर्ग में

बहनेवाले देवों को विषयमुख के लिए उत्मुक और इस कारण अपनी ओर आदर्शाल जानती हैं, तभी वे ऊपर के देवों के निकट पहुँच जाती हैं; बहाँ पहुँचते ही उनके हस्त आदि के स्पर्शमात्र से तीसरे, चौथे स्वर्ग के देवों की कामतृप्ति हो जाती है। उनके शृहारसिजत मनोहर रूप को देखने मात्र से पाँचवें और छठे स्वर्ग के देवों की कामलालसा पूर्ण हो जाती है। इसी तरह उनके सुन्दर संगीतमय शब्द की सुनने मात्र से सातवें और आठवें स्वर्ग के देव वैषियक आनन्द का अनुभव कर लेते हैं। देवियों की पहुँच सिर्फ आठवें स्वर्ग तक ही है, इसके ऊपर नहीं । नववें से बारहवें स्वर्ग के देवों की काम-मुखतृप्ति केवल देवियों के चिन्तनमात्र से हो जाती है। बारहवें स्वर्ग से ऊपर जो देव हैं वे शान्त और कामलालसा से रहित होते हैं। इसिलए उनको देवियों के स्पर्श, रूप, शब्द या चिन्तन द्वारा कामसुख भोगने की अपेक्षा नहीं रहती; फिर भी वे अन्य देवीं से अधिक सन्तुष्ट और अधिक सुखी होते हैं। कारण स्पष्ट है और वह यह कि-च्यों ज्यों कामवासना की प्रबलता त्यों त्यों चित्तसंक्रेश अधिक, ज्यों ज्यों चित्तसंक्षेरा अधिक लों लों उसको मिटाने के लिए विषयभोग भी अधि-काधिक चाहिए । दूसरे स्वर्ग तक के देवों की अपेक्षा तीसरे और चौथे के देवों की, और उनकी अपेक्षा पाँचवें छठे के देवों की-इस तरह ऊपर ऊपर के स्वर्ग के देवों की कामवासना मन्द होती है। इसलिए उनके चित्त-संक्रेश की मात्रा भी कम होती है। अतएव उनके काममोग के साधन भी अल्प कहे गए हैं। बारहवें स्वर्ग के ऊपरवाले देवों की कामवासना शान्त होती है, इस कारण उन्हें स्पर्श, रूप, शब्द, चिन्तन आदि में से किसी भी भोग की इच्छा नहीं होती। चे संतोषजन्य परमसुख में निमन रहते , हैं। यही कारण है कि जिससे नीचे नीचे की अपेक्षा उपर उपर के देवीं का सुख अधिकाधिक माना गया है। ८-१०।

चतुर्निकाय देवों के पूर्वोक्त मेदों का वर्णन-

भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाप्रिवातस्तनितोदधि-द्वीपदिक्कमाराः । ११।

व्यन्तराः किन्नरिकंपुरुषमहोरगगान्धर्वयक्षराक्षसभूत-

पिशाचाः । १२।

ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णतारकाश्च ।१३।

मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके । १४।

तत्कृतः कालाविभागः । १५।

बहिरबस्थिताः । १६।

वैमानिकाः । १७।

कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च । १८ ।

उपर्युपरि । १९ ।

सीधर्मेशानसानत्क्रमारमाहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्र-सहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रेवेयकेषु वि-जय वैजयन्तजयन्ताऽपराजितेषु सर्वार्थसिद्धे च । २०।

असुरकुमार, नागकुमार, वियुतकुमार, सुपर्णकुमार, अमिकुमार, वातकुमार, स्तानितकुमार, उद्धिकुमार, द्वीपकुमार, और दिनकुमार ये भवनवासीनिकाय हैं।

किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गान्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, और पिशाच ये व्यन्तरनिकाय हैं।

१. श्वेताम्बर संप्रदाय में बारह कल्प हैं; पर दिगम्बर संप्रदाय सोलह कल्प मानता है; उनमें ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, शुक्र और शतार नाम के चार कल्प अधिक हैं। जो कमशः छठे, आठवें, नववें और ग्यारहवें नवर पर आते हैं। दिगम्बर स्वपाठ के लिए देखो सूत्रों का तुलनात्मक परिशिष्ट।

सूर्य, चन्द्र तथा ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्ण तारा ये ज्योतिष्क-निकाय हैं।

वे मनुष्यलोक में मेरु की चारों ओर प्रदक्षिणा करने वाले तथा। नित्य गतिशील हैं।

काल का विभाग उन — चरज्योतिष्कों द्वारा किया हुआ है।
ज्योतिष्क मनुष्यलोक के बाहर स्थिर होते हैं।
चतुर्थ निकायवाले वैमानिक देव हैं।
वे कल्पोपपन और कल्पातीत रूप हैं।
और ऊपर उपर रहते हैं।

सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लानतक, महाशुक, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत तथा नव प्रैवेयक और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वाधिसद में उनका निवास है।

दसों प्रकार के भवनपति जम्बूद्धीपगत सुमेर पर्वत के नीचे, उसके दक्षिण और उत्तर भाग में तिरछे अनेक कोटाकोटि लक्ष योजन तक रहते हैं। असुरकुमार बहुत करके आवासों में और कभी भवनों में बसते हैं, तथा नागकुमार आदि सब प्रायः भवनों में ही बसते हैं। आवास रलप्रभा के पृथ्वीपिंड में से ऊपर नीचे के एक एक हजार योजन छोड़कर बीच के एक लाख अटहत्तर हजार योजन परिमाण भाग में सब जगह हैं; पर भवन तो रलप्रभा के नीचे नव्वे हजार योजन परिमाण भाग में ही होते हैं। आवास बड़े मण्डप जैसे होते हैं और भवन नगर सहश। भवन बाहर से गोल भीतर से समचतुक्किण और तले में पुष्करकिता जैसे होते हैं।

समी भवनपति, दुमार इसिलए कहे जाते हैं कि वे कुमार की तरह देखने में मनोहर तथा मुकुमार हैं और मृदु व मधुर गतिवाले तथा काँड़ाशील

हैं । दसों प्रकार के भवनपतियों की चिह्नादि स्परूपसम्पत्ति जन्म से ही अपनी अपनी जाति में जुदा जुदा है। जैसे — अपुरकुमारों के मुकुट में चूड़ामणि का चिह्न होता है। नागकुमारों के नाग का, विद्युत्कुमारों के वज्र का, सुपर्णकुमारों के गरुड़ का, अमिकुमारों के घट का, वातकुमारों के अश्व का, स्तनितकुमारों के वर्धमान—शरावसंपुर (शरावयुगल) का, उद्धिकुमारों के मकर का, द्वीपकुमारों के सिंह का और दिक्कुमारों के इस्ति का चिह्न होता है। नागकुमार आदि सभी के चिन्ह उनके आभरण में होते हैं। सभी के वस्त्र, शस्त्र, भूषण आदि विविध होते हैं। ११।

सभी व्यन्तर देव ऊर्ध्व, मध्य और अधः – तीनों लोकों में भवन और आवासों में बसते हैं। वे अपनी इच्छा से या दूसरों की प्रेरणा से भिन्न भिन्न जगह जाया करते हैं। उनमें से कुछ व्यन्तरों के भेद-प्रभेद तो मनुष्यों की भी सेवा करते हैं। वे विविध प्रकार के पहाड़ और गुफाओं के अन्तरों में तथा वनों के अन्तरों में बसने के कारण व्यन्तर कहलाते हैं। इनमें से किन्नर नामक व्यन्तर के दस प्रकार हैं; जैसे – किन्नर; किंपुरुष, किंपुरुषोत्तम, किन्नरोत्तम, हृदयंगम, रूपशाली, अनिन्दित, मनोरम, रतिप्रिय और रतिश्रेष्ठ । किंपुरुष नामक व्यन्तर के दस प्रकार हैं; जैसे- पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषवृषभ, पुरुषोत्तम, व्यतिपुरुष, मरुदेव, मरुत, मेरुप्रभ और यशस्वान्। महोरग के दस प्रकार ये हैं- भुजग, भोगशाली, महाकाय, अतिकाय, स्कन्धशाली, मनोरम, महावेग, महेष्वक्ष, मेरुकान्त और मास्वान्। गान्धर्व के बारह प्रकार ये हैं- हाहा, हूहू, तुम्बुरव, नारद, ऋषिवादिक, भूतवादिक, कादम्ब, महा-कादम्ब, रैवत, विश्वावसु, गीतरित और गीतयशः । यक्षीके तेरह प्रकार ये

१. संग्रहणी में उद्धिकुमारों के अश्व का और वातकुमारों के मकर का चिन्ह लिखा है, गा॰ २६।

हैं- पूर्णभद्र, माणिभद्र, श्वेतभद्र, हरिभद्र, समनोभद्द, व्यतिपातिकभद्द, सुभद्र, सर्वतोभद्र, मनुष्ययक्ष, वनाधिपति, वनाहार, रूपयक्ष और यक्षोत्तम। राक्षसों के सात प्रकार ये हैं- भीम, महाभीम, विव्ञ, विनायक, जलराक्षस, राक्षस और ब्रह्मराक्षस। भूतोंके नथ प्रकार ये हैं- सुरूप, प्रतिरूप, अतिरूप, भूतोत्तम, स्कन्दिक, महास्कन्दिक, महावेग, प्रतिच्छक और आकाशग। पिशाचों के पन्द्रह भेद ये हैं- कृष्माण्ड, पटक, जोप, आन्हक, काल, महाकाल, चौक्ष, अचौक्ष, तालपिशाच, मुखरापिशाच, अधस्तारक, देह, महाविदेह, तृष्णीक और वनपिशाच।

आठों प्रकार के व्यन्तरों के चिन्ह अनुक्रम से अशोक, चम्पक, नाग, तुम्बरु, वट, खट्टाङ्की, सुलस और कदम्बक हैं। खट्टाङ्क के सिवा शेष सब चिह्न वृक्ष जाति के हैं, सब चिह्न उनके आभूषण आदि में होते हैं। १२।

मेर के समतल भूभाग से सातसौ नन्त्रे योजन की ऊँचाई पर ज्योतिश्रक के क्षेत्र का आरम्भ होता है; जो वहाँ से ऊँचाई में एक सौ दस योजन परिमाण है, और तिरछा असंख्यात द्वीप-पञ्चिविध ज्योतिष्क समुद्र परिमाण है। उसमें दस योजन की ऊँचाई पर अर्थात् उक्त समतल से आठ सौ योजन की ऊँचाई पर सूर्यके विमान हैं, वहाँ से अस्सी योजन की ऊँचाई पर अर्थात् समतल से आठ सौ अस्सी योजन की ऊँचाई पर अर्थात् समतल से आठ सौ अस्सी योजन की ऊँचाई तक में अर्थात् समतल से निमान हैं; वहाँ से बीस योजन की ऊँचाई तक में अर्थात् समतल से नव सौ योजन की ऊँचाई तक में प्रह, नश्चन्त्र और प्रकीर्ण तारे हैं। प्रकीर्ण तारे कहने का मतलब यह है कि अन्य कुछ तारे ऐसे भी हैं जो अनियतचारी होनेसे कभी सूर्य, चन्द्र के नीचे भी चलते हैं और कभी ऊपर भी। चन्द्र के ऊपर बीस योजन की ऊँचाई में पहले चार योजन की ऊँचाई पर नश्चन्न हैं, इसके बाद चार योजन की

१. तापस का उपकरण विशेष ।

ऊँचाई पर बुधमह, बुध से तीन योजन ऊँचे शुक, शुक्र से तीन योजन ऊँचे गुरु, गुरु से तीन योजन ऊँचे मङ्गल और मङ्गल से तीन योजन ऊँचे हानैश्वर है। अनियतचारी तारा जब सूर्य के नीचे चलता है, तब वह सूर्य के नीचे दस योजन प्रमाण ज्योतिष-क्षेत्र में चलता है। ज्योतिष-प्रकाशमान विमान में रहने के कारण सूर्य आदि ज्योतिष्क कहलाते हैं। उन सबके मुकुटों में प्रभामण्डल का सा उज्ज्वल, सूर्यादि के मण्डल जैसा ंचिह होता है। सूर्य के सूर्यमण्डल का सा, चन्द्र के चन्द्रमण्डल का सा और तारा के तारामण्डल का सा चिह्न समझना चाहिए। १३।

मानुपोत्तर नामक पर्वत तक मनुष्यलोक है, यह बात पैइले कही जा चुकी है। उस मनुष्यलोक में जो ज्योतिष्क हैं, वे सदा अमण किया करते हैं। उनका भ्रमण मेरु के चारों ओर होता है। मनुष्य-लोक में कुल सूर्य और चन्द्र एकसी बत्तीस हैं। जैसे-जम्बूद्वीप में दो दो, लवणमुद्र में चार चार, धातकीखण्ड में बारह बारह, ·कालोदिधि में बयालीस बयालीस और पुष्करार्ध में बहत्तर बहत्तर सूर्य तथा चन्द्र हैं। एक एक चन्द्र का परिवार अट्ठाईस नक्षत्र, अट्ठासी प्रह और छियासट हजार नवसौ पचहत्तर कोटाकोटी तारों का है। यद्यपि लोक-मर्यादा के स्वभाव से ही ज्योतिष्क विमान सदा ही आपसे आप फिरते रहते हैं; तथापि समृद्धि विशेष प्रकट करने के लिए और आभियोग्य-सेवक नाम कर्म के उदय से की डाशील कुछ देव उन विमानों को उठाकर घूमते रहते हैं। आगे के भाग में सिंहाक़ात, दाहिने गजाक़ाति, पीछे वैललपधारी और उत्तर में अश्वरूपधारी देव विमान के नीचे लग कर अमण किया करते हैं। १४।

१. देखो अ० ३, स्० १४।

मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष; मास आदि; अतीत, वर्त्तमान आदि; तयह संख्येय असंख्येय, आदि रूप से अनेक प्रकार का कालव्यवहार मनुष्यलोक में ही होता है; उसके बाहर नहीं। मनुष्यलोक के बाहर कालविभाग अगर कोई कालव्यवद्वार करनेवाला हो और ऐसा व्यवहार करे तो भी वह मनुष्यलोक प्रसिद्ध व्यवहार के अनुसार ही; क्योंकि व्याव-हारिक कालविभाग का मुख्य आधार नियत किया मात्र है। ऐसी किया सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्कों की गति ही है। गति भी ज्योतिष्कों की सर्वत्र नहीं पाई जाती, सिर्फ मनुष्यलोक के अंदर वर्तमान ज्योति की में ही पाई जाती है। इसीलिए माना गया है कि काल का विभाग ख्योतिष्कों की विशिष्ट गति पर ही निर्भर है। दिन, रात, पक्ष आदि जो स्थूल कालविभाग हैं, वे सूर्य आदि ज्योतिष्कों की नियत गति पर अवलम्बित होने के कारण उससे जाने जा सकते हैं, समय आवलिका आदि सूक्ष्म कालविभाग उससे नहीं जाने जा सकते। स्थान विशेष में स्र्यं के प्रथम दर्शन से लेकर स्थान विशेष में जो स्र्यं का अदर्शन होता है; इस उदय और अस्त के बीच की सूर्य की गतिकिया से ही दिन का व्यवहार होता है। इसी तरह सूर्य के अस्त से उदय तक की गतिकिया से रात का व्यवहार होता है। दिन और रात का तीसवाँ भाग मुहूर्त है। पंद्रह दिनरात का पक्ष है। दो पक्षों का मास, दो मास की ऋतु, तीन ऋतु का अयन, दो अयन का वर्ष, पाँच वर्षी का युग इत्यादि अनेक प्रकार का लौकिक कालविभाग सूर्य की गतिकिया से किया जाता है। जो किया चाल् है वह वर्तमान काल, जो होनेवाली है वह अनागत काल और जो हो चुकी है वह अतीत काल । जो काल गिनती में आ सकत

है वह संख्येय, जो गिनती में नहीं आ सकता सिर्फ उपमान द्वारा जाना जा सकता है वह असंख्येय, जैसे-पत्योपम, सागरोपम आदि; और जिसका अन्त नहीं वह अनन्त है। १५।

मनुष्यलोक के बाहर के सूर्य आदि ज्योतिष्क विमान स्थिर हैं; क्योंकि उनके विमान स्वभाव से ही एक जगह कायम रहते हैं, इधर-उधर भ्रमण नहीं करते। इसी कारण से उनकी लेश्या और उनका प्रकाश भी एकहप स्थिर है, अर्थात् वहाँ राहु आदि की छाया न पड़ने से ज्योतिष्कों का स्वाभाविक पीतवर्ण ज्यों का त्यों बना रहता है और उदय-अस्त न होने के कारण उनका लक्ष योजन परिमाण प्रकाश भी एकसा स्थिर ही रहता है। १६।

चतुर्थ निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं। उनका वैमानिक नाम पारिभाषिक मात्र है; क्योंकि विमान से चलने वाले वैमानिक देव तो अन्य निकाय के देव भी हैं। १७।

वैमानिक के कल्पोपपन्न और कल्पातीत ऐसे दो भेद हैं। जो कल्प में रहते हैं वे कल्पोपपन्न और जो कल्प के ऊपर रहते हैं वे कल्पातीत कहलाते हैं। ये सभी वैमानिक न तो एक ही स्थान में हैं और न तिरछे हैं किन्तु एक दूसरे के ऊपर-ऊपर वर्तमान हैं। १८, १९।

कल्प के सौधर्म, ऐशान आदि बारह भेद हैं। उनमें से सौधर्म-कल्प ज्योतिश्रक के ऊपर असंख्यात योजन चढ़ने के बाद मेर के दक्षिण भाग से उपलक्षित आकाशप्रदेश में स्थित है। उसके बहुत ऊपर किन्तु उत्तर की ओर ऐशान कहप है। सौधर्म कल्प के बहुत समश्रेणि में सानत्कुमार कत्य है, और ऐशान के ऊपर समश्रेणि में माहेन्द्र कल्प है।

१. यह तो अनन्त का शब्दार्थ है। उसका पूरा भाव समझने के प्लिये देखो, चौथा कर्मग्रन्थ।

इन दोनों के मध्य में किन्तु ऊपर ब्रह्मलोंक कल्प है। इसके ऊपर समश्रीण में कम से लान्तक, महाशुक्त, और सहस्रार ये तीन कल्प एक दूसरे के ऊपर हैं। इनके ऊपर सौधर्म और ऐशान की तरह आनत, प्राणत दो कल्प हैं। इनके ऊपर समश्रीण में सानत्कुमार और माहेन्द्र की तरह आरण और अच्युत कल्प हैं। कल्पों के ऊपर अनुक्रम से नव विमान ऊपर ऊपर हैं; जो पुरुषाकृति लोक के बीवास्थानीय भाग में होने के कारण बैवेयक कहलाते हैं। इनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध के पाँच विमान उपर ऊपर हैं जो सबसे उत्तर-प्रधान होने के कारण अनुतर कहलाते हैं।

सौधर्म से अच्युत तक के देव कल्पोपपन और इनके ऊपर के सभी देव कल्पातीत हैं। कल्पोपपन्न में स्वामि-सेवक भाव है, कल्पातीत में नहीं; वे तो सभी इन्द्रवत् होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं। मनुष्यलोक में किसी निमित्त से जाना हुआ, तो कल्पोपपन देव ही जाते आते हैं, कल्पा-तीत अपने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। २०।

कुछ बातों में देवों की उत्तरोत्तर अधिकता और हीनता-स्थितिप्रभावसुखद्यतिलेक्याविशुद्धीन्द्रियाविधिविषयतो-ऽधिकाः । २१। गतिश्वरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः । २२।

स्थिति, प्रभाव, मुख, ग्रुति, लेश्याविशुद्धि, इन्द्रियविषय और अवधि-विषय में ऊपर ऊंपर के देव अधिक हैं।

गति, शरीर, परिष्रह और अभिमान में ऊपर ऊपर के देव हीन हैं। नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देव सात बातों में अधिक होते हैं; जैसे— इसका विशेष खुलासा आगे तीसर्वे सूत्र से लेकर वेपनवें सूत्र तक है।

नित्रह, अनुप्रह करने का सामर्थ्य; अणिमा महिमा आदि सिद्धि का सामर्थ्य और आक्रमण करके दूसरों से काम करवाने का बल—यह सब प्रभाव के अन्तर्गत हैं। ऐसा प्रभाव यद्यपि ऊपर ऊपर २ प्रभाव के देवों में अधिक होता है; तथापि उनमें उत्तरोत्तर अभिक मान व संक्रेश कम होने से वे अपने प्रभाव का उपयोग कम ही करते हैं।

इन्द्रियों के द्वारा उनके ब्राह्मविषयों का अनुभव करना सुख है। शरीर, वस्न और आभरण आदि की दीप्ति ही धृति है। उक्त सुख और युति उपर-उपर के देवों में अधिक होने के कारण ३,४ सुख और युति उत्तरोत्तर क्षेत्रस्वभावजन्य शुभ पुद्गलपरिणाम की प्रकृ-ष्टता ही है।

लेश्या का नियम अगले तेवीसवें सूत्र में स्पष्ट होगा। यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि जिन देवों की लेश्या समान है, उनमें भी नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवों की लेश्या संक्रेश की ५ लेश्या की विशुद्धि कमी के कारण उत्तरोत्तर विशुद्ध, विशुद्धतर ही होती है।

दूर से इष्ट विषयों को प्रहण करने का जो इन्द्रियों का सामर्थ्य, वह भी उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि और संक्लेश की न्यूनता ६ इन्द्रियविषयक के कारण ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक-अधिक है।

अवधिज्ञान का सामर्थ्य भी ऊपर-ऊपर के देवों में ज्यादा ही होता है। पहले, दूसरे स्वर्ग के देव अधोभाग में रत्नप्रभा तक, तिरछे भाग में असंख्यात लाख योजन तक और ऊर्ध्वभाग में अपने-अपने भवन तक अवधिज्ञान से जानने का सामर्थ्य रखते हैं। तीसरे-चौथे स्वर्ग के देव

अधोभाग में शर्कराष्ट्रमा तक, तिरछे भाग में असं ७ अवधिज्ञान का ख्यात लाख योजन तक और ऊर्ध्वभाग में अपने-विषय अपने भवन तक अवधिशान से देख सकते हैं; इसी तरह कमशः बढ़ते-बढ़ते अन्त में अनुत्तर-विमानवासी देव सम्पूर्ण लोक-नाली को अवधिज्ञान से देख सकते हैं। जिन देवों के अवधिज्ञान का क्षेत्र समान होता है, उनमें भी नीचे की अपेक्षा ऊपर के देव विशुद्ध, विशुद्धतर ज्ञान का सामर्थ्य रखते हैं। २१।

चार बातें ऐसी हैं जो नीचे की अपेक्षा ऊपर उपर के देवों में कम-कम पाई जाती हैं; जैसे---

गमनिकया की शक्ति और गमनिकया में प्रवृत्ति ये दोनों ही ऊपर छपर के देवों में कम पाई जाती हैं; क्योंकि ऊपर ऊपर के देवों में उत्तरो-त्तर महानुभावता और उदासीनता अधिक होने के कारण १ गति . देशान्तर विषयक कींड़ा करने की रित कम-कम होती जाती है। सानःकुमार आदि के देव जिन की जघन्य स्थिति दो सागरोपम होती है, वे अधोभाग में सातवें नरक तक और तिरछे असंख्यात हजार कोड़ाकोड़ी योजन पर्यन्त जाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसके बाद के जघन्य स्थिति वाले देवों का गतिसामर्थ्य घटते-घटते यहाँ तक घट जाता है कि ऊपर के देव अधिक से अधिक तीसरे नरक तक ही जाने का सामर्थ्य रखते हैं। शक्ति चाहे अधिक हो, पर कोई देव अधोभाग में तीसरे नरक से आगे न गया है और न जायगा।

शरीर का परिमाण पहले, दूसरे स्वर्ग में सात हाथ का; तीसरे, चौथे स्वर्ग में छः हाय का; पाँचवें, छठे स्वर्ग में पांच हाय २ शरीर का; सातवें, आठवें स्वर्ग में चार हाथ का; नववें से बारहवें स्वर्ग तक में तीन तीन हाय का; नव प्रैवेयक में दो हाय का और अनुत्तरविमान में एक हाय का है।

पहले स्वर्ग में बत्तीस लाख विमान; दूसरे में अट्टाईस लाख, तीसरे में बारह लाख, चौथे में आठ लाख, पाँचवें में चार लाख, छटे में पचास हजार, सातवें में चालीस हजार, आठवें में छः हजार, नववें से बारहवें तक में सात सौ, अधोवतीं तीन प्रैवेयक में एकसौ ग्यारह, मध्यम तीन प्रैवेयक में एकसौ सात; ऊर्ध्व तीन प्रैवेयक में सौ और अनुत्तर में सिर्फ पाँच ही विमान का परिप्रह है।

अभिमान का मतलब अहंकार से है। स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभाति, स्थिति आदि में अभिमान पैदा होता है। ४ अमिभान ऐसा अभिमान कषाय की कमी के कारण ऊपर ऊपर के देवों में उत्तरोत्तर कम ही होता है।

सूत्र में नहीं कही हुई और भी पाँच बातें देवों के संबन्ध में ज्ञातन्य हैं- १. उच्छ्वास, २. आहार, २. वेदना, ४. उपपात और ५. अनुभाव ।

ज्यों ज्यों देवों की स्थिति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उच्छ्वास का कालमान भी बढ़ता जाता है; जैसे – दस हजार वर्ष की आयुवाले देवों का एक एक उच्छ्वास सात सात स्तोक परिमाण काल में १ उच्छ्वास होता है। एक पत्योपम की आयु वाले देवों का उच्छ्वास एक दिन के अन्दर एक ही होता है। सागरोपम की आयु वाले देवों के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम की हो उनका एक एक उच्छ्वास उतने उतने पक्ष पर होता है।

आहार के संबन्ध में यह नियम है कि दस हजार वर्ष की आयु वाले देव एक एक दिन बीच में छोड़कर आहार लेते २ आहार हैं। पल्योपम की आयु वाले दिनप्रैयक्त के बाद

१. दो की संख्या से लेकर नव की संख्या तक पृथक्तव का व्यवहार होता है।

आहार लेते हैं । सागरोपम के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम की हो वे उतने हजार वर्ष के बाद आहार लेते हैं।

सामान्य रीति से देवों के साता— मुख वेदना ही होती है। कभी
असाता— दुःख वेदना हो गई तो वह अन्तर्मुहूर्त से
अधिक काल तक नहीं रहती। साता वेदना भी लगातार छः महीने तक एक सी रहकर फिर बदल जाती है।

उपपात का मतलब उत्पत्तिस्थान की योग्यता से है। अन्य जैनेतर-लिक्कि मिण्यात्वी बारहवें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। स्व-जैन-लिक्किक मिण्यात्वी ग्रैवेयक तक जा सकते हैं। सम्यग्दृष्टि

पहले स्वर्ग से सर्वार्थिसिद्ध पर्यन्त कहीं भी जा सकते हैं। परन्तु चतुर्दशपूर्वी संयत पाँचवें स्वर्ग से नीचे उत्पन्न होते ही नहीं।

अनुभाव का मतलब लोकस्वभाव- जगद्धर्म से है, इसी की बदौलत सब विमान तथा सिद्धिशाला आदि आकाश में निराधार ५ अनुभाव अवस्थित हैं।

भगवान् अरिहन्त के जन्माभिषेक आदि प्रसंगों पर देवों के आसन का कि कि होना यह भी लोकानुभाव का ही कार्य है। आसनकंप के अनन्तर अवधिज्ञान के उपयोग से तीर्यक्कर की महिमा को जानकर कुछ देव निकट आकर उनकी स्तुति, वन्दना, उपासना आदि से आत्मकल्याण करते हैं। कुछ देव अपने ही स्थान में रहकर प्रत्युत्थान, अज्ञलिकर्म, प्रणिपात, नमस्कार, उपहार आदि से तीर्यक्कर की अर्चा करते हैं। यह भी सब लोकानुभाव का ही कार्य है। २२।

वैमानिकों में लेक्या का नियम— पीतपद्मशुक्कलेक्या द्वित्रिशेषेषु । २३ । दों, तीन और शेष स्वर्गों में कम से पीत, पद्म और शुक्र लेश्या-चालें देव हैं।

पहले दो स्वगों के देवों में पीत—तेजो लेश्या होती है। तीसरे से पाँचवें स्वर्ग तक के देवों में पट्मलेश्या और छठे से सर्वार्थिसद्ध पर्यन्त के देवों में यह नियम शारीरवर्णरूप द्रव्यलेश्या का है, क्यों- कि अध्यवसाय रूप भावलेश्या तो सब देवों में छहाँ पाई जाती हैं। २३।

कल्पों की परिगणना--

## प्राग् ग्रेवेयकेभ्यः कल्पाः । २४।

प्रैवेयकों से पहले कल्प हैं।

जिनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायित्रंश आदि रूप से देवों के विभाग की कल्पना है वे कल्प हैं। ऐसे कल्प प्रैवेयक के पहले तक अर्थात् सौधर्म से अच्युत पर्यन्त बारह हैं। प्रैवेयक से लेकर सभी कल्पातीत हैं; क्योंकि उनमें इन्द्र, सामानिक; त्रायित्रंश आदि रूप से देवों की विभाग कल्पना नहीं है; अर्थात् वे सभी बराबरी वाले होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं। २४।

लोकान्तिक देवों का वर्णन-

त्रक्षलोकालया लोकान्तिकाः । २५ । सारस्वतादित्यवह्वचरुणगर्दतोयतुषिताच्याबाध-मैरुतोऽरिष्टाच । २६ ।

१. रायल एशियाटिक सोसायटी की मुद्रित पुस्तक में 'अरिष्टाश्च' इस अंश को निश्चित रूप से सूत्र में न रखकर कोष्ठक में रक्खा है; परन्तु म० भ० की मुद्रित पुस्तक में यही अंश 'रिष्टाश्च' पाठ सूत्रगत ही निश्चित रूप से छपा है। यद्यपि श्वेताम्बर संप्रदाय के मूलसूत्र में 'ऽरिष्टाश्च' ऐसा पाठः

ब्रह्मलोक ही लोकान्तिक देवों का आलय — निवासस्थान है। सारस्वत, आदित्य, विह्न, अरुण, गर्दतीय, तुषित, अन्याबाध, अरुत और अरिष्ट ये लोकान्तिक हैं।

लोकान्तिक देव जो विषयरित से रहित होने के कारण देविष कहलाते हैं, तथा आपस में छोटे बड़े न होने के कारण सभी स्वतन्त्र हैं और जो तीर्थं के निष्क्रमण—गृहत्याग के समय उनके सामने उपस्थित होकर ''बुज्झह बुज्झहं" शब्द द्वारा प्रतियोध करने का अपना आचार पालन करते हैं; वे ब्रह्मलोक नामक पाँचवें स्वर्ग के ही चारों ओर दिशाओं-विदिशाओं में रहते हैं, दूसरी जगह कहीं नहीं रहते। वे सभी वहाँ से च्युत होकर मनुष्य जनम लेकर मोक्ष पाते हैं।

हरएक दिशा, हरएक विदिशा और मध्यभाग में एक एक जाति बसने के कारण उनकी कुल नव जातियाँ हैं; जैसे-पूर्वोत्तर अर्थात् ईशान-कोण में सारस्वत, पूर्व में आदित्य, पूर्वदक्षिण-अग्निकोण में विन्ह, दक्षिण में अरुण, दिश्चिणिश्चम- नैर्ऋत्यकोण में गर्दतोय, पश्चिम में तुषित, पश्चिमो-त्तर-वायव्यकोण में अव्यावाध, उत्तर में मस्त और वीच में अरिष्ट नामक लोकान्तिक रहते हैं। इनके सारस्वत आदि नाम विमान के नाम के आधार पर ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ इतनी विशेषता और भी जान लेनी चाहिए कि इन दो सूत्रों के मूलभाष्य में लोकान्तिक देवों के आठ ही भेद बतलाये गए हैं, नव नहीं। दिगम्बर संप्रदाय के सूत्र पाठ से भी अष्ट

है, तथापि इस सूत्र के भाष्य की टीका में 'सूरिणोपात्ताः रिष्टविमानप्रस्तार-वर्तिभिः" इत्यादि. उल्लेख है; जिससे 'अरिष्ट' के स्थान में 'रिष्ट' होने का भी तर्क हो सकता है। परन्तु दिगम्बर संप्रदाय में इस सूत्र का अन्तिम भाग 'ऽव्यावाधारिष्टाश्च' ऐसा भिलता है। इससे यहाँ साफ तौर पर 'अरिष्ट' नाम ही फलित होता है, 'रिष्ट' नहीं; साथ ही 'मरुत' का भी विधान नहीं है।

संख्या की ही उपलब्धि होती है, उनमें 'मक्त' का उल्लेख नहीं। हाँ, स्थानाङ्ग आदि सूत्रों में नव भेद जहर पाये जाते हैं। उत्तमचरित्र में तो दश भेदों का भी उल्लेख मिलता है। इससे ऐसा मालूम होता है कि यहाँ मूलतूत्र में 'मक्तो' पाठ पीछे से प्रक्षिप्त हुआ है। २५, २६।

अनुत्तर विमान के देवों का विशेषत्व-

### विजयादिषु हि माः। २७।

. विजयादि में देव, द्विचरम-दो बार मनुष्य जन्म धारण करके सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले होते हैं।

अनुत्तरिवमान के पाँच प्रकार हैं। उनमें से विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित इन चार विमानों में जो देव रहते हैं, वे द्विचरम होते हैं; अर्थात् वे अधिक से अधिक दो बार मनुष्य जन्म धारण करके मोक्षः जाते हैं। इसका कम इस प्रकार है: चार अनुत्तरिवमान से च्युत होने के बाद मनुष्यजन्म, उस जन्म के बाद अनुत्तरिवमान में देवजन्म, वहाँ से फिर मनुष्य जन्म और उसी जन्म से मोक्ष। परन्तु सर्वार्थिसिद्ध विमानवासी देव सिर्फ एक ही बार मनुष्य जन्म लेते हैं, वे उस विमान से च्युत होने के बाद मनुष्यत्व धारण करके उसी जन्म में मोक्ष लाम करते हैं। अनुत्तर विमानवासी के सिवा अन्य सब प्रकार के देवों के लिए कोई नियम नहीं है; क्योंकि कोई तो एक ही बार मनुष्यजन्म लेकर मोक्ष जाते हैं, कोई दो बार, कोई तीन बार, कोई चार बार और कोई उससे भी अधिक बार जन्म धारण करते हैं। २७।

तिर्येचों का स्वरूप-

औषपातिक्रमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनय । २८।

औपपातिक और मनुष्य से जो शेष हैं, वे तिर्यंचयोनि वाले हैं |

तिर्यंच कौन कहलाते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में दिया है । औपपातिक – देव तथा नारक, और मनुष्य को छोड़कर बाकी के सभी संसारी जीव तिर्यंच कहे जाते हैं । देव, नारक और मनुष्य सिर्फ पञ्चेन्द्रिय होते हैं; पर तिर्यंच में एकेंद्रिय से पञ्चेन्द्रिय तक सब प्रकार के जीव आ जाते हैं । देव, नारक और मनुष्य जैसे लोक के खास भागों में ही पाये जाते हैं, वैसे तिर्यंच नहीं पाये जाते, क्योंकि उनका स्थान लोक के सब भागों में है । २८।

#### अधिकार सूत्र-स्थितिः । २९।

आयु वर्णन की जाती है।

मनुष्य और तिर्यंच की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बतलाई गई है। देव और नारक की बतलाना बाकी है, वह इस अध्याय की समाप्ति तक बतलाई जाती है। २९।

भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन-

भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पल्योपममध्यर्धम् । ३०। शेषाणां पादोने । ३१।

असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च । ३२ ।

भवनों में दक्षिणार्ध के इन्द्रों की स्थिति डेढ़ पत्योपम की है।

दो अमुरेन्द्रों की स्थिति कम से सागरोपम और कुछ अधिक सागरोपम की है।

यहाँ भवनपतिनिकाय की जो स्थिति बतलाई गई है, वह उत्कृष्ट समझनी चाहिए; क्योंकि जघन्यस्थिति का वर्णन आगे पैंतालीसवें सूत्र में आने वाला है। भवनपतिनिकाय के असुरकुमार, नागकुमार आदि दस मेद पहले कहे जा चुके हैं। हरएक भेद के दक्षिणार्थ के अधिपति और उत्तरार्ध के अधिपति रूप से दो दो इन्द्र हैं; जिनका वर्णन पहले ही कर दिया गया है। उनमें से दक्षिण और उत्तर के दो असुरेन्द्रों की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है: दक्षिणार्ध के अधिपति चमर नामक असुरेन्द्र की स्थिति एक सागरोपम की ओर उत्तरार्ध के अधिपति बलि नामक असुरेन्द्र की स्थिति सागरोपम से कुछ अधिक है। असुरकुमार को छोड़कर बाकी के नागकुमार आदि नव प्रकार के भवनपति के जो दक्षिणार्ध के धरण आदि नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति डेढ़ पत्थोपम की और जो उत्तरार्ध के भूतानन्द आदि नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति डेढ़ पत्थोपम की और जो उत्तरार्ध के भूतानन्द आदि नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति पैने दो पत्थोपम की है। ३०-३२।

वैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति-

सौधर्मादिषु यथाऋमम् । ३३ । सागरोपमे । ३४ । अधिके च । ३५ । सप्त सानत्कुमारे । ३६ । विशेषत्रिसप्तदशैकादशत्रयोदशपश्चदशभिरधिकानि च । ३७ ।

आरणाच्युताद् ऊर्ध्वमेकैकेन नवसु गैवेयकेषु, विजया-दिषु सर्वार्थसिद्धे च । ३८।

सौधर्म आदि देवलोकों में निम्नोक कम से स्थिति जानना । सौधर्म में दो सागरोपम की स्थिति है। ऐशान में कुछ अधिक दो सागरोपम की स्थिति है। सानत्कुमार में सात सागरोपम की स्थिति है। माहेन्द्र से आरणाच्युत तक कम से कुछ अधिक सात सागरोपम, तीन से अधिक सात सागरोपम, सात से अधिक सात सागरोपम, दस से अधिक सात सागरोपम, ग्यारह से अधिक सात सागरोपम, तेरह से अधिक सात सागरोपम, पंद्रह से अधिक सात सागरोपम प्रमाण स्थिति है।

आरणाच्युत के ऊपर नव ब्रैवेयक, चार विजयादि और सर्वार्थासिद में अनुक्रम से एक एक सागरोपम अधिक स्थिति है।

यहाँ वैमानिक देवों की जो स्थित कम से बतलाई गई है कह उत्कृष्ट है; उनकी जधन्य स्थिति आगे बतलाई जाएगी। पहले स्वर्ग में दो सागरोपम से कुछ अधिक, तीसरे में सात सागरोपम की, चौथे में सात सागरोपम से कुछ अधिक, पाँचवें में दस सागरोपम की, छठे में चौदह सागरोपम की, सातवें में सत्रह सागरोपम की, आठवें में अठारह सागरोपम की, नववें-दसवें में बीस सागरोपम की ओर ग्यारहवें-बारहवें स्वर्ग में बाईस सागरोपम की स्थिति है। नव ग्रैवेयक में तेईस सागरोपम की, दूसरे में चौबीस सागरोपम की, इसी तरह एक एक बढ़ते बढ़ते नववें ग्रैवेयक में इकतीस सागरोपम की स्थिति है। पहले चार अनुत्तर विमान में बैत्तीस और सर्वार्थिसिद्ध में तेतीस सागरोपम की स्थिति है। इस्चित्त है। एहले चार अनुत्तर विमान में बैत्तीस और सर्वार्थिसिद्ध में तेतीस सागरोपम की स्थिति है। इस्चित्त है।

#### वैमानिकों की जघन्य स्थिति— अपरा पल्योपमधिकं च । ३९ । सागरोपमे । ४० ।

१. दिगम्बर टीकाओं में और कहीं कहीं श्वेताम्बर प्रन्थों में भी विजयादि चार विमानों में उत्कृष्ठ स्थिति तेतीस सागरोपम की मानी है। देखों इसी अध्याय का सू० ४२ का भाष्य। संप्रहणी में भी ३३ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति कहीं गई है।

## अधिके च । ४१। परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा । ४२ ।

अपरा--जघन्य स्थिति पत्योपम और कुछ अधिक पत्योपम की है।

दो सागरोपम की है। कुछ अधिक दो सागरोपम की है।

आगे आगे पहली पहली परा—उत्कृष्ट स्थिति अनन्तर अनन्तर की जघन्य स्थिति है।

सौधर्मादि की जघन्य स्थिति अनुकम से इस प्रकार है : पहले ह्वर्ग में एक पल्योपम की दूसरे में पल्योपम से कुछ अधिक, तीसरे में दो सागरोपम की, चौथे में दो सागरोपम से कुछ अधिक स्थिति है। पाँचवें से आगे आगे सभी देवलोकों में जघन्य स्थिति वही है जो अपनी अपनी अपेक्षा पूर्व पूर्व के देवलोकों में उत्कृष्ट स्थिति हो । इस नियम के अनुसार चौथे देवलोक की कुछ अधिक सात सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति ही पाँचवें देवलोक में जघन्य स्थिति है; पाँचवें की दस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति छठे में जधन्य स्थिति है; छठे की चौदह सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति सातवें में जघन्य स्थिति है; सातवें की सत्रह सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति आठवें में जघन्य है; आठवें की अठारर सागरीपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नववें-दसवें में जघन्य; नववें-दसवें की वीस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति ग्यारहवें-बारहवें की जधन्य; ग्यारहवें-बारहवें की बाईस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम प्रैवेयक की जयन्य स्थिति है; इसी तरह नीचे नीचे के प्रैवेयक की उत्कृष्ट स्थिति को ऊपर ऊपर के प्रैवेयक की जयन्य स्थिति समझना चाहिए। इस क्रम से नववें प्रैवेयक की जघन्य स्थिति तीस सागरोपम की होती है। चार अनुत्तरविमान की जघन्य स्थिति

इकतीस सागरोपम की है। सर्वार्थिसिद्ध में उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति में अन्तर नहीं है अर्थात् तेतीस सागरोपम की ही स्थिति है। ३९-४२।

नारकों की जघन्य स्थिति-

### नारकाणां च द्वितीयादिषु । ४३ । दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् । ४४ ।

दूसरी आदि भूमियों में नारकों की पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही अनन्तर अनन्तर की जघन्य स्थिति है।

पहली भूमि में जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है।

जैसा बयालीसवें सूत्र में देवों की जघन्य स्थिति का कम है, वैसा ही कम दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक के नारकों की जघन्य स्थिति का है। इस नियम के अनुसार पहली भूमि की एक सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति दूसरी में जघन्य स्थिति है। दूसरी की तीन सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तीसरी में जघन्य है। तीसरी की सात सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति चौथी में जघन्य है। चौथी की दस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति पाँचवीं में जघन्य है। पाँचवीं की सत्रह सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति छठी में जघन्य है। छठी की बाईस सागरोपम स्थिति सातवीं में जघन्य है। पहली भूमि में जघन्य है। पहली भूमि में जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष प्रमाण है। ४३,४४।

भवनपतियों की जघन्य स्थिति— भवनेषु च । ४५।

भवनों में भी दस हजार वर्ष प्रमाण ही जघन्य स्थिति है।

व्यन्तरों की स्थिति-

व्यन्तराणां च । ४६ । परा पल्योपमम् । ४७ । व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है। और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम प्रमाण है। ४६,४७।

ज्योतिकों की स्थिति—
ज्योतिकाणामधिकम् । ४८ ।
ग्रहाणामकम् । ४९ ।
नक्षत्राणामधम् । ५०
तारकाणां चतुर्भागः । ५१ ।
जवन्या त्वष्टभागः । ५२ ।
चतुर्भागः शेषाणाम् । ५३ ।

ज्योतिष्क. अर्थात् सूर्य, चन्द्र की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 'पल्योपम की है।

यहाँ की उत्कृष्ट स्थिति एक पत्योपम की है। नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति अर्ध पत्योपम की है। तारों की उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम का चौथा भाग है। और जघन्य स्थिति तो पत्योपम का आठवाँ भाग है।

दोष अर्थात् तारों को छोड़कर बाकी के ज्योतिष्कों अर्थात् प्रहों तथा तक्षत्रों की जघन्य स्थिति पल्योपम का चौथा भाग है। ४८-५३।

## पाँचवाँ अध्याय

दूसरे से चौथे अध्याय तक जीवतत्त्व का निरूपण हुआ । इस्व अध्याय में अजीवतत्त्व का निरूपण है।

अजीव के भेद-

## अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्रलाः । १।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्रलास्तिकायः ये चार अजीवकाय हैं।

निरूपणपद्धित के नियमानुसार पहले लक्षण और बाद में भेदों का कथन करना चाहिए; फिर भी यहाँ सूत्रकार ने अजीवतत्त्व का लक्षण न बतलाकर उसके भेदों का जो कथन किया है उसका अभिप्राय यह है कि अजीव का लक्षण जीव के लक्षण से ही ज्ञात हो जाता है। उसको अलग से कहने की खास आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि अ + जीव, जो जीव नहीं है वह अजीव है। उपयोग जीव का लक्षण है, जिसमें उपयोग न हो वह तत्त्व अजीव; अर्थात् उपयोग का अभाव ही अजीव का लक्षण फालित होता है।

अजीव यह जीव का विरोधी भावात्मक तत्त्व है; वह. केवल अभा-वात्मक नहीं है।

धर्म आदि चार अजीव तत्त्वों को आहेतकाय कहने का अभिप्राय यह है कि वे तत्त्व सिर्फ एक प्रदेशरूप या एक अवयवरूप नहीं हैं; किन्तु प्रचय अर्थात् समूहरूप हैं। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन तो प्रदेशप्रचय रूप हैं, और पुद्रल अवयवरूप तथा अवयवप्रचय रूप है। अजीवतत्त्व के मेदों में काल की गणना नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि काल के तत्त्वरूप होने में मतभेद है। जो आचार्य उसे तत्त्व मानते हैं वे भी सिर्फ प्रदेशात्मक मानते हैं, प्रदेशप्रचयरूप नहीं मानते; इसिलिए उनके मत से भी अस्तिकायों के साथ उसका पिरगणन युक्त नहीं है; और जो आचार्य काल को स्वतंत्र तत्त्व नहीं मानते, उनके मत से तो तत्त्व के मेदों में काल का परिगणन शाप्त ही नहीं है।

प्र०--क्या उक्त चार अजीवतत्त्व दूसरे दर्शनों में भी मान्य हैं ?

उ०—नहीं, आकाश और पुद्गल ये दो तत्त्व तो वैशेषिक, न्याय, सांख्य आदि दर्शनों में भी माने गए हैं; परन्तु धर्मास्तिकाय और अधर्मा-रितकाय ये दो तत्त्व जैनदर्शन के सिवा अन्य किसी भी दर्शन में नहीं माने गए हैं। जिस तत्त्व को जैनदर्शन में आकाशास्तिकाय कहते हैं उसको जैनेतर दर्शनों में आकाश कहते हैं। पुद्गलास्तिकाय यह संशा भी सिर्फ जैनशास्त्र में प्रसिद्ध है। जैनेतरशास्त्रों में पुद्गलस्थानीय तत्त्व का अधान, प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से व्यवहार किया गया है। १।

#### मूलद्रव्यों का कथन-

#### द्रव्याणि, जीवाश्व । २ ।

धर्मास्तिकाय आदि उक्त चार अजीवतत्त्व और जीव ये पाँच द्रव्य हैं।

जैनदृष्टि के अनुसार यह जगत् सिर्फ पर्याय अर्थात् परिवर्त्तन रूप नहीं है; किन्तु परिवर्त्तनशील होने पर भी अनादि-निधन है। इस जगत् में जैनमत के अनुसार अस्तिकाय रूप मूलद्रव्य पाँच हैं, वे ही इस सूत्र में बतलाये गए हैं।

इस सूत्र से लेकर अगले कुछ सूत्रों में द्रव्यों के सामान्य तथा विशोध धर्म का वर्णन करके उनका पारस्परिक साधर्म्य-वैधर्म्य बतलाया गया है। साधर्म्य का अर्थ है समानधर्म—समानता और वैधर्म्य का अर्थ है विरुद्धधर्म—असमानता। इस सूत्र में जो द्रव्यत्व का विधान है वह धर्मास्तिकाय आदि पाँचों पदार्थों का द्रव्यरूप साधर्म्य है। अगर वह हो सकता है तो गुण या पर्याय का, क्योंकि गुण और पर्याय स्वयं द्रव्य नहीं हैं। २।

मूलद्रव्यों क! साधर्म्य और वैधर्म्य-

नित्यावस्थितान्यरूपाणि । ३ । रूपिणः पुद्गलाः । ४ । आऽऽकाशादेकद्रव्याणि । ५ । निष्कियाणि च । ६ ।

उक्त द्रव्य नित्य हैं, स्थिर हैं और अरूपी हैं। पुद्गल रूपी अर्थात् मूर्त हैं। उक्त पाँच में से आकाश तक के द्रव्य एक एक हैं। और निष्क्रिय हैं।

धर्मास्तिकाय आदि पाँचों द्रव्य नित्य हैं अर्थात् वे अपने अपने सामोन्य तथा विशेष स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होते । वे पाँचों स्थिश भी हैं, क्योंकि उनकी संख्या में कभी न्यूनाधिकता नहीं होती; परंतु अरूपी तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय ये चार ही द्रव्य हैं। पुद्गलद्रव्य अरूपी नहीं है। सारांश यह कि—। नित्यत्व तथा अवस्थितत्व ये दोनों पाँचों द्रव्यों के साधर्म्य हैं, परंतु अरूपित्व पुद्गल को छोड़कर शेष चार द्रव्यों का साधर्म्य हैं।

१. भाष्य में 'आ आकाशात् १ ऐसा सन्धिरहित पाठ है, दिगम्बरः परंपरा में तो सूत्र में भी सन्धिरहित पाठ है।

प्र॰—नित्यत्व और अवस्थितत्व के अर्थ में क्या अन्तर है ?

उ०—अपने अपने सामान्य तथा विशेष स्वरूप से च्युत न होना नित्यत्व है, और अपने अपने स्वरूप में कायम रहते हुए भी दूसरे तत्व के स्वरूप को प्राप्त न करना अवस्थितत्व है; जैसे जिवतत्त्व अपने द्रव्यात्मक सामान्य रूप और चेतनात्मक विशेष रूप को कभी नहीं छोड़ता, यह उसका नित्यत्व है; और उक्त खरूप को न छोड़ता हुआ भी अजीव तत्त्व के स्वरूप को प्राप्त नहीं करता यह उसका अवस्थितत्व है। सारांश यह कि स्व-स्वरूप को न त्यागना और परस्वरूप को प्राप्त न करना ये दो अंश—धर्म सभी द्रव्यों में समान हैं। उनमें से पहला अंश नित्यत्व और दूसरा अंश अवस्थितत्व कहलाता है। द्रव्यों के नित्यत्वक्यन से जगत की शाश्वतता सूचित की जाती है और अवस्थितत्वकयन से उनका पारस्परिक असांकर्य सूचित किया जाता है; अर्थात् वे सब परिवर्तनशील होने पर भी अपने स्वरूप में सदा स्थित हैं और एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के स्वभाव—लक्षण से अस्पृष्ट हैं। अतएव यह जगत् अनादि-निधन भी है और इसके मूल तत्त्वों की संख्या भी एक सी रहती है।

प्र० — धर्मास्तिकाय आदि अजीव जब द्रव्य हैं और तन्त्व भी हैं तब उनका कोई न कोई स्वरूप अवश्य मानना पड़ेगा, फिर उन्हें अरूपी कैसे कहा गया !

उ०—यहाँ अरूपित्व का मतलब स्वरूपितविध से नहीं है, स्वरूप तो धर्मास्तिकाय आदि तत्त्वों का भी अवश्य होता है। अगर उनका कोई स्वरूप न हो तब तो वे अश्वश्वक्त की तरह वस्तु ही सिद्ध न हों। यहाँ अरूपित्व के कथन से रूप—मूर्ति का निषेध करना है। रूप का अर्थ यहाँ मूर्ति है। रूप आदि संस्थान परिणाम को अथवा रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के समुदाय को मूर्ति कहते हैं। ऐसी मूर्ति का धर्मास्तिकाय आदि चार तत्त्वों में अभाव होता है। यही बात 'अरूपी' पद से कही गई है। ३।

हप, मूर्तत्व, मूर्ति ये सभी शब्द समानार्थक हैं। हप, रस आदि जो गुण इन्द्रियों से प्रहण किये जा सकते हैं, वे इन्द्रियप्राह्य गुण ही मूर्ति कहे जाते हैं। पुद्रलों के गुण इन्द्रियप्राह्य हैं, इसलिए पुद्रल ही मूर्त — हपी हैं। पुद्रल के सिवा अन्य कोई द्रव्य मूर्त नहीं हैं; क्योंकि वे इन्द्रियों से गृहीत नहीं होते। अतएव रूपित्व यह पुद्रल से भिन्न धर्मास्तिकाय आदि चार तन्त्वों का वैधर्म्य है।

यद्यपि अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि अनेक सूक्ष्म द्रव्य और उनके गुण इन्द्रियमाह्य नहीं हैं, तथापि विशिष्ट परिणामरूप अवस्था विशेष में वे ही इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होने की योग्यता रखते हैं; इसी कारण वे अतीन्द्रिय होते हुए भी रूपी—मूर्त ही हैं। अरूपी कहे जाने वाले धर्मास्तिकाय आदि चार द्रव्य तो इन्द्रिय के विषय बनने की योग्यता ही नहीं रखते। अतीन्द्रिय पुद्रल और अतीन्द्रिय धर्मास्तिकायादि द्रव्यों में . यही अन्तर है। ४।

उक्त पाँच द्रव्यों में से आकाश पर्यंत के तीन द्रव्य अर्थात् धर्मा-स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय एक एक व्यक्ति रूप हैं। इनकी दो या दो से अधिक व्यक्तियाँ नहीं है।

इसी तरह वे तीनों ही निष्किय—िक्रियारित हैं। एक व्यक्तित्व और निष्कियत्व ये दोनों उक्त तीनों द्रव्यों का साधर्म्य और जीवास्तिकाय तथा पुद्गलास्तिकाय का वैधर्म्य है। जीव और पुद्गल द्रव्य की अनेक व्यक्तियाँ हैं और वे क्रियाशील भी हैं। जैनदर्शन वेदान्त की तरह आत्म-द्रव्य को एक व्यक्तिरूप नहीं मानता और सांख्य, वैशेषिक आदि सभी वैदिक दर्शनों की तरह उसे निष्क्रिय भी नहीं मानता। प्र०—जैनमत के अनुसार सभी द्रव्यों में पर्यायपरिणमन—उत्पाद, व्यय माना जाता है। यह परिणमन कियाशील द्रव्यों में हो सकता है। धर्मास्तिकाय आदि तीन द्रव्यों को अगर निष्किय माना जाय तो उनमें पर्यायपरिणमन कैसे घट सकेगा ?

उ० — यहाँ निष्कियत्व से गतिक्रिया का निषेध किया गया है, कियामात्र का नहीं। जैनमत के अनुसार निष्किय द्रन्य का मतलब 'गति- सून्य द्रव्य' इतना ही है। गतिसून्य धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों में भी सहसारिणमन रूप किया जैनदर्शन मानता ही है। ५,६।

प्रदेशों की संख्या का विचार-

असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः । ७। जीवस्य च । ८। आकाशस्यानन्ताः । ९। सङ्ख्येयाऽसङ्ख्येयाश्च पुद्गलानाम् । १०। नाणोः । ११।

धर्म और अधर्म के प्रदेश असंख्यात हैं।
एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं।
आकाश के प्रदेश अनन्त हैं।
पुद्रलद्रव्य के प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनन्त शेते हैं।
अणु—परमाणु के प्रदेश नहीं होते।

धर्म, अधर्म आदि चार अजीव और जीव इन पाँच द्रव्यों को काय कहकर पहले यह सूचित किया है कि पाँच द्रव्य अस्तिकाय अर्थात् 'प्रदेशप्रचय रूप हैं; परन्तु उनके प्रदेशों की विशेष संख्या पहले नहीं बतलाई है, वही संख्या यहाँ बतलाई जाती है।

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय—प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश असं-ख्यात हैं। प्रदेश का मतलब एक ऐसे सूक्ष्म अंश से है, जिसके दूसरे अंश की कल्पना बुद्धि से भी नहीं की जा सकती। ऐसे अविभाज्य सूक्ष्म को निरंश अंश भी कहते हैं। धर्म, अधर्म ये दो द्रव्य एक एक व्यक्ति रूप हैं और उनके प्रदेश—अविभाज्य अंश असंख्यात-असंख्यात हैं। इस कथन से फलित यह हुआ कि उक्त दोनों द्रव्य एक ऐसे अखंड स्कन्धरूप हैं, जिनके असंख्यात अविभाज्य सूक्ष्म अंश सिर्फ बुद्धि से कल्पित किये जा सकते हैं, वे वस्तुभूत स्कन्ध से अलग नहीं किये जा सकते।

जीवद्रव्य व्यक्ति रूप से अनन्त हैं। प्रत्येक जीवव्यक्ति एक अखंड वस्तु है जो धर्मास्तिकाय की तरह असंख्यात प्रदेश-परिमाण है।

आकाशद्रव्य अन्य सब द्रव्यों से बड़ा स्कन्ध है, क्योंकि वह अनन्त प्रदेशपरिमाण है।

पुद्रलद्रव्य के स्कन्ध धर्म, अधर्म आदि दूसरे चार द्रव्योंकी तरह नियत रूप नहीं हैं; क्योंकि कोई पुद्रल स्कन्ध संख्यात प्रदेशों का होता है, कोई असंख्यात प्रदेशों का, कोई अनंत प्रदेशों का, और कोई अनन्तानन्त प्रदेशों का भी होता है।

पुद्रल और दूसरे द्रव्यों के बीच इतना अन्तर है कि—पुद्रल के प्रदेश अपने स्कन्ध से अलग-अलग हो सकते हैं, पर अन्य चार द्रव्यों के प्रदेश अपने-अपने स्कन्ध से अलग नहीं हो सकते; क्योंकि पुद्रल से भिन्न चारों द्रव्य अमूर्त हैं, और अमूर्त का स्वभाव खंडित न होने का है। पुद्रलद्रव्य मूर्त है, मूर्त के खंड हो भी सकते हैं, क्योंकि संश्लेष और विश्लेष के द्वारा मिलने की तथा अलग होने की शक्ति मूर्तद्रव्य में देखी जाती है। इसी अन्तर के कारण पुद्रलस्कन्ध के छोटे बड़े सभी अंशों को अवयव कहते हैं। अवयव का अर्थ है अलग होने वाला अंश।

यद्यपि परमाणु भी पुद्रल होने के कारण मूर्त है, तथापि उसका विभाग नहीं हो सकता; क्योंकि वह आकाश के प्रदेश की तरह पुद्रल का छोटे से छोटा अंश है। परमाणु का ही परिमाण सबसे छोटा परिमाण है, इसी से वह भी अविभाज्य अंश है।

यहाँ जो परमाणु के खंड—अंश न होना कहा जाता है, वह हिन्य व्यक्ति रूप से है, पर्याय रूप से नहीं। पर्याय रूप से तो उसके भी अंशों की कल्पना की गई है; क्योंकि एक ही परमाणु में वर्ण, गन्ध, रस आदि अनेक पर्याय हैं; वे सभी उस द्रव्य के भाव रूप अंश ही हैं। इसलिए एक परमाणु के भी भावपरमाणु अनेक माने जाते हैं।

प्र॰—धर्म आदि के प्रदेश और पुद्रल के परमाणु के बीच क्या अन्तर है !

उ० — परिमाण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं । जितने क्षेत्र में परमाणु रह सकता है, उतने भाग को प्रदेश कहते हैं । परमाणु अविभाज्य अंश होनें से उनके समाने लायक क्षेत्र भी अविभाज्य ही होगा । अतएव परमाणु और तत्परिमित प्रदेशसंज्ञक क्षेत्र दोनों ही परिमाण की दृष्टि से समान हैं, तो भी उनके बीच यह अन्तर है कि परमाणु अपने अंशीभूत स्कन्ध से अलग हो सकता है; पर धर्म आदि द्रव्यों के प्रदेश अपने स्कन्ध से अलग नहीं हो सकते ।

प्र — नवर्वे सूत्र में 'अनन्त' पद है, इससे पुद्रलद्रव्य के अनेक अनन्त प्रदेश होने का अर्थ तो निकल सकता है, पर अनन्तानन्त प्रदेश होने का जो अर्थ ऊपर निकाला है सो किस पद से ?

उ०—अनन्तपद सामान्य है, वह सब प्रकार की अनन्त संख्याओं। का बोध करा सकता है। इसलिए उसी पद से अनन्तानन्त अर्थ का लाभ हो जाता है। ७-११। द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार-

लोकाकाशेऽवगाहः । १२ । धर्माधर्मयोः कृत्स्ने । १३ । एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्रलानाम् । १४ । असङ्ख्येयभागादिषु जीवानाम् । १५ । प्रदेशसंहारविसगीभ्यां प्रदीपवत् । १६ ।

आधेय — ठहरनेवाले द्रव्यों की स्थिति लोकाकाश में ही है। धर्म और अधर्म द्रव्यों की स्थिति समग्र लोकाकाश में है। पुद्गलद्रव्यों की स्थिति लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से अर्थात् अनिधितरूप से हैं।

जीवों की स्थिति लोक के असंख्यातवें भाग आदि में होती है। क्योंकि प्रदीप की तरह उनके प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता है।

जगत पाँच अस्तिकाय रूप है। इसिलए प्रश्न होता है कि उन पाँच अस्तिकायों का आधार-स्थितिक्षेत्र क्या है? क्या उनका आधार उनके अतिरिक्त और कोई द्रव्य है, अथवा उन पाँच में से ही कोई एक द्रव्य बाकी के सर द्रव्यों का आधार है ? इस प्रश्न का उत्तर इस जगह यह दिया गया है कि आकाश ही आधार है और बाकी के सब द्रव्य आधेय हैं। यह उत्तर व्यवहारदृष्टि से समझना चाहिए, निश्चयदृष्टि से तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ अर्थात् अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तात्विक दृष्टि से नहीं रह सकता। यह प्रश्न हो सकता है कि जैसे धर्म आदि चार द्रव्यों का आधार व्यवहारदृष्टि से आकाश माना जाता है, वैसे आकाश का आधार क्या है ? इसका उत्तर यही है कि

आकाश का कोई दूसरा आधार नहीं है, क्योंकि उससे बड़े परिमाण वाला या उसके बरावर परिमाणवाला और कोई तत्त्व ही नहीं है। इसलिए व्यवहार या निश्चय दोनों दृष्टियों से आकाश स्वप्रतिष्ठ ही है। आकाश को इतर द्रव्यों का आधार कहने का कारण यह है कि आकाश उन द्रव्यों, से महान् है।

आधेयभूत धर्म आदि चार द्रव्य भी समग्र आकाश में नहीं रहते। वे आकाश के अमुक परिभित भाग में ही स्थित हैं। जितने भाग में वे हियत हैं, उतना आकाशभाग 'लोक' कहलाता है। लोक का अर्थ है पाँच अहितकाय । इस भाग के बाहर इर्द गिर्द चारों ओर अनन्त आकाश विद्यमान है। उसमें इतर द्रव्यों की स्थिति न होने के कारण वह भाग अलोकाकाश कहलाता है। यहाँ अस्तिकार्यों के आधाराधेय संबन्ध का जो विचार है, वह लोकाकाश को ही लेकर समझना चाहिए।

धर्म और अधर्म ये दो अस्तिकाय ऐसे अखंड स्कन्धरूप हैं कि वे संपूर्ण लोकाकाश में ही स्थित हैं। इस बात को यों भी कह सकते हैं कि वस्तुतः अखंड आकाश के भी जो लोक और अलोक ऐसे दो भागों की कल्पना बुद्धि से की जाती है, वह धर्म, अधर्म द्रव्य संबन्ध से ही हैं। जहाँ उन दव्यों का संबन्ध न हो वह अलोक और जहाँ तक संबन्ध हो वह लोक जानना चाहिए।

पुद्रलद्रव्य का आधार सामान्यरूप से लोकाकाश ही नियत है। तथापि विशेष रूप से भिन्न भिन्न पुद्रलद्रव्य के आधारक्षेत्र के परिमाण में अन्तर होता है। पुद्रलद्रव्य धर्म, अधर्मद्रव्य की तरह एक व्यक्तिमात्र तो है ही नहीं, जिससे उसके एकरूप आधारक्षेत्र होने की संभावना की जा सके ! भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हुए भी पुद्रलों के परिमाण में विविधता है; एक रूपता नहीं है। इसीसे यहाँ उसके आधार का परिमाण अनेक रूप से--

भजना या विकल्प से बतलाया गया है। कोई पुद्रल लोकाकाश के एक प्रदेश में, और कोई दो प्रदेश में रहता है। इसी तरह कोई पुद्गल असंख्यात प्रदेश परिमित लोकाकाश में भी रहता है। सारांश यह कि-आधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या आधियभूत पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं की संख्या से न्यून या उसके बराबर हो सकती है, अधिक नहीं। अतएव एक परमाणु एक ही आकाश प्रदेश में स्थित रहता है, पर द्वैयणुक एक प्रदेश में भी ठहर सकता है और दो में भी। इसी तरह उत्तरोत्तर संख्या बढ़ते बढ़ते व्यणुक, चतुरणुक यावत् संख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, यावत् संख्यात प्रदेश क्षेत्र में ठहर सकते हैं। संख्या-ताणुक द्रव्य की स्थिति के लिए असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती । असंख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश से लेकर अधिक से अधिक अपने बराबर की असंख्यात संख्या वाले प्रदेशों के क्षेत्र में टहर सकता है। अनन्ताणुक और अनन्तानन्ताणुक स्कन्ध भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि कम से बढ़ते बढ़ते संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र में टहर सकते हैं, उनकी स्थिति के लिए अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र जहरी नहीं है। पुद्रलद्रव्य का सबसे बड़ा स्कन्ध जिसे अचित्त महास्कन्ध कहते हैं और जो अनन्तानन्त अणुओं का बना हुआ होता है वह भी असंख्यात प्रदेश लोकाकाश में ही समा जाता है।

जैन दर्शन में आत्मा का परिमाण आकाश की तरह न तो व्यापक है और न परमाणु की तरह अणु, किन्तु मध्यम परिमाण माना जाता

१. दो परमाणुओं से बना हुआ स्कन्ध-अवयवी द्वयणुक कहलाता है। तीन परमाणुओं का स्कन्ध न्यणुक। इसी तरह चार परमाणुओं का चतुरणुक, संख्यात परमाणुओं का संख्याताणुक, असंख्यात का असंख्याताणुक, अनन्त का अनन्ताणुक और अनन्तानन्त परमाणु जन्य स्कन्ध अनन्तानन्ताणुक कहलाता है।

है। यद्यपि सब आत्माओं का मध्यम परिमाण प्रदेश संख्या की दृष्टि से समान है; तथापि लम्बाई, चौडाई आदि सबकी एकसी नहीं है। इसलिए प्रश्न होता है कि जीवद्रव्य का आधारक्षेत्र कमसे कम और अधिक से अधिक कितना माना जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि एक जीव का आधारक्षेत्र लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर सम्पूर्ण लोकाकाश तक हो सकता है। यद्यपि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश परिमाण है, तथापि असंख्यात संख्या के भी असंख्यात प्रकार होने से लोकाकाश के ऐसे असंख्यात भागों की कल्पना की जा सकती है, जो अंगुलासंख्येय भाग परिमाण हों; इतना छोटा एक भाग भी असंख्यात प्रदेशात्मक ही होता है। उस एक भाग में कोई एक जीव रह सकता है, उतने उतने दो भाग में भी रह सकता है। इसी तरह एक एक भाग बढ़ते बढ़ते आखिरकार सर्व लोक में भी एक जीव रह सकता है अर्थात् जीवद्रव्य का छोटे से छोटा आधारक्षेत्र अंगुलासंख्येय भाग परिमाण का खंड होता है, जो समग्र लोकाकाश का एक असंख्यातवाँ हिस्सा होता है। उसी जीव का कालान्सर में अथवा उसी समय जीवान्तर का कुछ वडा आधारक्षेत्र उक्त भाग से दृता भी पाया जाता है। इसी तरह उसी जीव का या जीवान्तर का आधारक्षेत्र उक्त भाग से तिग्रना, चौगुना, पाँचगुना आदि कम से बढ़ते बढ़ते कभी असंख्यातगुण अर्थात् सर्व लोकाकाश में हो सकता है। एक जीव का आधारक्षेत्र सर्व लोकाकाश तभी हो सकता है, जब वह जीव केविलसमुद्धात की दशा में हो। जीव के परिमाण की न्यूनाधिकता के अनुसार उसकें आधारक्षेत्र के परिमाण की जो न्यूनाधिकता ऊपर कही गई है, वह एक जीव की अपेक्षा से समझनी चाहिए। सर्व जीवराशि की अपेक्षा से तो जीवतत्त्व का आधारक्षेत्र सम्पूर्ण लोकाकाश हीं है।

अव प्रश्न यह होता है कि एक जीवद्रव्य के परिमाण में जो कालमेद से न्यूनाधिकता पाई जाती है, या तुल्य प्रदेश वाले भिन्न-भिन्न जीवों
के परिमाण में एक ही समय में जो न्यूनाधिकता देखी जाती है, उसका
कारण क्या है ? इसका उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि कार्मण शरीर
जो अनादि काल से जीव के साथ लगा हुआ है और जो अनन्तानन्तः
अणुप्रचय रूप होता है, उसके संबन्ध से एक ही जीव के परिमाण में या
नाना जीवों के परिमाण में विविधता आती है। कार्मण शरीर सदा एक
सा नहीं रहता। उसके संबन्ध से औदारिक आदि जो अन्य शरीर प्राप्त
होते हैं, वे भी कार्मण के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। जीवद्रव्य वस्तुतः
है तो अमूर्त्त, पर वह शरीरसंबन्ध के कारण मूर्तवत् बन जाता है।
इसलिए जब जब जितना जितना बड़ा शरीर उसे प्राप्त हो, तब तब उसका
परिमाण उतना ही हो जाता है।

धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य की तरह जीवद्रव्य भी अमूर्त है, फिर एक का परिमाण नहीं घटता बढ़ता और दूसरे का क्यों घटता बढ़ता है ? इस प्रश्न का उत्तर स्वभाव भेद के सिवा और कुछ नहीं है ? जीवतत्त्व का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निमित्त मिलने पर प्रदीप की तरह संकोच और विकास को प्राप्त करता है; जैसे खुले आकाश में रखे हुए प्रदीप का प्रकाश अमुक परिमाण होता है, पर उसे जब एक कोटरी में रखा जाता है, तब उसका प्रकाश कोटरी भर ही बन जाता है; फिर उसी को जब एक कुंडे के नीचे रखा जाता है तब वह कुंडे के नीचे के भाग को ही प्रकाशित करता है, लोटे के नीचे रखे जाने पर उसका प्रकाश उत्तना ही हो जाता है। इस प्रकार प्रदीप की तरह जीवद्रव्य भी संकोच-विकासशील है। इसलिए वह जब जब जितने छोटे या बड़े शरीर को धारण करता है तब तब शरीर के परिमाणानुसार उसके परिमाण में संकोच-विकास होता है।

यहाँ प्रश्न होता है कि यदि जीव संकोचस्वभाव के कारण छोटा होता है तब वह लोकाकाश के प्रदेश रूप असंख्यातवें भाग से छोटे भाग में अर्थात् आकाश के एक प्रदेश पर या दो, चार, पाँच आदि प्रदेश पर क्यों समा नहीं सकता ? इसी तरह यदि उसका स्वभाव विकसित होने का हैं, तो वह विकास के द्वारा सम्पूर्ण लोकाकाश की तरह अलोकाकाश को भी व्याप्त क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर यह है कि संकोच की मर्यादा कार्मण शरीर पर निर्भर है; कार्मण शरीर तो कोई भी अंगुलासंख्यात भाग से छोटा हो ही नहीं सकता; इसिलिए जीवका संकोच कार्य भी वहाँ तक ही परिभित रहता है, विकास की मर्यादा लोकाकाश तक ही मानी गई है। इसके दो कारण बतलाए जा सकते हैं, पहला तो यह कि जीव के प्रदेश उतने ही हैं जितने लोकाकाश के। अधिक से अधिक विकास दशा में जीव का एक प्रदेश आकाश के एक ही प्रदेश की व्याप्त कर सकता है, दो या अधिक को नहीं; इसलिए सर्वोत्कृष्ट विकास दशा में भी वह लोकाकाश के बाहरी भाग को व्याप्त नहीं कर सकता। दूसरा कारण यह है कि विकास गतिका कार्य है, और गति धर्मास्तिकाय के सिवा हो नहीं सकती; इस कारण लोकाकाश के बाहर जीव के फैलने का प्रसंग ही नहीं आता ।

प॰-असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश में शरीरधारी अनन्त जीव कैसे समा सकते हैं ?

उ० - सूक्ष्मभाव में परिणत होने से निगोदश्रीर से न्यात एक ही आकाशक्षेत्र में साधारणशरीरी अनन्त जीव एक साथ रहते हैं; और मनुष्य आदि के एक औदारिक शरीर के ऊपर तथा अन्दर अनेक संमूर्छिम जीवों की स्थिति देखी जाती है, इसलिए लोकाकाश में अनन्तानन्त जीवों का समावेश विरुद्ध नहीं है।

ययि पुद्गल द्रव्य अनन्तानन्त और मूर्त हैं; तथापि लोकाकाश में उनके समा जाने का कारण यह है कि पुद्गलों में सूक्ष्मत्व रूप से परिणत होने की शक्ति है। जब ऐसा परिणमन होता है तब एक ही क्षेत्र में एक दूसरे को व्याघात पहुँचाए विना अनन्तानन्त परमाणु और अनन्तानन्त स्कन्ध स्थान पा सकते हैं; जैसे एक ही स्थान में इजारों दीपकों का प्रकाश व्याघात के विना ही समा जाता है। पुद्गलद्रव्य मूर्त होने पर भी व्याघात शील तभी होता है, जब स्थूल भाव में परिणत हो। सूक्ष्मत्वपरिणाम दशा में वह न किसी को व्याघात पहुँचाता है और न स्वयं ही किसी से व्याघात पाता है। १२-१६।

कार्य द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षणों का कथन— गातिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः । १७। आकाशस्यावगाहः । १८।

गति और स्थिति में निमित्त बनना यह अनुक्रम से धर्म और अधर्म द्रव्यों का कार्य है।

अवकाश में निमित्त होना आकाश का कार्य है।

धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों अमूर्त होने से इन्द्रियगम्य नहीं हैं; इससे इनकी सिद्धि लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो सकती। यद्यपि आगम प्रमाण से इनका आस्तित्व माना जाता है, तथापि आगम-पोषक ऐसी युक्ति भी है जो उक्त द्रव्यों के अस्तित्व को सिद्ध करती है। वह युक्ति यह है कि—जगत में गतिशील और गतिपूर्वक स्थितिशील

१. यद्यपि "गतिस्थित्युपप्रहो" ऐसा भी पाठ कहीं कहीं देखा जाता है; तथापि भाष्य को देखने से "गतिस्थित्युपप्रहो" यह पाठ अधिक संगत जान पड़ता है। दिगम्बर परम्परा में तो "गतिस्थित्युग्रहो" ऐसा ही पाठ निर्विवाद सिद्ध है।

पदार्थ जीव और पुद्रल दो हैं। यद्यिप गति और हिथति दोनों ही उक्त दो द्रव्यों के परिणाम व कार्य होने से उन्हीं से पैदा होते हैं, अर्थात् गति और स्थिति का उपादान कारण जीव और पुद्रल ही हैं, तथापि निमित्त कारण जो कार्य की उत्पत्ति में अवस्य अपेक्षित है, वह उपादान कारण से भिन होना ही चाहिए । इसीलिए जीव-पुद्गल की गति में निमित्त रूप से धर्भा-स्तिकाय की और स्थिति में निमित्त रूप से अधर्मास्तिकाय की सिद्धि हो जाती है। इसी अभिप्राय से शास्त्र में धर्मास्तिकाय का लक्षण ही गितिशील पदार्थों की गति में निमित्त होना' बतलाया है और अधर्मास्तिकाय का लक्षण 'स्थिति में निमित्त होना ' बतलाया गया है।

धर्म, अधर्म, जीव और पुद्रल ये चारों द्रव्य कहीं न कहीं स्थित हैं, अर्थात् आदेय बनना या अवकाश लाभ करना उनका कार्य है। पर अपने में अवकाश-स्थान देना यह आकाश का कार्य है। इसीसे अवगाइप्रदान को आकाश का लक्षण माना गया है।

प्र०—सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों में आकाशद्रव्य तो माना गया है; पर धर्म, अधर्म द्रव्यों को और किसी ने नहीं माना; फिर जैनदर्शन ही उन्हें स्वीकार क्यों करता है ?

उ०--जड़ और चेतन द्रव्य जो हश्याहश्य विश्व के खास अंग हैं, उनकी गतिशीलता तो अनुभव सिद्ध है। अगर कोई नियामक तत्त्व न हो तो वे द्रव्य अपनी सहज गतिशीलता के कारण अनन्त आकाश में कहीं भी चले जा सकते हैं। यदि वे सचमुच अनन्त आकाश ने चले ही जाय तो इस दृश्यादृश्य विश्व का नियत संस्थान जो सदा सामान्य रूप -से एकसा नजर आता है वह किसी भी तरह घट नहीं सकेगा; नयोंकि अनन्त पुद्रल और अनन्त जीव व्यक्तियाँ भी अनन्त परिमाण विस्तृत आकाश क्षेत्र में बेरोकटोक संचार होने से ऐसे पृथक् हो जायँगी, जिनका पुनः

मिलना और नियतसृष्टि रूप से नजर आना असम्भव नहीं तो दुःसंभवः अवश्य हो जायगा। यही कारण है कि गतिशील उक्त द्रव्यों की गतिमर्याद। को नियन्त्रित करने वाले तत्त्व को जैन दर्शन स्वीकार करता है। यही तत्त्व धर्मास्तिकाय कहलाता है। गतिमर्यादा के नियामक रूप से उक्ति तत्त्व को स्वीकार कर लेने पर तुल्य युक्ति से स्थितिमर्यादा के नियामक रूप: से अधर्मास्तिकाय तत्त्व को भी जैन दर्शन स्वीकार कर ही लेता है।

पूर्व, पश्चिम आदि व्यवहार जो दिग्द्रव्य का कार्य माना जाता है, उसकी उपपत्ति आकाश के द्वारा हो सकने के कारण दिग्द्रव्य को आकाश से अलग मानने की जरूरत नहीं। पर धर्म, अधर्म द्रव्यों का कार्य आकाश से सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि आकाश को गति और स्थिति का नियामक मानने से वह अनन्त और अखंड होने के कारण जड़ तथा चेतन द्रव्यों को अपने में सर्वत्र गित व स्थिति करने से रोक नहीं सकता और ऐसा होने से नियत दृश्यादृश्य विश्व के संस्थान की अनुपति बनी ही रहेगी। इसलिए धर्म, अधर्म द्रव्यों को आकाश से अलग स्वतन्त्र मानना न्यायप्राप्त है। जब जड़ और चेतन गतिशील हैं, तब मर्यादित आकाशक्षेत्र में उनकी गित, नियामक के बिना ही अपने स्वभाव से नहीं मानी जा सकती; इसलिए धर्म, अधर्म द्रव्यों का अस्तित्व युक्ति सिद्ध है। १७, १८।

कार्य द्वारा पुद्रल का लक्षण--

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्रलानाम् । १९ । सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च । २० ।

दारीर, वाणी, मन, निःश्वास और उच्छ्वास ये पुद्रली के उपकार— कार्य हैं। तथा सुख, दुःख, जीवन और मरण ये भी पुद्रलों के उपकार हैं।

अनेक पौद्रलिक कार्यों में से कुछ कार्य यहाँ बतलाए हैं, जो जीवों पर अनुप्रह या निग्रह करते हैं। औदारिक आदि सब शरीर पौद्रलिक ही हैं अर्थात् पुद्रल से ही बने हैं। यद्यपि कार्मण शरीर अतीन्द्रिय है, तथापि वह दूसरे औदारिक आदि मूर्त द्रव्य के संबन्ध से मुखदुःखादि विपाक देता है; जैसे जलादि के संबन्ध से धान। इसलिए उसे भी पौद्रलिक ही समझना चाहिए।

दो प्रकार की भाषा में से भावभाषा तो वीर्यान्तराय, मितज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपश्चम से तथा अंगोपांग नामकर्म के उदय से प्राप्त होने वाली एक विशिष्ट शक्ति हैं; जो पुद्रल सापेक्ष होने से पौद्रलिक हैं, और ऐसे शक्तिवाले आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वचनरूप में परिणत होने वाली भाषावर्गणा के स्कन्ध ही द्रव्यभाषा हैं।

लिध तथा उपयोग रूप भावमन पुद्रलावलंबी होने से पौद्रलिक है। ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से और अंगोपांग नामकर्म के उदय से मनोवर्गणा के जो स्कन्ध गुणदोषविवेचन, स्मरण आदि कार्यों में अभिमुख आत्मा के अनुप्राहक अर्थात् उसके सामर्थ्य के उत्तेजक होते हैं वे द्रव्यमन हैं। इसी प्रकार आत्मा के द्वारा उदर से बाहर निकाला जाने वाला निश्वासवायु—प्राण और उदर के भीतर पहुँचाया जाने वाला उक्कुल्यायु ये दोनों पौद्रलिक हैं, और जीवनप्रद होने से आत्मा के अनुप्रहकारी हैं।

भाषा, मन, प्राण और अपान इन सबका ब्याघात और अभिभव देखा जाता है। इसलिए वे शरीर की तरह पौद्रलिक ही हैं।

जीव का प्रीतिरूप परिणाम सुख है, जो सातावेदनीय कर्म रूप अन्तरंग कारण और द्रव्य, क्षेत्र आदि बाह्य कारण से उत्पन्न होता है। परिताप ही दुःख है, जो असातावेदनीय कर्म रूप अन्तरंग कारण और इच्य आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है।

आयुकर्म के उदय से देहधारी जीव के प्राण और अपान का चालू रहना जीवित है, और प्राणापान का उच्छेद होना मरण है। ये सब सुखा दुःख आदि पर्याय जीवों में पुद्रलों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए वे जीवों के प्रति पौद्रलिक उपकार माने गए हैं। १९, २०।

कार्य द्वारा जीव का लक्षण-

## परस्परोपग्रहो जीवानाम् । २१।

परस्पर के कार्य में निमित्त होना—यह जीवों का उपकार है।

इस सूत्र में जीवों के पारस्परिक उपकार का वर्णन है। एक जीवा
हित या अहित के उपदेश द्वारा दूसरे जीव का उपकार करता है।

मालिक पैसा देकर नौकर पर उपकार करता है, और नौकर हित या
अहित की बात कह कर मालिक पर उपकार करता है। आचार्य सत्कर्मा
का उपदेश करके उसके अनुष्ठान द्वारा शिष्य का उपकार करता है, और
शिष्य अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा आचार्य का उपकार करता है। २१।

कार्य द्वारा काल का लक्षण-

# वर्त्तना परिणामः ।क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य । २२।

वर्त्तना, परिणाम, किया और परत्व-अपरत्व ये काल के उपकार हैं।
काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानकर यहाँ उसके उपकार बतलाए गए हैं।
अपने अपने पर्याय की उत्पत्ति में स्वयमेव प्रवर्त्तमान धर्म आदि द्रव्यों को।
निमित्तरूप से प्रेरणा करना यह वर्त्तना कहलाती है। स्वजाति का त्यागः
किए बिना होने वाला द्रव्य का अपरिस्पन्द रूप पर्याय, जो पूर्वावस्था की।

निवृत्ति और उत्तरावस्था की उत्पत्तिरूप है, उसे परिणाम समझना चाहिए।
ऐसा परिणाम जीव में ज्ञानादि तथा कोधादि; पुद्रल में नील, पीत वर्णादि
और धर्मास्तिकाय आदि शेष द्रव्यों में अगुरुलघु गुण की हानि-वृद्धि रूप
है। गति—परिस्पन्द ही किया है। ज्येष्ठत्व परत्व है और किनष्ठत्व अपरत्व
है। यद्यपि वर्त्तना आदि कार्य यथासम्भव धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों के ही
हैं; तथापि काल सब का निमित्त कारण होने से यहाँ वे काल के उपकार
रूप से वर्णन किए गए हैं। २२।

पुद्रल के असाधारण पर्याय-स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः । २३ । शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमञ्जायाऽऽ-तपोद्द्योतवन्तश्च । २४ ।

पुद्रल स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले होते हैं। तथा वे शब्द, बन्ध, स्हमत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, आतप और उद्योत वाले भी हैं।

बौद्ध लोग पुद्रल शब्द का न्यवहार जीव के अर्थ में करते हैं, तथा नैशोषिक आदि दर्शनों में पृथिवी आदि मूर्त द्रन्यों को समान रूप से स्पर्श, रस आदि चतुर्गुण युक्त नहीं माना है, किन्तु पृथिवी को चतुर्गुण, जल को

१. अगुरुलघु शब्द जैन परम्परा में तीन स्थलों पर भिन्न भिन्न अर्थों में व्यवद्वृत है:—

<sup>(</sup>१) आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि जो आठ गुण आठ कर्म से आवार्य—आवरण योग्य—माने गये हैं, उनमें एक अगुरुलघुत्व नामक आत्मगुण है, जो गोत्रकर्म से आवार्य है। गोत्रकर्म का कार्य जीवन में उच्च नीच भाव आरोपित करने का है। लोकव्यवहार में जीव जन्म से, जातिकुल

गन्ध रिहत त्रिगुण, तेज को गन्ध-रस रिहत द्विगुण और वायु को मात्र स्पर्शगुण वाला माना है। इसी तरह उन्होंने मनमें स्पर्श आदि चारों गुण नहीं माने हैं। इसिलए उन बौद्ध आदि से मतभेद दिखलाना प्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य है। इस सूत्र से यह सूचित किया जाता है कि जैन दर्शन में जीव और पुद्गल तत्त्व भिन्न हैं। अतः पुद्गल शब्द का व्यवहार जीव तत्त्व के लिए नहीं होता। इसी तरह पृथिवी, जल, तेज और वायु ये

- (२) अगुरुलवु नाम इस प्रकार का एक कर्म है जो छठे नामकर्म के प्रकारों में आता है; उसका कृत्य आगे नामकर्म की चर्चा के समय बताया है वह वहाँ से देखना चाहिए।
- (३) पहले नंबर पर जो अगुरुलबुत्व की व्याख्या की गई है वह अगुरुलबुत्व केवल आत्मगत है, जब कि प्रस्तुत अगुरुलबु गुण सभी जीव अजीव द्रव्यों को व्यात होता है। यदि द्रव्य स्वतः परिणमनशील हो तो किसी समय भी ऐसा क्यों नहीं होता कि वह द्रव्य अन्य द्रव्य रूप से भी परिणाम को प्राप्त करे ? इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है कि एक द्रव्य में रही हुई भिन्न भिन्न शक्तियाँ अर्थात् गुण अपने अपने परिणाम उत्पन्न करते ही रहते हैं तो कोई एक शक्ति अपने परिणाम की नियतधारा की सीमा से बाहर जाकर अन्य शक्ति के परिणाम क्यों नहीं पैदा करती ? इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है कि एक द्रव्य में जो अनेक शक्तियाँ स्वीकृत की गई हैं वे अपना नियत सहचरत्व छोड़कर विखर क्यों नहीं जातीं ? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अगुरुलघुगुण से दिया जाता है। यह गुण सभी द्रव्यों में नियामक पद भोगता है जिससे एक भी द्रव्य द्रव्यान्तर नहीं होता,

से, देश से, रूपरंग से और दूसरे अनेक निमित्तों से उच्च या नीच रूप से व्यवहृत होते हैं। परंतु सब आत्माएँ समान हैं, उनमें न तो कोई उच्च हैं और न कोई नीच। इस प्रकार शक्ति और योग्यतामूलक जो साम्य है उस साम्य को स्थिर रखनेवाला जो सहजगुण या शक्ति है वह अगुरुलघुत्व कहलाता है।

सभी पुद्रल हप से समान हैं; अर्थात् वे सभी स्पर्श आदि चतुर्गुण युक्त हैं। तथा जैन दर्शन में मन भी पौद्रालिक होने के कारण स्पर्श आदि गुणवाला ही है। स्पर्श आठ प्रकार का माना जाता है; जैसे – कठिन, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निम्ध – चिकना और ह्था – हसा। सस के पाँच प्रकार हैं: तिक्त – कडुवा, कटुक – चरपरा, कषाय – कसेला, खट्टा और मीठा। सुगन्ध और दुर्गन्ध ये दो गन्ध हैं। वर्ण पाँच हैं: काला, नीला हरा, लाल, पीला और सफेद। उक्त प्रकार से स्पर्श आदि के कुल बीस मेद होते हैं; पर इनमें से प्रलेक के संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद तरतम भाव से पाये जाते हैं। जो जो वस्तु मृदु होती है, उस सब के मृदुत्व में कुछ न कुछ तारतम्य पाया जाता है। इस कारण सामान्य हप से मृदुत्व स्पर्श एक होने पर भी उसके तारतम्य के अनुसार संख्यात,

एक भी गुण गुणान्तर का कार्थ नहीं करता और नियत सहभावी परस्पर अलग नहीं होते।

ग्रन्थों के सुरपष्ट आधार के अतिरिक्त भी मैंने अगुरुलघु गुण की अंतिम व्याख्या का विचार किया । मैं इसका संवाद हूँढ़ रहा था । मुझसे जब कोई पूछता तव यह व्याख्या कहता परंतु संवाद प्राप्त करने की जिज्ञासा तो रहती ही थी । प्रस्तुत टिप्पण लिखने का समय आया तव एकाएक स्व॰ पंडित गोपालदासजी वरैया की 'श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका' पुस्तिका मिल गई । इसमें श्रीयुत वरैयाजीने भी ऐसा ही विचार दरसाया है । इसलिए इतने अंश में मेरे इस विचार को संवाद प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जा सकता है । अतएव में इस स्थल पर उल्लेख करता हूँ । विशिष्ट अभ्यासी अधिक अन्वेषण करें । पं॰ वरैयाजी जैन तत्त्वज्ञान के असाधारण ज्ञाता थे।

उत्पर जिस अगुरुलघुगुण को मानने के लिए जो दलील दी गई है, लगभग उसके जैसी ही एक दलील जैन परम्परा में माने गए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय का समर्थन करते समय दी जाती है। वह तुलनात्मक दृष्टि से जानने योग्य है। जड़ और चेतन गतिशील होने के कारण आकाश में असंख्यात और अनन्त तक भेद पाये जाते हैं। यही बात कठिन आदि अन्य स्पर्श तथा रस आदि अन्य पर्यायों के विषय में भी समझनी चाहिए।

राब्द कोई गुण नहीं है; जैसा कि वैशेषिक, नैयायिक आदि मानते हैं। वह भाषावर्गणा के पुद्रलों का एक प्रकार का विशिष्ट परिणाम है। निमित्त भेद से उसके अनेक भेद किए जाते हैं। जो शब्द आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होता है वह प्रयोगज, और जो किसी के प्रयत्न के विना ही उत्पन्न होता है वह वैश्वसिक है। बादलों की गर्जना वैश्वसिक है। प्रयोगज शब्द के छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे हैं: १. भाषा— मनुष्य आदि की ब्यक्त और पशु, पक्षी आदि की अव्यक्त ऐसी अनेकविष्ट भाषाएँ। २. तत— चमड़ा लपेटे हुए वार्यों का अर्थात् मृदंग, पटह आदि

चोहे जहाँ चले नहीं जायँ इसके लिए उक्त दोनों काय नियामक रूप से माने गए हैं और कहा गया है कि इनके कारण गतिशील द्रव्यों की गतिस्थिति लोकक्षेत्र जितनी मर्यादित रहती है। जिस प्रकार ये दोनों काय गतिस्थिति के नियामक रूप से माने गए हैं, उसी प्रकार अगुरुलवु गुण के विषय में समझना चाहिए।

गतिस्थिति की मर्यादा के लिए गतिस्थितिशील पदार्थों का स्वभाव ही।
माना जाय या आकाश का ऐसा स्वभाव माना जाय और उक्त दोनों कायें।
को नहीं मानें तो क्या असगिति है ? ऐसा प्रश्न होना सहज हैं । परन्तु यह विषय अहेतुवाद का होने के कारण इसमें केवल सिद्ध का समर्थन करना रहता है । वह विषय हेतुवाद या तर्कवाद का नहीं है कि जिससे केवल तर्क के बल से इन कायों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाय । अगुरुलबु-गुण के समर्थन के बारे में भी मुख्यरूप से अहेतुवाद का ही आश्रय लेना चाहिए। हेतुवाद अन्त में अहेतुवाद की पृष्टि के लिए ही है ऐसा स्वीकार किए विना नहीं चलता । इस प्रकार सब दर्शनों में अमुक विषय हेतुवाद और अहेतुवाद की मर्यादा में आ जाते हैं।

का शब्द । ३. वितत – तार वाले वीणा, सारंगी आदि वार्धों का शब्द । ४. घन – झालर, घंट आदि का शब्द । ५. शुपिर – फूँक कर बजाये जाने वाले शंख, बंसी आदि का शब्द । ६. संघर्ष – लकड़ी आदि के संघर्षण से होनेवाला शब्द ।

परस्पर आश्लेष रूप बन्ध के भी प्रायोगिक, वैस्नसिक ऐसे दो भेद हैं। जीव और दारीर का संबन्ध तथा लाख और लकड़ी का संबन्ध प्रयत्नः सापेक्ष होने से प्रायोगिक बन्ध है। बिजली, भेघ, इन्द्रधनुष आदि का प्रयत्न निरपेक्ष पौद्रलिक संश्लेष वैस्निक-बन्ध है।

सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व के अन्तय तथा आपेक्षिक ऐसे दो दो भेद हैं। जो सूक्ष्मत्व तथा स्थूलत्व दोनों एक ही वस्तु में अपेक्षा भेद से घट न सके वे अन्तय और जो घट सके वे आपेक्षिक। परमाणुओं का सूक्ष्मत्व और जगद्व्यापी महास्कन्ध का स्थूलत्व अन्तय है; क्योंकि अन्य पुद्रल की अपेक्षा परमाणुओं में स्थूलत्व और महास्कन्ध में सूक्ष्मत्व घट नहीं सकता। द्याणुक आदि मध्यवतीं स्कन्धों का सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व दोनों आपेक्षिक हैं; जैसे ऑवले का सूक्ष्मत्व और बिल्व का स्थूलत्व दोनों आपेक्षिक हैं; जैसे ऑवले का सूक्ष्मत्व और बिल्व का स्थूलत्व। ऑवला बिल्व की अपेक्षा छोटा होने के कारण उससे सूक्ष्म है और बिल्व ऑवले से स्थूल है। परन्तु वहीं आवला केर की अपेक्षा स्थूल भी है और वही बिल्व कूष्माण्ड की अपेक्षा सूक्ष्म भी है। इस तरह जैसे आपेक्षिक होने से एक ही वस्तु में सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व दोनों विरुद्ध पर्याय पायी जा सकती हैं, वैसे अन्त्य सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व एक वस्तु में पाये नहीं जा सकते।

संस्थान इर्थत्वहप, अनित्यंत्वरूप से दो प्रकार का है। जिस आकार की किसी के साथ तुलना की जा सके-वह इत्यंत्वरूप, और जिसकी तुलना न की जा सके वह अनित्यंत्वरूप है। मेघ आदि का संस्थान-रचना विशेष अनित्यंत्वरूप हैं; क्योंकि अनियत रूप होने से किसी एक अकार से उस हा निरूपण किया नहीं जा सकता, और अन्य पदार्थों का संस्थान इत्थंत्वरूप है; जैसे गेंद, सिंघाड़ा आदि का । गोल, त्रिकोणः चतुष्कोण, दीर्घ, परिमण्डल-वलयाकार आदि रूप से इत्थंत्वरूप संस्थान के अनेक भेद हैं।

एकत्व अर्थात् स्कन्ध रूप में परिणत पुद्गलिपण्ड का विश्लेष-विभाग होना भेद है। इसके पाँच प्रकार हैं: १. औत्करिक-चीरे या खोदे जाने पर होने वाली लकड़ी, पत्थर आदि का भेदन । २. चौर्णिक- कण कण हप से चूर्ण हो जाना, जैसे-जौ आदि का सत्तू, आटा इत्यादि । ३. खण्ड-दुकड़े दुकड़े हो कर टूट जाना, जैसे-घड़े का कपालादि । ४. प्रतर-पड़, तहें निकालना, जैसे-अभ्रक, भोजपत्र आदि में । ५. अनुतट-छाल निकलना, जैसे - बाँस, ऊख आदि की ।

तम अन्धकार को कहते हैं: जो देखने में रुकावट डालने वाला, अकाश का विरोधी एक परिणाम विशेष है।

छाया प्रकाश के ऊपर आवरण आ जाने से होती है। इसके दी प्रकार हैं --- आइने आदि स्वच्छ पदार्थों में जो मुख का विम्न पड़ता है, जिसमें मुख का वर्ण, आकार आदि ज्यों का त्यों देखा जाता है, वह वर्णादि-विकार परिणामरूप छाया है और अन्य अस्वच्छ द्रव्यों पर जो मात्र प्रति-बिम्ब (परछाईं) पड़ता है वह प्रतिबिम्बरूप छाया है।

सूर्य आदि का उष्ण प्रकाश आतप और चन्द्र, मणि, खबोत आदि का अनुष्ण प्रकाश उद्योत है।

स्पर्श आदि तया शब्द आदि उपर्युक्त सभी पर्याय पुद्रल के ही कार्य होने से पौद्रलिक पर्याय माने जाते हैं।

तेईसर्वे और चौबीसर्वे सूत्र को अलग करके यह स्चित किया है िक स्पर्श आदि पर्याय परमाणु और स्कन्ध दोनों में पाये जाते हैं, परन्तु शब्द बन्ध आदि पर्याय सिर्फ स्कन्ध में पाये जाते हैं। यद्यपि सूक्ष्मत्य परमाणु और स्कन्ध दोनों का पर्याय है, तथापि उसका परिगणन स्पर्श आदि के साथ न करके शब्द आदि के साथ किया है, वह भी प्रतिपक्षी स्थूल्य पर्याय के साथ उसके कथन का औचित्य समझ करके ही 1२३,२४%

### पुद्रल के मुख्य प्रकार—

#### अणवः स्कन्धाश्च । २५ ।

पुद्रल परमाणुरूप और स्कन्धरूप हैं।

व्यक्तिरूप से पुद्रलद्रव्य अनन्त हैं, और उनकी विविधता भीः अपिरिमित है; तथापि अगले दो सूत्रों में पौद्रलिक परिणाम की उत्पक्ति के भिन्न भिन्न कारण दिखाने के लिए यहाँ तदुपयोगी परमाणु और स्वन्य—ये दो प्रकार संक्षेप में बतलाए गए हैं। सम्पूर्ण पुद्रलगांश इन दो प्रकारों में समा जाती है।

जो पुद्रलद्रव्य कारणहप है, कार्यहप नहीं है, वह अन्त्य द्रव्य कहलाता है। ऐसा द्रव्य परमाणु है, जो नित्य है, सूक्ष्म है और किसी एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श से युक्त है। ऐसे परमाणु-द्रव्य का ज्ञान इन्द्रियों से तो हो नहीं सकता। उसका ज्ञान आगम या अनुमान से साध्य है। परमाणु का अनुमान कार्यहेतु से माना गया है। जो जो पौद्रालिक कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब सकारण हैं। इसी तरह जो अदृश्य अंतिम कार्य होगा, उसका भी कारण होना चाहिए; वहीं कारण परमाणुद्रव्य है। उसका कारण और कोई द्रव्य न होने से उसे अंतिम कारण कहा है। परमाणुद्रव्य का बोई विभाग नहीं है और न हो सकता है। इसलिए उसका आदि, उसका मध्य और उसका अन्त वह आप ही है। परमाणुद्रव्य अबद्ध—असमुदाय हप होते हैं।

पुद्गलद्रव्य का दूसरा प्रकार स्कन्ध है। स्कन्ध सभी बद्धसमुदायरूप होते हैं, और वे अपने कारणद्रव्य की अपेक्षा से कार्यद्रव्य रूप तथा अपने कार्यद्रव्य की अपेक्षा से कारणद्रव्य हप हैं। जैसे द्विप्रदेश आदि स्कन्ध; ये परमाणु आदि के कार्य हैं और त्रिप्रदेश आदि के कारण भी हैं। २५।

> अनुक्रम से स्कन्ध और अणु की उत्पत्ति के कारण— सङ्घातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते । २६। भेदादणुः । २७।

संघात से, भेद से और संघात-भेद दोनों से स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। अणु भेद से ही उत्पन्न होता है।

स्कन्ध — अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है। कोई
स्कन्ध संघात — एकत्वपरिणति से उत्पन्न होता है, कोई भेद से वनता है,
और कोई एक साथ भेद-संघात दोनों निमित्तों से होता है। जब अलग
अलग स्थित दो परमाणुओं के मिलने पर द्विपदेशिक स्कन्ध होता है तब
बह संघातजन्य कहलाता है। इसी तरह तीन, चार, संख्यात, असंख्यात,
अनन्त यावत् अनन्तानन्त परमाणुओं के मिलने मात्र से त्रिप्रदेश, चतुध्रदेश, संख्यातप्रदेश, असंख्यातप्रदेश, अनन्तप्रदेश यावत् अनन्तानन्तप्रदेश तक स्कन्ध बनते हैं; वे सभी संघातजन्य हैं। किसी बड़े स्कन्ध
के दूरने मात्र से जो छोटे छोटे स्कन्ध होते हैं, वे भेदजन्य हैं। वे भी
द्विप्रदेश से लेकर यावत् अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते हैं। जब किसी
एक स्कन्ध के दूरने पर उसके अवयव के साथ उसी समय दूसरा कोई इत्य
मिल जाने से नया स्कन्ध बनता है, तब वह स्कन्ध भेद-संघातजन्य है।
ऐसे स्कन्ध भी द्विप्रदेश से लेकर अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते हैं। दो
से अधिक प्रदेश वाले स्कन्धों के लिए यह बात समझनी चाहिए कि तीन,

चार आदि अलग अलग परमाणुओं के मिलने से भी त्रिप्रदेश, चतुष्प्रदेश आदि स्कन्ध होते हैं, और द्विप्रेदश स्कन्ध के साथ एक परमाणु मिलने से त्रिप्रदेश तथा द्विप्रदेश या त्रिप्रदेश स्कन्ध के साथ अनुक्रम से दो या एक परमाणु मिलने से भी चतुष्प्रदेश स्कन्ध बन सकता है।

अणुद्रव्य किसी द्रव्य का कार्य नहीं है, इसलिए उसकी उत्पत्ति में दो द्रव्यों का संवात सम्भव नहीं है। यों तो परमाणु नित्य माना गया है; तथापि यहाँ उसकी उत्पत्ति पर्यायदृष्टि से बतलाई गई है, अर्थात् परमाणु द्रव्यरूप से तो नित्य ही है, पर पर्यायदृष्टि से वह जन्य भी है। कभी स्कन्ध के अवयव रूप बनकर सामुदायिक अवस्था में परमाणु का रहना और कभी स्कन्ध से अलग होकर विश्वकलित अवस्था में रहना ये सभी परमाणु के पर्याय—अवस्थाविशेष ही हैं। विश्वकलित अवस्था स्कन्ध के भेद से ही उत्पन्न होती है। इसलिए वहाँ भेद से अणु की उत्पत्ति के कथन का अभिप्राय इतना ही है कि- —विश्वकलित अवस्था विशिष्ट परमाणु भेद का कार्य है, शुद्ध परमाणु नहीं। २६,२७।

अचाअुष स्कन्ध के चाअुष वनने में हेतु-

## भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषाः । २८।

मेद और संघात से ही चाक्षुष स्कन्ध बनते हैं। अचाक्षुष स्कन्ध भी निमित्त पाकर चाक्षुप बन सकता है, यह दिखाना इस सूत्र का उद्देश्य है।

पुद्रल के परिणाम विविध हैं, अतः कोई पुद्रल स्कन्ध अचाक्षुष— चशु से अप्राह्म होता है, तो कोई चाक्षुष—चक्षु से प्राह्म होता है। जो स्कन्ध पहले सूक्ष्म होने के कारण अचाक्षुष हो वह निमित्तवश सूक्ष्मत्व परिणाम छोड़कर बादर—स्थूल परिणामिविशिष्ट बनने से चाक्षुष हो सकता है। उस स्कन्ध के ऐसा होने में भेद तथा संवात दो ही हेतु अपेक्षित हैं। जब किसी स्कन्ध में सूक्ष्मत्व परिणाम की निवात्ते हो कर स्थूलत्क परिणाम उत्पन्न होता है, तब कुछ नये अणु उस स्कन्ध में अवश्य मिल जाते हैं। सिर्फ मिलते ही नहीं; किन्तु कुछ अणु उस स्कन्ध में से अलग भी हो जाते हैं। सूक्ष्मत्व परिणाम की निवृत्ति पूर्वक स्थूलत्व परिणाम की उत्पत्ति न केवल संघात—अणुओं के मिलने मात्र से होती है और न केवल भेद—अणुओं के अलग होने मात्र से ही होती है। स्थूलत्व—वादरत्व रूप परिणाम के सिवाय कोई स्कन्ध चाक्षुप तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ नियम पूर्वक कहा गया है कि चाक्षुपस्कन्ध भेद और संघात दोनों ही से बनता है।

भेद शब्द के दो अर्थ हैं : १. स्कन्ध का टूटना अर्थात् उसमें से अणुओं का अलग होना तथा २. पूर्व परिणाम निवृत्त होकर दूसरे परिणाम का उत्पन्न होना । इन दो अर्थों में से पहला अर्थ लेकर ऊपर सूत्रार्थ लिखा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है— जब कोई सूक्ष्म स्कन्ध नेत्र से प्रहण करने योग्य बादर परिणाम को प्राप्त करता है, अर्थात् अचाक्षुष भिट कर चाक्षुष बनता है, तब उसके ऐसा होने में स्थूल परिणाम अपेक्षित है, जो विशिष्ट अनन्ताणु संख्या (संघात) सापेक्ष है। केवल सूक्ष्मत्वरूप पूर्व परिणाम की निवृत्तिपूर्वक नवीन स्थूलत्व परिणाम चाक्षुष बनने का कारण नहीं और केवल विशिष्ट अनन्त संख्या भी चाक्षुष बनने में कारण नहीं, किन्तु परिणाम (भेद) और उक्त संख्या संघात दोनों ही स्कन्ध के चाक्षुष बनने में कारण हैं।

यग्रिप स्त्रगत चाक्षुप पद से तो चक्षुर्पाद्य स्कन्ध का ही बोध होता है; तथापि यहाँ चक्षुःपद से समस्त हिन्द्रयों का लाक्षणिक बोध विविक्षित है। तदनुसार सूत्र का अर्थ यह होता है कि—सभी अतीन्द्रिय स्कन्धों के ऐन्द्रियक (इन्द्रियम्राह्य) बनने में भेद और संघात दो ही हेत्र अपेक्षित हैं। पौद्गलिक परिणाम की अमर्यादित विचित्रता के कारण जैसे पहले के अतीन्द्रिय स्कन्ध भी पीछे से भेद तथा संघात रूप निमित्त से ऐन्द्रियक बन सकते हैं, बैसे ही स्थूल स्कन्ध भी सूक्ष्म बन जाते हैं। इतना ही नहीं, परिणाम की विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियों से प्रहण किया जाने वाला स्कन्ध अल्प इन्द्रियप्राह्म बन जाता है। जैसे लवण, हिंगु आदि पदार्थ नेत्र, स्पर्शन, रसन और प्राण इन चार इन्द्रियों से प्रहण किये जा सकते हैं; पर वे ही जल में मिलकर गल जाने से सिर्फ रसन और प्राण दो ही इन्द्रियों से प्रहण हो सकते हैं।

प्र०—स्कन्ध के चाक्षुष वनने में दो कारण दिखाए, पर अचा-क्षुष स्कन्ध की उत्पत्ति के कारण क्यों नहीं दिखाए गए ?

उ॰ — छन्बीसवें सूत्र में सामान्य रूप से स्कन्ध मात्र की उत्पत्ति के तीन हेतुओं का कथन किया गया है। यहाँ तो सिर्फ विशेष स्कन्ध की उत्पत्ति के अर्थात् अचाक्षुष से चाक्षुष बनने के हेतुओं का विशेष कथन है। इसलिए उस सामान्य विधान के अनुसार अचाक्षुष स्कन्ध की उत्पत्ति के हेतु तीन ही प्राप्त होते हैं। सारांश यह कि छन्बीसवें सूत्र के कथनानुसार भेद, संघात और भेद-संघात इन तीनों हेतुओं से अचाक्षुष स्कन्ध बनते हैं। २८।

### 'सत्' की व्याख्या---

# उत्पादव्ययभीव्ययुक्तं सत् । २९।

जो उत्पाद, न्यय और ध्रीन्य इन तीनों से युक्त अर्थात् तदात्म्य है वहीं सत् कहलाता है।

सत् के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न दर्शनों का मतभेद है। कीई दर्शन सम्पूर्ण सत् पदार्थ को (ब्रह्म को) केवल ध्रुव (नित्य ही) मानता

१. वेदान्त-औपनिषद् शाङ्करमत ।

है। कीई दर्शन सत् पदार्थ को निरन्वय क्षणिक (मात्र उत्पाद-विनाश-शील) मानता है। कीई दर्शन चेतनतत्त्व रूप सत् को तो केवल धुव (क्रूटस्थिनिख) और प्रकृति तत्त्व रूप सत् को परिणामिनिख (निखानिख) मानता है। कीई दर्शन अनेक सत् पदार्थों में से परमाणु, काल, आत्मा आदि कुछ सत् तत्त्वों को क्टस्थिनिख और घट, पट आदि कुछ सत् को मात्र उत्पाद-व्ययशील (अनिख) मानता है। परंतु जैनदर्शन का सत् के स्वरूप से संबन्ध रखने वाला मन्तव्य उक्त सब मतों से भिन्न है और वही इस सूत्र में बतलाया गया है।

जैनदर्शन का मानना है कि जो सत्—वस्तु है, वह पूर्ण रूप से विर्फ कूटस्थिनित्य या सिर्फ निरन्वयिवनाशों या उसका अमुक भाग कूटस्थिनित्य और अमुक भाग परिणामिनित्य अथवा उसका कोई भाग तो मात्र नित्य और कोई भाग मात्र अनित्य नहीं हो सकता। इसके मतानुसार चाहे चेतन हो या जड़, अमूर्त हो या मूर्त, स्क्ष्म हो या स्थूल, सभी सत् कहलाने वाली वस्तुएँ उत्पाद, व्यय, और धीव्य रूप से तिरूप हैं।

हरएक वस्तु में दो अंश हैं: एक अंश ऐसा है जो तीनों कालों में शाश्वत है और दूसरा अंश सदा अशाश्वत है। शाश्वत अंश के कारण हरएक वस्तु ध्रोन्यात्मक (स्थिर) और अशाश्वत अंश के कारण उत्पाद-न्ययात्मक (अस्थिर) कहलाती है। इन दो अंशों में किसी एक की ओर दृसरे की ओर न जाने से वस्तु सिर्फ स्थिररूप या सिर्फ अस्थिररूप मालूम होती है। परन्तु दोनों अंशों की ओर दृष्टि देने से ही वस्तु का पूर्ण और यथार्थ स्वरूप मालूम किया जा सकता है; इसिर्लिए दोनों दृष्टियों के अनुसार ही इस सूत्र में सत्—वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। २९।

१. बौद्ध । २. सांख्य । ३. न्याय, वैशोषिक ।

# विरोध का परिहार और परिणामिनित्तत्व का स्वरूप— तद्भावाञ्ययं नित्यम् । ३०।

जो उसके भाव से (अपनी जाति से) च्युत न हो वही निल्स है।

पिछले सूत्र में कहा गया है कि एक ही वस्तु उत्पाद-च्यय-प्रौच्यातमक है अर्थात् स्थिरास्थिर—उभय रूप है; परन्तु इस पर प्रश्न होता है
कि यह कैसे घट सकता है? जो स्थिर है वही अस्थिर कैसे? और
जो अस्थिर है वही स्थिर कैसे? एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व दोनों
अंश शीत-उष्ण की तरह परस्पर विरुद्ध होने से एक ही समय में घट नहीं
सकते। इसलिए सत् की उत्पाद-च्यय-ध्रौच्यात्मक च्याख्या क्या विरुद्ध
नहीं है? इस विरोध के परिहार के लिए जैनदर्शन सम्मत निखर्व
का स्वरूप वतलाना ही इस सूत्र का उद्देश्य है।

यदि कुछ अन्य दर्शनों की तरह जैनदर्शन भी वस्तु का खब्प ऐसा मानता कि 'किसी भी प्रकार से परिवर्त्तन को प्राप्त किए बिना ही वस्तु सदा एक रूप में अवस्थित रहती है' तो इस क्टस्यनित्य में अनित्यत्व का सम्भव न होने के कारण एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व का विरोध आता । इसी तरह अगर जैनदर्शन वस्तु को क्षणिक मात्र मानता, अर्थात् प्रत्येक वस्तु को क्षण क्षण में उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाली मान कर उसका कोई स्थायी आधार न मानता, तो भी उत्पाद-व्ययशील अनित्यपरिणाम में नित्यत्व का सम्भव न होने के कारण उक्त विरोध आता । परन्तु जैनदर्शन किसी वस्तु को केवल क्टस्थिनित्य या केवल परिणामिमात्र न मान कर परिणामिनित्य मानता है। इसलिए सभी तत्त्व अपनी अपनी जाति में स्थिर रहते हुए भी निमित्त के अनुसार परिवर्त्तन (उत्पाद-व्यय) प्राप्त करते रहते हैं। अतएव हरएक वस्तु में मूल जाति (द्रव्य) की अपेक्षा से प्रत्ये और परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-व्यय—इनके घटित होने में

कोई विरोध नहीं आता । जैन का परिणामिनित्यत्ववाद सांख्य की तरहा सिर्फ जड़ (प्रकृति) तक ही सीमित नहीं है; किन्तु चेतनतत्त्व पर भी वह घटित होता है।

सब तत्त्वों में व्यापक रूप से परिणामिनित्यत्व वाद का खीकार करने के लिए साधकप्रमाण मुख्यत्या अनुभव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कोई ऐसा तत्त्व अनुभव में नहीं आता जो सिर्फ अपरिणामी हो या मात्र परिमाणरूप हो। बाह्म, आभ्यन्तर सभी वस्तुएँ परिणामिनित्य ही मालूम होती हैं। अगर सभी वस्तुएँ क्षणिक मात्र हों, तो प्रत्येक क्षण में नयी नयी वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होने के कारण, एवं उसका कोई स्थायी आधार न होने के कारण, उस क्षक्षिक परिणाम परम्परा में सजातीयता का कभी अनुभव न हो, अर्थात् पहले कभी देखी हुई वस्तु को फिर से देखने पर जो 'यह वही है' ऐसा प्रत्यभिज्ञान होता है वह किसी तरह न हो सकेगा; क्योंकि प्रत्यभिज्ञान के लिए जैसे उसकी विषयभूत वस्तु का स्थिरत्य आवश्यक है, वैसे ही दृष्ट आत्मा का स्थिरत्व भी आवश्यक है। इसी तरह अगर जड़ या चेतन तत्त्व मात्र निर्विकार हो तो इन दोनों तत्त्व के मिश्रण रूप जगत में क्षण क्षण में दिखाई देनेवाली विविधता कभी उत्पन्न न हो। अत्रप्य परिणामिनित्यत्व वाद को जैनदर्शन युक्तिसंगत मानता है।

व्याख्यान्तर से पूर्वीक्त सत् के नित्यत्व का वर्णन-

सत् उसके भाव से च्युत न होने के कारण नित्य है।

उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यात्मक होना यही वस्तुमात्र का स्वरूप है। यही
स्वरूप सत् कहलाता है। सत् स्वरूप नित्य है; अर्थात् वह तीनी कालों में
एकसा अवस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु में या वस्तुमात्र

में उत्पाद, व्यय तथा धीव्य कभी हों और कभी न हों। प्रत्येक समय में उत्पादादि तीनों अंश अवश्य होते हैं, यही सत् का नित्यत्व है।

अपनी अपनी जाति को न छोड़ना यह सभी द्रव्यों का ध्रीव्य है अभेर प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न परिणामरूप से उत्पन्न और नष्ट होना यह उनका उत्पाद-व्यय है। ध्रीव्य तथा उत्पाद-व्यय का चक्र द्रव्यमात्र में सदा पाया जाता है।

उस चक्र में से कभी कोई अंश छप्त नहीं होता, यही इस , सूत्र इता बतलाया गया है। पूर्व सूत्र में ध्रीव्य का जो कथन है वह द्रव्य के अन्वयी—स्थायी अंश. मात्र को लेकर और इस सूत्र में जो नित्यत्व का कथन है, वह उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य इन तीनों अंशों के अविच्छित्रत्व को लेकर। यही पूर्व सूत्र में कथित ध्रीव्य और इस सूत्र में कथित नित्यत्व को लेकर। यही पूर्व सूत्र में कथित ध्रीव्य और इस सूत्र में कथित नित्यत्व की बीच अन्तर है। ३०।

#### अनेकान्त के स्वरूप का समर्थन--

## अर्पितानर्पितसिद्धेः । ३१।

प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है; क्योंकि आर्पत—अर्पणा अर्थात् अपेक्षा से और अनर्पित—अनर्पणा अर्थात् अपेक्षान्तर से विरोधी स्वरूप विद्य होता है।

परस्पर विरुद्ध किन्तु प्रमाण सिद्ध धर्मों का समन्वय एक वस्तु में कैसे हो सकता है, तथा विद्यमान अनेक धर्मों में से कभी एक का और कभी दूसरे का प्रतिपादन क्यों होता है, यह दिखाना इस सूत्र का उद्देश्य है।

'आत्मा सत् है' इस प्रतीति या उक्ति में जो सत्त्व का भान होता है, वह सत्र प्रकार से घटित नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो तो आत्मा, चेतना आदि स्व-रूप की तरह घटादि पर-रूप से भी सत् सिद्ध हो; अर्थात् उसमें चेतना की तरह घटत्व भी भासमान हो; जिससे उसका विशिष्ट स्व-रूप स्प सिद्ध ही न हो। विशिष्ट स्वरूप का अर्थ ही यह है कि वह स्व-रूप से सत् और पर-रूप से सत् नहीं अर्थात् असत् है। इस तरह अपेक्षा-विशेष से सत्त्व और अपेक्षान्तर से असत्त्व वे दोनों धर्म आत्मा में सिद्ध होते हैं। जैसे सत्त्व, असत्त्व वेसे ही निख्यत्व, अनिख्यत्व धर्म भी उसमें सिद्ध हैं। द्रव्य (सामान्य) दृष्टि से नित्यत्व और पर्याय (विशेष) दृष्टि से अनित्यत्व सिद्ध होता है। इसी तरह परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले, परन्तु अपेक्षा भेद से सिद्ध ऐसे और भी एकत्व, अनेकत्व आदि धर्मों का समन्वय आत्मा आदि सब वस्तुओं में अवाधित है; इसलिए सभी पदार्थ, अनेक धर्मात्मक माने जाते हैं।

व्याख्यान्तर-

# ''अर्पितानंपितसिद्धेः''

प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकार से व्यवहार्य है, क्योंकि अर्पणा और अनर्पणा से अर्थात् विवक्षा के अनुसार प्रधान किंवा अप्रधान भाव से व्यवहार की सिद्धि—उपपत्ति होती है।

अपेक्षामेद से सिद्ध ऐसे अनेक धमों में से भी कभी किसी एक धर्म के द्वारा और कभी उसके विरुद्ध दूसरे धर्म के द्वारा वस्तु का व्यवहार होता है, वह अप्रामाणिक या वाधित नहीं है; क्योंकि विद्यमान सब धर्म भी एक साय विवक्षित नहीं होते। प्रयोजनानुसार कभी एक की ती कभी दूसरे की विवक्षा होती है। जब जिसकी विवक्षा हो, तब वह प्रधान और दूसरा अप्रधान होता है। जो कर्म का कर्ता है वही उसके फल का भोक्ता हो सकता है। इस कर्म और तजन्य फल के समाना धिकरण्य को दिखाने के लिए आत्मा में द्रव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व की

विवक्षा की जाती है। उस समय उसका पर्यायदृष्टि से सिद्ध अनिलाव विवक्षित न होने के कारण गौण है; परन्तु कर्तृत्वकाल की अपेक्षा भोक्तव-बाल में आत्मा की अवस्था बदल जाती है। ऐसा कर्मकालीन और फलकालीन अवस्थाभेद दिखाने के लिए जब पर्यायहाष्ट्रि सिद्ध अतित्यन्व का श्रीतिपादन किया जाता है, तब द्रव्यद्दृष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रधान नहीं रहता । इस तरह विवक्षा और अविवक्षा के कारण कभी आत्मा को नित्य और कभी अनित्य कहा जाता है। जब दोनों धर्मों की विवक्षा एक साथ कीं जाती है, तब दोनों धमों का युगपत प्रतिपादन कर सके ऐसा वाचक शब्द न होने के कारण आत्मा को अव्यक्तव्य कहा जाता है। विवक्षा, अविवक्षा और सहविवक्षा आश्रित उक्त तीन वाक्य रचनाओं के पारस्परिक विविध मिश्रण से और भी चार वाक्य रचनाएँ वनती हैं। जैसे--नित्या-निल, निल्य-अवक्तव्य, अनित्य-अवक्तव्य और नित्य-अनिल्य-अवक्तव्य । इन सात वाक्यरचनाओं को सप्तमंगी कहते हैं। इनमें पहले तीन वाक्य और तीन में भी दो वाक्य मूल हैं। जैसे भिन्न भिन्न दृष्टि से सिद्ध निखरव और अनिखल को लेकर विवक्षावश किसी एक वस्तु में सप्तभंगी घटाई जा सकती है: वैसे और भी भिन्न भिन्न दृष्टिसिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाले सत्त्व-असन्त्व, एकत्व-अनेकत्व, वाच्यत्व-अवाच्यत्व आदि धर्मयुग्मों को लेकर सप्तभंगी घटानी चाहिए। अतएव एक ही वस्तु अनेक धर्मात्मक और अनेक प्रकार के न्यवहार की विषय मानी गई है ।३१।

पौद्रलिक बन्ध के हेतु का कथन-

## स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः । ३२।

रिनम्घत्व और रूक्षत्व से बन्ध होता है।

पौद्रलिक स्कन्ध की उत्पत्ति उसके अवयवभूत परमाणु आदि के पारस्परिक संयोग मात्र से नहीं होती। इसके लिए संयोग के अलावा और भी कुछ अपेक्षित है। यह दिखाना इस सूत्रका उद्देश्य है। अव-यवोंके पारस्परिक संयोगके उपरान्त उनमें स्निग्धत्व-चिकनापन, रूक्षत्व-रूखापन गुण का होना भी ज़रूरी है। जब स्निग्ध और रूक्ष अवयव आपसमें मिलते हैं, तब उनका बन्ध—एकत्वपरिणाम होता है, इसी बन्ध से द्वणुक आदि स्कन्ध बनते हैं।

हिनम्ध, हक्ष अवयवों का श्लेष दो प्रकार का हो सकता है : सहश और विसहश । हिनम्ध का हिनम्ध के साथ और रूक्ष का हक्ष के साथ श्लेष होना सहश श्लेश है । हिनम्ध का हक्ष के साथ संयोग होना विसहश श्लेष है | ३२।

वन्ध के सामान्य विधान के अपवाद-

न जघन्यगुणानाम् । ३३ । गुणसाम्ये सद्दशानाम् । ३४ । द्वचिषकादिगुणानां तु । ३५ ।

जघन्य गुण—अंश वाले हिनग्ध और रूक्ष अवयवों का वन्ध नहीं होता।

समान अंश होने पर सदृश अर्थात् हिनग्ध से हिनग्ध अवयवों का तथा रूक्ष से रूक्ष अवयवों का बन्ध नहीं होता।

दो अंश अधिकवाले आदि अवयवीं का तो बन्ध होता है।

प्रस्तुत सूत्रों में पहला सूत्र बन्ध का निषेध करता है। इसके अनुसार जिन परमाणुओं में हिनाधत्व या रूक्षत्व का अंश जधन्य हो उन जधन्य गुण परमाणुओं का पारस्परिक बन्ध नहीं हो सकता। इस निषेध से फलित होता है कि मध्यम और उत्कृष्ट संख्यक अंश वाले हिनाध, रूक्ष सभी अवयवों का पारस्परिक बन्ध हो सकता है; परन्तु इसमें भी अपवाद है, जो अगले सूत्र में बतलाया गया है। उसके अनुसार सहश अवयव

जो समान अंश वाले हों उनका पारस्परिक बन्ध नहीं हो सकता । इससे समान अंश वाले रिनम्ध तथा रूक्ष परमाणुओं का स्कन्ध नहीं बनता । इस निषंध का भी फिलत अर्थ यह निकलता है कि असमान गुणवा के सहश अवयवों का बन्ध हो सकता है। इस फिलत अर्थ का संकोच करके तीसरे सूत्र में सहश अवयवों के असमान अंश की बन्धोपयोगी मर्यादा नियत कर दी गई है। तदनुसार असमान अंश वाले भी सहश अवयवों में जब एक अवयव के रिनम्धत्व या रूक्षत्व दो अंश, तीन अंश, चार अंश आदि अधिक हों तभी उन दो सहश अवयवों का बन्ध हो सकता है। अतएव अगर एक अवयव के रिनम्धत्व या रूक्षत्व सिर्फ एक अंश अधिक हो तो उन दो सहश अवयवों का बन्ध हो तो उन दो सहश अवयवों का बन्ध हो तो उन दो सहश अवयवों का बन्ध नहीं हो सकता।

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में प्रस्तुत तीनों सूत्रों का पाठ मेद नहीं है; पर अर्थमेद हैं। अर्थमेद में ये तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं—१. जघन्यगुण परमाणु एक संख्यावाला हो, तब बन्ध का होना या नहीं। २. पैंतीसर्वे सूत्र में आदिपद से तीन आदि संख्या लेना या नहीं। ३. पैंतीसर्वे सूत्र का बन्धविधान सिर्फ सहश सहश अवयवों के लिए मानना या नहीं।

१. भाष्य और वृत्ति के अनुसार दोनों परमाणु जब जघन्य गुण वाले हों, तभी उनका बन्ध निषिद्ध है; अर्थात् एक परमाणु जघन्य गुण हो और दूसरा जघन्य गुण न हो तो भाष्य तथा वृत्ति के अनुसार उनका बन्ध होता है। परन्तु सर्वार्यसिद्धि आदि सभी दिगम्बर व्याख्याओं के अनुसार जघन्य गुण युक्त दो परमाणुओं के पारस्परिक बन्ध की तरह एक जघन्य गुण परमाणु का दूसरे अजघन्य गुण परमाणु के साथ भी बन्ध नहीं होता।

२. भाष्य और वृत्ति के अनुसार पैतीसवें सूत्र में आदिपद का तीन आदि संख्या अर्थ लिया जाता है। अतएव उसमें किसी एक अवयव से दूसरे अवयव में स्निग्धत्व या रूक्षत्व के अंश दो, तीन, चार यावत् संख्यात, असंख्यात, अनन्त अधिक होने पर भी बन्ध माना जाता है; सिर्फ एक अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता ! परन्तु सभी दिगम्बर ब्याख्याओं के अनुसार सिर्फ दो अंश अधिक होने पर ही बन्ध माना जाता है; अर्थात् एक अंश की तरह तीन, चार यावत् संख्यात, असंख्यात, अनन्त अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता।

३. पैंतीसवें सूत्र में भाष्य और वृत्ति के अनुसार दो, तीन आदि अंशों के अधिक होने पर जो बन्ध का विधान है वह सददा अवयवों में ही लागू पड़ता है; परन्तु दिगम्बर व्याख्याओं में वह विधान सदश की तरह असददा परमाणुओं के बन्ध में भी लागू पड़ता है।

इस अर्थ-भेद के कारण दोनों परम्पराओं में जो बन्ध विषयक विधि-निषेध फलित होता है, वह आगे के कोष्ठकों में दिखाया जाता है—

## भाष्य-वृत्त्यनुसारी कोष्ठक

| ८. जघन्येतर + त्र्यादिअधिक जघन्येतर है है | गुण-अंश  १. जघन्य + जघन्य  २. जघन्य + एकाधिक  ३. जघन्य + द्याधिक  ४. जघन्य + ज्यादि अधिक  ५. जघन्येतर + सम जघन्येतर  ६. जघन्येतर + एकाधिक जघन्येतर  ७. जघन्येतर + द्याधिक जघन्येतर  ८. जघन्येतर + ज्यादिअधिक जघन्येतर | सहरा<br>नहीं<br>नहीं<br>नहीं<br>नहीं<br>नहीं<br>नहीं | विसहरा<br>न कीए कीए कीए कीए कीए कीए कीए |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## सर्वार्थसिद्धिं आदि के अनुसार कोष्ठक

|                                      | 1      |       |
|--------------------------------------|--------|-------|
| गुण-अंश                              | सदश    | विसदश |
| १. जधन्य + जधन्य                     | नहीं   | नहीं  |
| २. जघन्य + एकाधिक                    | नहीं   | नहीं  |
| ३. जघन्य + द्यधिक                    | नहीं   | नहीं  |
| ४. जघन्य 🕂 त्र्यादि अधिक             | नईा    | नहीं  |
| ५. जघन्येतर + सम जघन्येतर            | नईा    | नहीं  |
| ६. जघन्येतर + एकाधिक जघन्येतर        | नहीं   | नहीं  |
| ७. जघन्येतर + द्यधिक जघन्येतर        | A Tito | ्रील  |
| ८. जघन्येतर + त्र्यादि अधिक जघन्येतर | नहीं   | नहीं  |
|                                      | 1      | ,     |

हिनम्घत्व, रूक्षत्व दोनों स्पर्श विशेष हैं। ये अपनी अपनी जाति की अपेक्षा एक एक रूप होने पर भी परिणमन की तरतमता के कारण अनेक प्रकार के होते हैं। तरतमता यहाँ तक होती है कि निकृष्ट स्निग्धत्व और निकृष्ट रूक्षत्व तथा उत्कृष्ट स्निग्धत्व और उत्कृष्ट रूक्षत्व के बीच अनन्तानन्त अंशों का अन्तर पाया जाता है। उदाहरणार्य, बकरी और ऊँटनी के दूध के स्निग्धत्व का अन्तर । दोनों में स्निग्धत्व होता ही है, परन्तु एक में बहुत कम और दूसरे में बहुत अधिक। तरतमता वाले रिनम्धत्व और रूक्षत्व परिणामों में जो परिणाम सबसे निकृष्ट अर्यात् आविभाज्य हो वह जघन्य अंश कहलाता है। जघन्य को छोड़कर बाकी के सभी जधन्येतर कहलाते हैं। जधन्येतर में मध्यम और उत्ऋष्ट संख्या आ जाती है। जो स्निम्धत्व परिणाम सबसे अधिक हो वह उत्कृष्ट; और जघन्य तथा उत्कृष्ट के बीच सभी परिणाम मध्यम हैं। जघन्य स्निग्धत्क की अपेक्षा उत्कृष्ट स्निर्धात्व अनन्तानन्त गुण अधिक होने से यदि जवन्य स्निर्धात्व को एक अंश कहा जाय, तो उत्कृष्ट स्निर्धात्व को अनन्तानन्त अंशपरिमित समझना चाहिए। दो, तीन यावत् संख्यात, असंख्यात, अनन्त और एक कम उत्कृष्ट तक के सभी अंश मध्यम समझने चाहिएँ।

यहाँ सहश का अर्थ है हिनम्घ का हिनम्घ के साथ या एक का हक्ष के साथ वंघ होना, और विसहश का अर्थ है हिनम्घ का हक्ष के साथ वंघ होना। एक अंश जघन्य और उससे एक अधिक अर्थात् दो अंश एकाधिक हैं। दो अंश अधिक हों तब इयधिक और तीन अंश अधिक हों तब क्यधिक । इसी तरह चार अंश अधिक होने पर चतुरिधक यावत् अनन्तानन्त अधिक कहलाता है। सम का मतलब सम संख्या से है। दोनों तरफ अंशों की संख्या बराबर हो तब वह सम है। दो अंश जघन्ये-तर का सम जघन्येतर दो अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का एकाधिक जघन्ये-तर तीन अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का छाधिक जघन्येतर तीन अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का चारिक जघन्येतर का क्यिक जघन्येतर का क्यिक जघन्येतर का क्यिक जघन्येतर का क्यिक जघन्येतर का क्यायेतर का क्यायेतर का क्यायेतर का क्यायेतर का क्यायिक जघन्येतर का क्यायिक जघन्येतर का क्यायिक जघन्येतर का क्यायिक जघन्येतर का क्यायेतर का समझना चाहिए। ३३–३५।

परिणाम का स्वरूप-

## वैन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ । ३६।

बन्ध के समय सम और अधिक गुण, सम तथा हीन गुणके परि-णमन करानेवाले होते हैं।

१. दिगम्बर परम्परा में "बन्धेऽधिको पारिणामिको च " ऐसा सूत्र पाठ हैं; तदनुसार उसमें एक सम का दूसरे सम को अपने स्वरूप में अमिलाना इष्ट नहीं है। सिर्फ अधिक का हीन को अपने स्वरूप में मिला कैना इतना ही इष्ट है।

वन्ध का विधि और निषेध बतला देने पर प्रश्न होता है कि— जिन सहश परमाणुओं का या विसहश परमाणुओं का वन्ध होता है उनमें कौन किसको परिणत करता है ? उसका उत्तर यहाँ दिया गया है।

समांदा स्थल में सदश वंध तो होता ही नहीं, विसदश होता है, जैसे—दो अंदा स्निग्ध का दो अंदा रूक्ष के साथ या तीन अंदा स्निग्ध का तीन अंदा रूक्ष के साथ या तीन अंदा स्निग्ध का तीन अंदा रूक्ष के साथ। ऐसे स्थल में कोई एक सम दूसरे सम को अपने रूप में परिणत कर लेता है; अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल, मान के अनुसार कभी स्निग्धत्व ही रूक्षत्व को स्निग्धत्व रूप में बदल देता है आदि कभी रूक्षत्व स्निग्धत्व को रूक्षत्व रूप में बदल देता है। परंतु अधिकांदा स्थल में अधिकांदा ही हीनांदा को अपने स्वरूप में बदल सकता है; जैसे—पंचांदा स्निग्धत्व तीन अंदा स्निग्धत्व को अपने स्वरूप में परिणत करता है; अर्थात् तीन अंदा स्निग्धत्व मी पाँच अंदा स्निग्धत्व के संबन्ध से पाँच अंदा परिमाण हो जाता है। इसी तरह पाँच अंदा स्निग्धत्व तीन अंदा रूक्षत्व को मी स्व-स्वरूप में मिला लेता है; अर्थात् रूक्षत्व स्निग्धत्व रूप में बदल जाता है। जन रूक्षत्व अधिक हो तब वह भी अपने से कम रूप में बदल जाता है। जन रूक्षत्व अधिक हो तब वह भी अपने से कम रूप में वदल जाता है। जन रूक्षत्व अधिक हो तब वह भी अपने से कम रूप में वदल को अपने स्वरूप अर्थात् रूक्षत्व स्वरूप बना लेता है। ३६।

द्रव्यं का लक्षण-

## गुणपर्यायवद् द्रव्यम् । ३७।

द्रव्य गुण-पर्याय वाला है।

द्रव्य का उल्लेख पहले कई बार आ चुका है, इसलिए उसका लक्षण यहाँ बतलाया जाता है।

जिसमें गुण और पर्याय हों वह द्रव्य कहलाता है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामी स्वभाव के कारण समय समय में निमित्तानुसार भिन्न भिन्न रूप में परिणत होता रहता है, अर्थात् विविध परिणामीं को प्राप्त करता रहता है। द्रव्य में परिणाम जनन की जो शक्ति है वही उसका गुण कहलाता है और गुणजन्य परिणाम पर्धीय कहलाता है। गुण कारण है और पर्याय कार्य है। एक द्रव्य में शिक्त-हप अनन्त गुण हैं; जो वस्तुतः आश्रयभूत द्रव्य से या परस्पर में अविभाज्य हैं। प्रत्येक गुण-शक्ति के भिन्न भिन्न समयों में होनेवाले नैकालिक पर्याय अनन्त हैं। द्रव्य और उसकी अंश भूत शक्तियाँ उत्पन्न तथा विनष्ट न होने के कारण नित्य अर्थात् अनादि अनन्त हैं; परन्तु सभी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न तथा नष्ट होने रहने के कारण व्यक्तिशः अनित्य अर्थात् सादि सान्त हैं और प्रवाह की अपेक्षा से पर्याय भी अनादि अनन्त हैं। कारणभूत एक शक्ति के द्वारा द्रव्य में होनेवाला नैकालिक पर्याय प्रवाह भी सजातीय है। द्रव्य में अनन्त शक्तियों से तज्जन्य पर्याय प्रवाह भी अनन्त ही एक ही साथ चलते रहते हैं। भिन्न भिन्न शक्तिजन्य विजातीय पर्याय एक समय में एक द्रव्य में पाये जा सकते हैं; परन्तु एक शक्तिजन्य भिन्न भिन्न समयभावी सजातीय पर्याय एक द्रव्य में पर्याय एक समय में एक समय में एक द्रव्य में पाये जा सकते हैं। परन्तु एक समय में एक समय में एक समय में एक द्रव्य में पाये जा सकते हैं। परन्तु एक समय में एक समय में एक द्रव्य में पाये जा सकते हैं। परन्तु एक समय में एक समय में एक समय में एक द्रव्य में पाये जा सकते ।

आत्मा और पुद्रल द्रव्य हैं; क्यों कि उनमें अनुक्रम से चेतना आदि तथा रूप आदि अनन्त गुण हैं और ज्ञान, दर्शन रूप विविध उपयोग आदि तथा नील, पीत आदि विविध अनन्त पर्याय हैं। आत्मा चेतनाशक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न उपयोग रूप में और पुद्रल रूपशक्ति के द्वारा भिन्न नील, पीत आदि रूप में परिणत होता रहता है। चेतनाशक्ति आत्मद्रव्यसे और आत्मगत अन्य शक्तियों से अलग नहीं की जा सकती। इसी तरह रूपशक्ति पुद्रलद्भय से पुद्रलगत अन्य शक्तियों से प्रयक्ति । ज्ञान, दर्शन आदि भिन्न भिन्न समयवर्ती विविध उपयोगों के नैकालिक प्रवाह की कारणभूत एक चेतनाशक्ति है, और उस्थाक्ति का कार्यभूत पर्याय प्रवाह उपयोगात्मक है। पुद्रल में भी कारणभूत रूपशक्ति और नील, पीत आदि विविध वर्णपर्यायप्रवाह उस एक शक्ति का

कार्य है। आत्मा में उपयोगात्मक पर्याय प्रवाह की तरह सुख-दुःख चेदनात्मक पर्याय प्रवाह, प्रवृत्त्यात्मक पर्याय प्रवाह आदि अनन्त पर्याय प्रवाह एक साय चलते रहते हैं। इसलिए उसमें चेतना की तरह उस उस सजातीय पर्याय प्रवाह की कारणभूत आनन्द, वीर्य आदि एक एक शक्ति के मानने से अनन्त शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। इसी तरह पुद्गल में भी रूपपर्याय प्रवाह की तरह गन्ध, रस, स्तर्श आदि अनन्त पर्याय प्रवाह सदा चलते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रवाह की कारणभूत एक एक शक्ति के मानने से उसमें रूपशक्ति की तरह गन्ध, रस, स्पर्श आदि अनन्त शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। आत्मा में चेतना, आनन्द और वीर्य आदि शक्तियों के भिन्न भिन्न विविध पर्याय एक समय में पाये जा सकते हैं; परंतु एक चेतना शक्ति के या एक आनन्द शक्ति के विविध उपयोग पर्याय या विविध वेदना पर्याय एक समय में नहीं पाये जा सकते; क्योंकि प्रत्येक शक्ति का एक समय में एक ही पर्याय व्यक्त होता है। इसी तरह पुद्रल में भी रूप, गन्ध आदि भिन्न भिन्न शक्तियों के भिन्न भिन्न पर्याय एक समय में होते हैं, परंतु एक रूपशक्ति के नील, पीत आदि विविध पर्याय एक समय में नहीं होते। जैसे आत्मा और पुद्रल द्रव्य निख हैं वैसे उनकी चेतना आदि तथा रूप आदि शक्तियाँ भी निख हैं। परंतु चेतना-जन्य उपयोग पर्याय या रूपशक्तिजन्य नील, पीत पर्याय नित्य नहीं हैं, किन्तु सदैव उत्पाद-विनाशशाली होने से व्यक्तिशः अनिख है और उपयोग पर्याय प्रवाह तथा रूप पर्याय प्रवाह त्रैकालिक होने से नित्य है।

अनन्त गुणों का अखंड समुदाय ही द्रव्य है; तथापि आत्मा के चेतना, आनन्द, चारित्र्य, वीर्य आदि परिभित गुण ही साधारण बुद्धि वाले छद्मस्य की कल्पना में आते हैं, सब गुण नहीं आते। इसी तरह पुद्रल के भी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि कुछ ही गुण कल्पना में आते हैं; सब नहीं । इसका कारण यह है कि आत्मा या पुद्गल २० म के सब प्रकार के पर्यायप्रवाह विशिष्टशान के बिना जाने नहीं जा सकते । जो जो पर्याय- प्रवाह साधारण बुद्धि से जाने जा सकते हैं, उनके कारणभूत गुणों का व्यवहार किया जाता है; इसलिए वे गुण विकल्प्य हैं । आत्मा के चेतना, आनन्द, चारित्र्य, वीर्य आदि गुण विकल्प्य अर्थात् विचार व वाणी के गोचर हैं और पुद्गल के रूप आदि गुण विकल्प्य हैं । बाकी के सब अविकल्प्य हैं जो सिर्फ केवलगम्य ही हैं।

त्रैकालिक अनन्त पर्यायों के एक एक प्रवाह की कारणभूत एक एक शक्ति (गुण) और ऐसी अनन्त शक्तियों का समुदाय द्रव्य है; यह कथन भी भेद सापेक्ष हैं। अभेददृष्टि से पर्याय अपने अपने कारणभूत गुणस्वरूप और गुण द्रव्यस्वरूप होने से गुणपर्यायात्मक ही द्रव्य कहा जाता है।

द्रव्य में सब गुण एक से नहीं हैं। कुछ साधारण अर्थात् सब द्रव्यों में पाये जाने वाले होते हैं, जैसे अस्तित्व, प्रदेशवन्व, ज्ञेयत्व आदि; और कुछ असाधारण अर्थात् एक एक द्रव्य में पाये जाने वाले होते हैं, जैसे चेतना, रूप आदि। असाधारण गुण और तज्जन्य यर्याय के कारण ही प्रस्थेक द्रव्य एक दूसरे से भिन्न है।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय द्रव्यों के गुण तथा पर्यायों का विचार भी इसी तरह कर लेना चाहिए। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि पुद्गलद्रव्य मूर्त होने से उसके गुण गुरुलबु तथा पर्याय भी गुरुलबु कहे जाते हैं। परन्तु शेष सब द्रव्य अमूर्त होने से उनके गुण और पर्याय अगुरुलबु कहे जाते हैं। ३७। काल का विचार-कालश्रेत्येके । ३८ । सोऽनन्तसमय: । ३९ ।

कोई आचार्य काल को भी द्रव्य कहते हैं । वह अनन्त समय (पर्याय) वाला है।

पहले काल के वेर्त्तना आदि अनेक पर्याय बतलाये गए हैं, परन्तु धर्मास्तिकाय आदि की तरह उसमें द्रव्यत्व का विधान नहीं किया गया। इस लिए प्रश्न होता है कि क्या प्रथम विधान न करने के कारण काल द्रव्य नहीं है ? या वर्त्तना आदि पर्यायों का वर्णन करने के कारण काल द्रव्य है ? इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है।

सूत्रकार का कहना है कि कोई आचार्य काल को द्रव्यरूप से मानते हैं। इस कथन से सूत्रकार का तात्पर्य यह जान पड़ता है कि वस्तुतः काल स्वतन्त्र द्रव्यरूप से सर्व सम्मत नहीं है।

काल को अलग द्रव्य मानने वाले आचार्य के मत का निराकरण सूत्रकार ने नहीं किया, सिर्फ उसका वर्णन मात्र कर दिया है। इस वर्णन में सूत्रकार कहते हैं कि काल अनन्त पर्याय वाला है। वर्त्तना आदि

<sup>1.</sup> दिगम्बर परम्परा में "कालश्च" ऐसा सूत्र पाठ है। तदनुसार वे लोग काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं। प्रस्तुत सूत्र को एकदेशीय मत परक न मान कर वे सिद्धान्त रूप से ही काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानने वाला सूत्रकार का ताल्पर्य वतलाते हैं। जो काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते हैं और जो मानते हैं वे सब अपने अपने मन्तव्य की पुष्टि किस प्रकार करते हैं, काल का स्वरूप कैसा वतलाते हैं, इसमें और भी कितने मतभेद हैं इत्यादि वातों को साविशेष जानने के लिए देखों, हिन्दी चौथे कर्म ग्रंथ में काल विषयक परिशिष्ट पु० १५७।

२. देखो अ० ५. सु० २२।

पर्याय तो पहले कहे जा चुके हैं। समयरूप पर्याय भी काल के ही हैं। वर्तमान कालीन समयपर्याय तो सिर्फ एक ही होता है, परन्तु अतीत, अनागत समय के पर्याय अनन्त होते हैं। इसीसे काल को अनन्त समय वाला कहा गया है। ३८, ३९।

गुण का स्वरूप-

# द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः । ४० ।

जो द्रव्य में सदा रहने वाले और गुण रहित हैं वे गुण हैं। द्रैव्य के लक्षण में गुण का कथन किया गया है, इसालिए उसका स्वरूप यहाँ वतलाया गया है।

यशिष पर्याय भी द्रव्य के ही आश्रित और निर्मुण हैं, तथापि वे उत्पाद-विनाश वाले होने से द्रव्य में सदा नहीं रहते; पर गुण तो नित्य होने के कारण सदा ही द्रव्याश्रित हैं। यही गुण और पर्याय का अन्तर है।

द्रव्य में सदा वर्तमान शाक्तियाँ जो पर्याय की जनक रूप से मानी जाती हैं वे ही गुण हैं। उन गुणों में फिर गुणान्तर या शक्त्यन्तर मानने से अनवस्था आती है; इसिलए द्रव्यिनिष्ठ शाक्तिरूप गुण निर्गुण ही माने गए हैं। आत्मा के गुण चेतना, सम्यक्तव, चारित्र, आनन्द, वीर्य आदि और पुद्रल के गुण हप, रस गन्ध, स्पर्श आदि हैं।

परिणाम का स्वरूप-

## तद्भावः परिणामः । ४१ ।

उसका होना अर्थात् स्वरूप में स्थित रह कर उत्पन्न तथा नष्ट होना परिणाम है।

१. देखो अ० ५, स्० ३७।

पैहले कई जगह परिणाम का भी कथन आया है। अतः यहाँ उसका स्वरूप बतलाया जा रहा है।

बौद्ध लोग वस्तु मात्र को क्षणस्थायी और निरन्वयविनाशी मानते हैं। इसलिए उनके मतानुसार परिणाम का अर्थ उत्पन्न होकर सर्भया नष्ट हो जाना अर्थात् नाश के बाद किसी तस्त्व का कायम न रहना फलित होता है। नैयायिक आदि मेदवादी दर्शन जो गुण और द्रव्य का एकान्त मेद मानते हैं, उनके मतानुसार सर्वथा अधिकृत द्रव्य में गुणों का उत्पन्न त्या नष्ट होना ऐसा परिणाम का अर्थ फलित होता है। इन दोनों पक्षों के सामने परिणाम के स्वरूप के संबन्ध में जैनदर्शन का मन्तव्यमेद दिखाना ही इस सूत्र का उद्देश्य है।

कोई द्रव्य या कोई गुण ऐसा नहीं है जो सर्वया अविकृत रह सके। विकृत अर्थात् अवस्थान्तरों को प्राप्त होते रहने पर भी कोई द्रव्य या कोई गुण अपनी मूल जाति—स्वभाव का त्याग नहीं करता। सारांश यह कि द्रव्य हो या गुण, सभी अपनी अपनी जाति का त्याग किये बिना ही अतिसमय निभित्तानुसार भिन्न भिन्न अवस्थाओं वो प्राप्त होते रहते हैं। यही द्रव्यों का तथा गुणों का परिणाम है।

आतमा चाहे मनुष्यरूप हो या पशुपक्षीरूप, पर उन भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते रहने पर भी उसमें आत्मत्व कायम रहता है। इसी तरह चाहे ज्ञानरूप साकार उपयोग हो या दर्शनरूप निराकार उपयोग, घट विषयक ज्ञान हो या पट विषयक, पर उन सब उपयोग पर्यायों में चेतनात्व कायम रहता है। चाहे द्वाणुक अवस्था हो या त्र्यणुक आदि, पर पुद्रल उन अनेक अवस्थाओं में भी अपना पुद्रलत्व नहीं छोड़ता। इसी तरह शुक्ररूप बदल कर कृष्ण हो, या कृष्ण बदल कर पीत

१. देखो अ० ५, सू० २२, ३६।

हो; तथापि उन विविध वर्णपर्यायों में रूपत्व स्वभाव कायम रहता है । इसी तरह हरएक द्रव्य और उसके हरएक गुण के विषय में घटा लेना। चाहिए। ४१।

परिणाम के भेद तथा आश्रयविभाग-

अनादिरादिमांश्व । ४२ । रूपिष्वादिमान् । ४३ । योगोपयोगौ जीवेषु । ४४ ।

वह अनादि और आदिमान् दो प्रकारका है। रूपी अर्थात् पुद्रल द्रव्यों में आदिमान् है। जीवों में योग और उपयोग आदिमान् हैं।

जिसके काल की पूर्व कोटी जानी न जा सके वह अनादि और जिसके काल की पूर्व कोटी ज्ञात हो सके वह आदिमान् कहा जाता है। अनादि और आदिमान् शब्द का उक्त अर्थ जो सामान्य रूप से सर्वक प्रसिद्ध है; उसे मान लेने पर द्विविध परिणाम के आश्रय का विचार करते समय यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि द्रव्य चाहे रूपी हो या अरूपी, सब द्रव्यों में अनादि और आदिमान् दोनों प्रकार का परिणाम पाया जाता है। प्रवाह की अपेक्षा से अनादि और व्यक्ति की अपेक्षा से आदिमान् परिणाम सब में समान रूप से घटाया जा सकता है। ऐसा होने पर भी प्रस्तुत सूत्रों में तथा उनके भाष्य तक भें उक्त अर्थ संपूर्णतया तथा स्पष्टतया क्यों नहीं कहा गया ? यह प्रश्न भाष्य की वृत्ति में वृत्तिकार ने उठाया है और अन्त में स्वीकार किया है कि वस्तुतः सब द्रव्यों में अनादि तथा आदिमान् दोनों परिणाम होते हैं।

सर्वार्यसिद्धि आदि दिगम्बर व्याख्या-प्रन्यों में तो सब द्रव्यों में दोनों प्रकार के परिणाम होने का स्पष्ट कथन है: और उसका समर्थन भी िकया है कि द्रव्य-सामान्य की अपेक्षा से अनादि और पर्याय-विशेष की अपेक्षा से आदिमान परिणाम समझना चाहिए।

दिगम्बर व्याख्याकारों ने बयालीस से चवालीस तक के तीन सूत्र -सत्रपाठ में न रख कर "तद्भावः परिणामः" इस सूत्र की व्याख्या में ही परिणाम के भेद और उनके आश्रय का कथन सम्पूर्णतया तथा स्पष्टतया किया है। इससे जान पड़ता है कि उनको भी परिणाम के आश्रयविभाग परक प्रस्तत सुत्रों तथा उनके भाष्य में अर्थत्राट अयवा अस्पष्टता अवस्य मालूम हुई होगी । जिससे उन्होंने अपूर्णार्थक सूत्रों को पूर्ण करने की अपेक्षा अपने वक्तव्य को स्वतंत्र रूप से कहना ही उचित समझा ।

## छठा अध्याय

र्जाव और अजीव का निरूपण हो चुका, अत्र आस्त्रव का निरूपण कमप्राप्त है।

योग के वर्णन द्वारा आखवका स्वरूप-

कायवाङ्मनःकर्भयोगः । १ । स आस्रवः । २ ।

काय, वचन और मन की किया योग है।

वही आसन अर्थात् कर्म का संबन्ध कराने वाला होने से आसन-संज्ञक है।

वीर्यान्तराय के क्षयोपशम या क्षय से तथा पुद्रलों के आलम्बन से होनेवाला आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द — कम्पनन्यापार योग कहलाता है । इसके आलम्बनभेद से तीन भेद हैं : काययोग, वचनयोग और मनोयोग । औदारिकादि शरीर वर्गणाके पुद्रलों के आलम्बन से जो योग प्रवर्तमान होता है वह काययोग है। मतिज्ञानावरण, अक्षर-श्रुतावरण आदि कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न आन्तरिक वाग्लिभ्ध होने पर भाषावर्गणा के आलम्बन से जो भाषा परिणाम के अभिमुख आत्मा का प्रदेश परिस्पन्द होता है वह वाग्योग है। नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप आन्तरिक मनोल्लिभ्ध होने पर मनोवर्गणा के अवलम्बन से जो मनःपरिणाम के अभिमुख आत्मा का प्रदेशकम्पन होता है वह मनोयोग है।

उक्त तीनों प्रकार का योग ही आसव कहलाता है। योग को आसव कहने का कारण यह है कि योग के द्वारा ही आत्मा में कर्म वर्गणा का आसवण—कर्मरूप से संबन्ध होता है। जैसे जलाशय में जल को प्रवेश कराने वाले नाले आदि का मुख या द्वार आसव-वहन का निमित्त होने से आसव कहा जाता है, वैसे ही कर्मासव का निमित्त होने के कारण योग को आसव कहा जाता है। १,२।

योग के भेद और उनका कार्यभेद-

शुंभः पुण्यस्य । ३ । अशुभः पापस्य । ४ ।

शुभयोग पुण्य का आसव---बन्धहेतु है। और अशुभयोग पापका आसव है। काययोग आदि तीनों योग शुभ भी हैं और अशुभ भी।

योग के ग्रुमत्व और अग्रुमत्व का आधार भावना की ग्रुमाग्रुमता
है। ग्रुम उद्देश्य से प्रवृत्त योग ग्रुम और अग्रुम उद्देश्य से प्रवृत्त योग
अग्रुम है। कार्य—कर्मबन्ध की ग्रुमाग्रुमता पर योग की ग्रुमाग्रुमता
अवलिंग्नत नहीं है; क्योंकि ऐसा मानने से सभी योग अग्रुम ही कहे
जायँगे, कोई ग्रुम कहा न जा सकेगा; क्योंकि ग्रुम योग भी आठवें आदि
गुणस्थानों में अग्रुम ज्ञानावरणीय आदि कमों के बन्ध का कारण होता है।

१. तीसरे और चौथे नंबरवाले दो सूत्रों के स्थान में 'ग्रुम पुण्यस्या-ग्रुमः पापस्य" ऐसा एक ही सूत्र तीसरे नंबर पर दिगम्बर प्रन्थों में छपा है। परंतु राजवातिंकमें ''ततः सूत्रद्वयमनर्थकम्" ऐसा उल्लेख प्रस्तुत सूत्रों की चर्चा में मिलता है; देखो पृष्ठ २४८ वार्तिक ७ की टीका। इस उल्लेख से जान पड़ता है कि न्याख्याकारों ने दोनों सूत्र साथ लिखकर उन पर एक साथ ही न्याख्या की होगी और लिखने या छपानेवालों ने एक साथ सूत्र पाठ और साथ ही न्याख्या देखकर दोनों सूत्रों को अलग अलग न मानकर एक ही सूत्र समझा होगा और उनके अपर एक ही नंबर लिख दिया होगा।

२. इसके लिए देखो हिंदी चौथा कर्मग्रंथ-गुणस्थानों में बन्धविचार; तथा हिंदी दूसरा कर्मग्रंथ।

हिंसा, चोरी, अब्रह्म आदि कायिक व्यापार अग्रुम काययोग और दया, दान, ब्रह्मचर्य पालन आदि ग्रुम काययोग है। सस्य किन्तु सावय भाषण, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण आदि अग्रुम वाग्योग और निरवय सस्य भाषण, मृदु तथा सभ्य आदि भाषण ग्रुम वाग्योग है। दूसरों की बुराई का तथा उनके वध का चिन्तन आदि करना अग्रुम मनोयोग और दूसरों की भलाई का चिन्तन तथा उनका उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होना आदि ग्रुम मनोयोग है।

शुभ योग का कार्य पुण्यप्रकृति का बन्ध और अशुभ योग का कार्य पाप प्रकृति का बन्ध है। ऐसा प्रस्तुत सूत्रों का विधान आपेक्षिक है; क्योंिक संक्रेश—कषाय की मन्दता के समय होनेवाला योग ग्रुम और संक्रेश की तीत्रता के समय होनेवाला योग अशुभ कहलाता है। जैसे अञ्चम योग के समय प्रथम आदि गुणस्थानों में ज्ञानावरणीय आदि सभी पुण्य, पाप प्रकृतियों का यथासम्भव बन्ध होता है, वैसे ही छठे आदि गुण-स्थानों में शुभयोग के समय भी सभी पुण्य, पाप प्रकृतियों का यथसम्भव बन्ध होता ही है। फिर ग्रुभयोग का पुण्य के बन्धकारण रूप से और अग्रुभ योग का पाप के बन्धकारण रूप से अलग-अलग विधान कैसे संगत हो सकता है ? इसलिए प्रस्तुत विधान को मुख्यतया अनुभागवन्ध की अपेक्षा से समझना चाहिए। शुभ योग की तीवता के समय पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग—रस की मात्रा अधिक और पाप प्रकृतियों के अनुभाग की मात्रा हीन निष्पन होती है। इससे उलटा अशुभ योग की तीव्रता के समय पाप प्रकृतियों का अनुभागवन्ध अधिक और पुण्य प्रकृतियों का अनुभागबन्ध अल्प होता है। इसमें जो शुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की अधिकमात्रा और अञ्चभयोगजन्य पापानुभाग की अधिक मात्रा है, उसका प्राधान्य मान कर सूत्रों में अनुक्रम से शुभ योग को पुण्य का और अशुभ योग को पाप का बन्धकारण कहा है। शुभ-योगजन्य पापानुभाग की हीन मात्रा और अग्रुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की हीन मात्रा विवक्षित नहीं है; क्योंकि लोक की तरह शास्त्र में भी प्रैधानता से व्यवहार करने का नियम प्रसिद्ध है। ३,४।

स्वामिभेद से योग का फलभेद-

# सक्वायाकवाययोः साम्परायिकेयीपथयोः । ५।

कषायसहित और कषायरहित आत्मा का योग अनुक्रम से साम्परायिक कर्म और ईर्यापय कर्म का बन्धहेतु- आस्रव होता है।

जिनमें कोध, लोभ आदि कषायों का उदय हो वह कषायसहित और जिनमें न हो वह कषायरहित हैं। पहले से दसवें गुणस्थान तक के सभी जीव न्यूनाधिक प्रमाण में सकषाय हैं और ग्यारहवें आदि आगे के गुणस्थान वाले अकषाय हैं।

आत्मा का सम्पराय - पराभव करनेवाला कर्म साम्परायिक कहलाता है। जैसे गीले चमड़े के ऊपर हवा द्वारा पड़ी हुई रज उसके साथ चिपक जाती है, वैसे योग द्वारा आकृष्ट होनेवाला जो कर्म कथायोदय के कारण आत्मा के साथ संबद्ध होकर स्थिति पा लेता है, वह साम्परायिक है। सूखी भीत के ऊपर लगे हुए लकड़ी के गोले की तरह योग से आकृष्ट जो कर्म कथायोदय न होने के कारण आत्मा के साथ लग कर तुरन्त ही छूट जाता है वह ईर्यापय कर्म कहलाता है। ईर्यापय कर्म की स्थिति सिर्फ एक समय की मानी गई है।

कषायोदय वाले आत्मा काययोग आदि तीन प्रकार के शुभ, अशुभ योग से जो कर्म बांधते हैं वह साम्परायिक है; अर्थात् कषाय की तीवता,

र. "प्राधान्येय व्यपदेशा भवन्ति" यह न्याय जैसे-जहां ब्राह्मणों की प्रधानता हो या संख्या अधिक हो, अन्य वर्ण के लोग होने पर भी वह गाँव ब्राह्मणों का कहलाता है।

मंदता के अनुसार अधिक या कम रियति वाला होता है; और ययासम्भक् ग्रुमाग्रुम विपाक का कारण भी होता है। परन्तु कवायमुक्त आत्मा तीनों। प्रकार के योग से जो कर्म बांधते हैं वह कवाय के अभाव के कारण न तो विपाकजनक होता है और न एक समय से अधिक रियति ही प्राप्त करता है। ऐसे एक समय की रियति वाले कर्म को ईर्यापायिक नाम देने का कारण यह है कि वह कर्म कपाय के अभाव में सिर्फ ईर्या—गमनागमनादि किया के पय द्वारा ही बांधा जाता है। सारांश यह कि तीनों प्रकार का योग समान होने पर भी अगर कपाय न हो तो उपार्जित कर्म में स्थिति। या रस का बंध नहीं होता। स्थिति और रस दोनों का बंधकारण कथाय ही है। अतएव कथाय ही संसार की असली जड़ है। ५।

## साम्परायिक कर्मास्रव के भेद-

# अत्रतकषायेन्द्रियक्रियाः पश्चचतुःपश्चपश्चविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः । ६ ।

पूर्व के अर्थात् दो में से पहले साम्परायिक कमीस्रव के अन्नत, कषाय, इन्द्रिय और किया रूप भेद हैं जो अनुक्रम से संख्या में पाँच, चार, पाँच और पश्चीस हैं।

जिन हेतुओं से साम्परायिक कर्म का बन्ध होता है वे साम्परायिक कर्म के आस्रव कहलाते हैं। ऐते आस्रव सकषाय जीवों में ही पाये जा सकते हैं। प्रस्तुत सूत्र में जिन आस्रवभेदों का कपन है वे साम्परायिक कर्मास्रव ही हैं, क्योंकि वे कपायमूलक हैं।

हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह ये पाँच अत्रत हैं, जिनका वर्णन अध्याय ७ के सूत्र ८ से १२ तक है। कोध, मान, माया, लोभ ये चार कपाय हैं, जिनका विशेषस्वरूप अध्याय ८, सूत्र १० में हैं। स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियों का वर्णन अध्याय २, सूत्र २० में आ चुका

है। यहाँ इन्द्रिय का अर्थ उसकी राग-द्वेष युक्त प्रवृत्ति से है; क्योंकि सिर्फ स्वरूपमात्र से कोई इन्द्रिय कर्मबन्ध का कारण नहीं हो सकती और न इन्द्रियों की राग-द्वेष रहित प्रवृत्ति ही कर्मबन्ध का कारण हो सकती है।

पचीस कियाओं के नाम और उनके लक्षण इस प्रकार हैं: १. सम्य क्विक्या वह है जो देव, गुरु और ज्ञान्न की पूजावित्रात्त रूप होने से सम्यक्त की पोपक है। २. मिथ्यात्व किया वह है जो मिथ्यात्व मोह-नीयकर्म के बल से होनेवाली सराग देव की स्तुति, उपासना आदि रूप है। ३. ज्ञारी आदि द्वारा जाने, आने आदि में सक्षाय प्रवृत्ति करना प्रयोग किया है। ४. ल्यागी होकर भोगवृत्ति की ओर ह्यकना समादान किया है। ५. ईर्यापथकर्म—एक सामयिक कर्म के दंधन या वेदन की कारणभूत किया ईर्यापथिक है।

- १. तुष्टभाव युक्त होकर प्रयस्त करना अर्थात् किसी काम के लिए तस्पर होना काथिकी किया है। २. हिंसाकारी साधनों को ग्रहण करना आधिकरणिकी किया है। ३. कोध के आवेश से होनेवाली किया पादो-पिकी किया है। ४. प्राणियों को सतानेवाली किया पारितापनिकी किया है। ५. प्राणियों को सतानेवाली किया पारितापनिकी किया है। ५. प्राणियों को भ्राणों से वियुक्त करने की किया प्राणातिपातिकी किया है।
- १. रागवश होकर रमणीय रूप को देखने की वृत्ति दर्शनिकया है।
  २. प्रमादवश होकर स्पर्श करने लायक वस्तुओं के स्पर्शानुभव की वृत्ति
  स्पर्शनिकया है। ३. नये शस्त्रों को बनाना प्रात्यिकी किया है। ४. स्त्री,
  पुरुष और पशुओं के जाने आने की जगह पर मल, मूत्र आदि त्यागना
  समन्तानुपातनिकया है। ५. अवलोकन और प्रमार्जन नहीं की हुई जगह
  पर शरीर आदि रखना अनाभोगिकिया है।

१. पाँच इन्द्रियाँ; मन-वचन-कायवल; उल्लासनिःश्वास, और आयुः ये दश प्राण हैं।

- १. जो किया दूसरे के करने की हो उसे स्वयं कर लेना स्वहस्तिकया है। २. पापकारी प्रवृत्ति के लिए अनुमति देना निसर्गिकिया है। ३. दूसरे ने जो पापकार्य किया हो उसे प्रकाशित कर देना विदार किया है। ४. पालन करने की शक्ति न होने से शास्त्रोक्त आज्ञा के विपरीत प्रहूपणा करना आज्ञान्यापादिकी अयवा आनयनी किया है। ५. धूर्त्तता और आलस्य से शास्त्रोक्त विधि करने का अनादर अनवकांक्ष किया है।
- १. काटने पीटने और घात करने में स्वयं रत रहना और दूसरी की वैसी प्रवृत्ति देखकर खुदा होना आरम्भिकया है। २. जो किया परिश्रह का नादा न होने के लिए की जाय वह परिश्रहिदा किया है। २. जान, दर्शन आदि के विषय में दूसरों को टगना मायाकिया है। ४. मिथ्यादृष्टि के अनुकूल प्रवृत्ति करने, कराने में निरत मनुष्य को 'तू ठीक करता है' इत्यादि कहकर प्रशंसा आदि द्वारा और भी मिथ्यात्व में दृढ़ करना मिथ्यादर्शन किया है। संयमधातिकर्म के प्रभाव के कारण पापव्यापार से निवृत्त न होना अप्रत्याख्यान किया है।

पाँच पाँच कियाओं का एक, ऐसे उक्त पाँच पंचकों में से सिर्फ ईर्यापिथकी किया साम्परायिक कर्म का आस्रव नहीं है; और सब कियाएँ कपायप्रेरित होने के कारण साम्परायिक कर्म की बन्धकारण हैं। यहाँ जो उक्त सब कियाओं को साम्परायिक कर्मास्रव कहा, है सो बाहुल्य की दृष्टि से समझना चाहिए। यद्यपि अत्रत, इन्द्रियप्रवृत्ति और उक्त कियाओं की बन्धकारणता रागद्वेष पर ही अवलम्बित है; इसलिए बस्तुतः रागद्वेष क्षाय ही साम्परायिक कर्म का बन्धकारण है, तथापि कषाय से अलग अत्रत आदि का बन्धकारण रूप से सूत्र में जो कथन किया है वह कषायजन्य कौन कौन सी प्रवृत्ति व्यवहार में मुख्यतया नजर आती है, और संबर के अभिलाषी को किस किस प्रवृत्ति को रोकने की ओर ध्यान देना चाहिए यह समझाने के लिए है। इ।

वंधकारण समान होने पर भी परिणामभेद से कर्मवंध में विशेषता-तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभाववीयोऽधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः । ७ ।

तीत्रभाव, मंदभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, वीर्य और अधिकरण के भेद से उसकी अर्थात् कर्मबन्ध की विशेषता होती है।

प्राणातिपात, इन्द्रियव्यापार और सम्यक्त्विकया आदि उक्त आस्रव-वंधकारण समान होने पर भी तज्जन्य कर्मबन्ध में किस किस कारण से विशेषता होती है यही इस सूत्र में दिखाया गया है।

बाह्य बंधकारण समान होने पर भी परिणाम की तीवता और मंदता के कारण कर्मबन्ध भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक ही दृश्य को देखनेवाले दो व्यक्तियों में से मंद आसक्तिपूर्वक देखनेवाले की अपेक्षा तीव आसिक-पूर्वक देखने वाला कर्म को तीत्र ही बांधता है। इसदापूर्वक प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है और विना इरादे के कृत्य का हो जाना अज्ञातभाव है। ज्ञात और अज्ञात भाव में बाह्य व्यापार समान होने पर भी कर्मबन्ध में फर्क. पडता है। जैसे एक व्यक्ति हरिण को हरिण समझ कर बाण से बींध डालता है और दूसरा वाण चलाता तो है किसी निर्जीव निशान पर, किन्तु भूल से बीच में वह इरिण को बींघ डालता है। भूल से मारनेवाले की अपेक्षा समझ पूर्वक मारनेवाले का कर्मबन्ध उत्कट होता है। वीर्य-शक्तिविशेष भी कर्मबन्ध की विचित्रता का कारण होता है। जैसे-दान, सेवा आदि कोई ग्रुम काम हो या हिंसा, चोरी आदि अग्रुम काम सभी ग्रुभाग्रुभ कार्मो को बलवान् मनुष्य जिस आसानी और उत्साह से कर सकता है, निर्वल मनुष्य उन्हीं कामों को बड़ी कठिन्ता से कर पाता है; इसलिए बलवान् की अपेक्षा निर्बल का ग्रुभाशुभ कर्मबन्ध मन्द ही। होता है।

जीवाजीव रूप अधिकरण के अनेक मेद बहे जानेवाले हैं। उनकी विशेषता से भी कर्मबन्ध में विशेषता आती है। जैसे – हत्या, चोरी आदि अशुभ और पर-रक्षण आदि शुभ काम करने वाले दो मनुष्यों में से एक के पास अधिकरण – शस्त्र उन्न हों और दूसरे के पास मामूली हों, तो मामूली शस्त्र बाले की अपेक्षा उन्न शस्त्रधारी का कर्मबन्ध तीन होना सम्भव है, क्योंकि उन्न शस्त्र के सिक्धान से उसमें एक प्रकार का आवेश अधिक रहता है।

यद्यपि बाह्य आस्त्रव की समानता होने पर भी जो कर्मबन्ध में असमानता होती है, उसके कारण रूप से वीर्य, अधिकरण आदि की विशेषता का क्या कथन सूत्र में किया गया है; तथापि कर्मबन्ध की विशेषता का खास जैनिमित्त काषायिक परिणाम का तीत्र-मन्द भाव ही है। परन्तु सज्ञानप्रवृत्ति और शक्ति की विशेषता कर्मबन्ध की विशेषता का कारण होती हैं, वे भी काषायिक परिणाम की विशेषता के द्वारा ही। इसी तरह कर्मबन्ध की विशेषता में शस्त्र की विशेषता के निमित्तभाव का कथन भी काषायिक परिणाम की तीत्र-मन्दता के द्वारा ही समझना चाहिए। ७।

अधिकरण के दो मेदअधिकरण जीवाजीवाः । ८ ।
आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायिवशेषैस्त्रिस्चिस्त्रिश्चतुश्चैकशः । ९ ।
निर्वर्तनानिश्चेषसंयोगिनिसर्गा द्विचतुर्द्धित्रिभेदाः
परम् । १० ।

अधिकरण जीव और अजीव रूप है।

आद्य- पहला जीवरूप अधिकरण कमदाः संरम्भ, समारम्भ, आरम्भः नेद से तीन प्रकार का; योगभेद से तीन प्रकार का; कृत, कारित, अनुमत-भेद से तीन प्रकार का और क्षायभेद से चार प्रकार का है।

पर अर्थात् अर्जीवाधिकरण अनुक्रम से दो भेद, चार भेद, दो भेद और तीन भेद वाले निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग रूप है।

हुभ, अशुभ सभी कार्य जीव और अजीव के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। अकेला जीव या अकेला अजीव कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीव, अजीव दोनों अधिकरण अर्थात् कर्मबन्ध के साधन, उपकरण या शक्त कहलाते हैं। उक्त दोनों अधिकरण द्रव्य भाव रूप से दो दो प्रकार के हैं। जीव व्यक्ति या अजीव वस्तु द्रव्याधिकरण है, और जीवगत कवाय आदि परिणाम तथा छुरी आदि निर्जीव वस्तु की तीक्ष्णता रूप शक्ति आदि भावाधिकरण हैं। ८।

संसारी जीव हाम या अद्युम प्रवृत्ति करते समय एक सौ साठ अवस्थाओं में से किसी न किसी अवस्था में अवस्थ वर्तमान होता है। इसिलए वे अवस्थाएँ माधाधिकरण हैं; जैसे – कोधकृत कायसंरम्भ, मानकृत कायसंरम्भ, मायाकृत कायसंरम्भ, लोभकृत कायसंरम्भ ये चार; इसी तरह कृत पद के स्थान में कारित तथा अनुमतपद लगाने से कोधकारित काय-संरम्भ आदि चार; तथा कोध-अनुभत कायसंरम्भ आदि चार इस प्रकार कुल बारह भेद होते हैं। इसी तरह काय के स्थान में वचन और मन पद लगाने से वारह बारह भेद होते हैं; जैसे कोधकृत वचनसंरम्भ आदि तथा कोधकृत मनःसंरम्भ आदि । इन छत्तीस भेदों में संरम्भ पद के स्थान में समारम्भ और आरम्भ पद लगाने से छत्तीस छत्तीस और भी भेद होते हैं। इन सक्को मिलाने से कुल १०८ भेद हो जाते हैं।

प्रमादी जीव का हिंसा आदि कार्यों के लिए प्रयत्न का आवेश संरम्भ कहलाता है, उसी कार्य के लिए साधनों को जुटाना समारम्म और अन्त में कार्य को करना आरम्भ कहलाता है। अर्थात् कार्य की संकल्पातमक सूक्ष्म अवस्था से लेकर उसको प्रकट रूप में पूरा कर देने तक तीन
अवस्थाएँ होती हैं, जो अनुक्रम से संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ कहलाती
हैं। योग के तीन प्रकार पहले कहे जा चुके हैं। कृत का मतलब स्थयं
करना, कारित का मतलब दूसरे से कराना और अनुमत का मतलब किसी के
कार्य में सम्मत होना है। कोध, मान आदि चारों कषाय प्रसिद्ध हैं।

जब कोई संसारी जीवदान आदि शुभ या हिंसा आदि अशुभ कार्य से संबन्ध रखता है, तब या तो वह कोध से या मान आदि किसी अन्य कषाय से प्रेरित होता है। कषायप्रेरित होकर भी कभी वह स्वयं करता है, या दूसरे से करवाता है, अथवा दूसरे के काम में सम्मत होता है। इसी तरह वह कभी उस काम के लिए कायिक, वाचिक और मानसिक संरम्भ, समारम्भ या आरम्भ से युक्त अवस्य होता है। ९।

परमाणु आदि मूर्त वस्तु, द्रव्य अजीवाधिकरण है। जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होनेवाला मूर्त द्रव्य जिस जिस अवस्था में वर्तमान पाया जा सकता है वह सब भाव अजीवाधिकरण है। यहाँ इस भावाधिकरण के मुख्य चार भेद वतलाए हैं। जैसे निर्वर्तना—रचना, निश्चेप—रखना, संयोग—मिलना और निसर्ग—प्रवर्तन। निर्वर्तना के मूलगुणनिर्वर्तना और उत्तरगुणनिर्वर्तना ऐसे दो भेद हैं। पुद्रल द्रव्य की जो औदारिक आदि शरीररूप रचना अन्तरङ्ग साधन रूप से जीव को शुभा-शुम प्रवृत्ति में उपयोगी होती है वह मूलगुणनिर्वर्तना और पुद्रल द्रव्य की जो लकड़ी, पत्थर आदि रूप परिणित बहिरङ्ग साधन रूप से जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होती है वह उत्तरगुणनिर्वर्तना है।

निक्षेप के अवस्यवेक्षितनिक्षेप, दुष्प्रमार्जितानिक्षेप, सहसानिक्षेप और अनाभोगनिक्षेप ऐसे चार भेद हैं। प्रत्यवेक्षण किये विना ही अर्थात् अच्छी तरह देखे विना ही किसी वस्तु को कहीं भी रख देना अप्रत्यवेक्षित-निक्षेप है। प्रत्यवेक्षण करने पर भी ठीक तरह से प्रमार्जन किये बिना ही वस्तु को जैसे तैसे रख देना दुष्पमार्जितनिक्षेप है। प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन किये बिना ही सहसा अर्थात् जल्दी से वस्तु को रखना सहसानिक्षेप है। उपयोग के विना ही किसी वस्तु को कहीं रख देना अनाभोगनिक्षेप है।

संयोग के दो भेद हैं : अन्न, जल आदि का संयोजन करना तथा वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों का संयोजन करना—अनुक्रम से भक्तपान— संयोगाधिकरण और उपकरण संयोगाधिकरण है ।

शरीर का, वचन का और मन का प्रवर्तन अनुक्रम से कायिनसर्ग, वचनिनसर्ग और मनोनिसर्ग रूप से तीन निसर्ग हैं। १०।

आठ प्रकारों में से प्रत्येक सांपरायिक कर्म के भिन्न भिन्न बन्धहेतुओं का कथन-

तत्त्रदोषनिह्ववमात्सर्यान्तरायासादनोपवाता ज्ञानदर्श-नावरणयोः । ११ ।

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्य-सद्वेद्यस्य । १२ ।

भृतत्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचिमिति सद्वेद्यस्य । १३ । केविलश्रुतसङ्घधमदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य । १४ । कपायोदयात्तीत्रपरिणामश्रारित्रमोहस्य । १५ । बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः । १६ । माया तैर्यग्योनस्य । १७ । अल्पारमभपरियहत्वं स्वभावमार्दवार्जवं च मानुषस्य ।१८। निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् । १९। सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबाळतपांसि देवस्य । २ ० । योगवऋता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः । २१ । विपरीतं ग्रुभस्य । २२ । दर्शनविद्यद्विविनयसंपन्नता शीलत्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णं ज्ञानोपयोगसंवेगौ ज्ञक्तितस्त्यागतपसी सङ्घसाधुसमाधि-वैयावृत्त्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यका-परिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्विमिति तीर्थकुचस्य। २३। परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावने च नीचै-गींत्रस्य । २४। तद्विपर्ययो नीचैवृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य । २५ । विश्वकरणमन्तरायस्य । २६।

तत्प्रदोष, निह्नव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, और उपवात ये ज्ञानावरण कर्म तथा दर्शनावरण कर्भ के बन्धहेतु—आस्रव हैं।

निज आत्मा में, पर आत्मा में या दोनों आत्मा में स्थित—विश-मान दुःख, शोक, ताप, आकन्दन, वध और परिदेवन ये असातावेदनीय कर्म के बन्धहेतु हैं।

भूत-अनुकम्पा, वित-अनुकम्पा, दान, सराग संयमादि योग, श्रान्ति और शौच ये सातावेदनीय कर्म के वन्धहेतु हैं केवलज्ञानी, श्रुत, संघ, धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बन्धहेतु है।

कवाय के उदय से होने वाला तीत्र आत्मपरिणाम चारित्रमोहनीय कर्म का बन्धहेतु है।

> बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह ये नरकायु के बन्धहेतु हैं। माया तिर्यंच-आयु का बन्धहेतु है।

अल्प आरम्भ, अल्प परित्रह, स्वभाव की मृदुता और सरलता ये मनुष्य-आयु के बन्धहेतु हैं।

द्यीलेगहित और व्रतरहित होना तथा पूर्वोक्त अन्य आरम्भ आदि,

सरीगसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालतप ये देवायु के बन्धहेतु हैं।

१. दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस सूत्र का ऐसा अर्थ है कि विनःशील्स्व और निर्वतस्व ये दोनों नारक आदि तीन आयुओं के आख़व हैं। और भोगभूमि में उत्पन्न मनुष्यों की अपेक्षा से निःशील्स्व और निर्वतस्व ये दोनों देवायु के भी आख़व हैं। इस अर्थ में देवायु के आख़व का समावेश होता है, जिसका वर्णन भाष्य में नहीं आया; परन्तु इसी भाष्य की वृत्ति में वृत्तिकार ने विचारपूर्वक भाष्य की यह तुटि जान करके इस बात की पूर्ति आगमानुसार कर लेने के लिये ही विद्वानों को सूचित किया है।

२. दिगम्बर परम्परा में देवायु के प्रस्तुत सूत्र में इन आसवों के अलावा दूसरा एक और भी आसव गिनाया है, और उसके लिए इस सूत्र के बाद ही एक दूसरा "सम्यक्त्यं च" ऐसा अलग सूत्र है। इस परम्परा के अनुसार उक्त सूत्र का अर्थ ऐसा है कि सम्यक्त्य सौधर्म आदि कल्यवासी देवों की आयु का आसव है। भाष्य में यह बात नहीं है। पित्र भी जृक्तिकार ने भाष्यगृत्ति में दूसरे कई आसव गिनाते हुए सम्यक्त्य को भी ले लिया है।

योग की वकता और विसंवाद ये अग्रुभ नामकर्म के बन्धहेतु हैं। विपरीत अर्थात् योग की अवकता और अविसंवाद ग्रुभ नामकर्मः के बन्धहेतु हैं।

दर्शनिवशुद्धि, विनयसंपन्नता, शील और त्रतों में अत्यन्त अप्रमाद, ज्ञान में सतत उपयोग तथा सतत संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग और तप, संघ और साधु की समाधि और वैयानुत्य करना, अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुता तथा प्रवचन की भक्ति करना, आवश्यक किया को न छोड़ना, मोक्षमार्ग की प्रभावना और प्रवचनवात्सलय ये सब तीर्थंकर नामकर्म के बन्धहेतु हैं।

परिनन्दा, आत्मप्रशंसा, सद्गुणीं का आच्छादन और असद्गुणीं का प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्धहेतु हैं।

उनका विपर्यय अर्थात् परप्रशंसा, आत्मिनिन्दा आदि तथा नम्रवृत्तिः और निरिभमानता ये उच्च गोत्रकर्म के बन्धहेतु हैं।

दानादि में विन्न डालना अन्तरायकर्म का बन्धहेतु है।

यहाँ से लेकर इस अध्याय के अन्त तक प्रत्येक मूल कर्मप्रकृति के बन्धहेतुओं का कमशः वर्णन है। यद्यपि सब कर्मप्रकृतियों के बन्धहेतु. सामान्य रूप से योग और कपाय ही हैं, तथापि कषायजन्य अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों में से कौन कौन सी प्रवृत्ति किस किस कर्म के बन्ध का हेतु. हो सकती है, इसी बात को विभाग पूर्वक बतलाना प्रस्तुत प्रकरण का उद्देश्य है।

१. ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों पर द्वेष करना और रखना अर्थात् तत्त्वज्ञान के निरूपण के समय कोई अपने मन ही मन में तत्त्वज्ञान ज्ञानावरणीय और के प्रति, उसके वक्ता के प्रति, अथवा उसके साधनों दर्शनावरणीय कमें। के प्रति जलते रहते हैं, यही तत्प्रदोष – ज्ञानप्रदेष के वन्धहेतुओं का कहलाता है। २. कोई किसी से पूछे या ज्ञान का स्वरूप साधन मांगे, तब ज्ञान तथा ज्ञान के साधन अपने

पास होने पर भी कलुषित भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अथवा मेरे पास वह वस्तु है ही नहीं, यह ज्ञानिह्व है। ३. ज्ञान अभ्यस्त और परिपक्त हो, तथा देने योग्य भी हो, फिर भी उसके अधिकारी ग्राहक के मिलने पर उसे न देने की कलुषित वृत्ति ही ज्ञानमात्सर्य है। ४. कलुषित भाव से ज्ञानप्राप्ति में किसी को बाधा पहुँचाना ही ज्ञानान्तराय है। ५. दूसरा कोई ज्ञान दे रहा हो, तब वाणी अथवा शरीर से उसका निषेध करना ज्ञानासादन है। ६. किसी ने उचित ही कहा हो, फिर भी अपनी उलटी मित के कारण अयुक्त भासित होने से उलटा उसके दोप निकालना उपधात कहलाता है।

जब पूर्वोक्त प्रदेष, निह्नव आदि ज्ञान, ज्ञानी या उसके साधन आदि के साथ संबन्ध रखते हों, तब वे ज्ञानप्रदेष, ज्ञानिह्नव आदि कहलाते हैं; और दर्शन-सामान्य बोध, दर्शनी अथवा दर्शन के साधन के साथ संबन्ध रखते हों, तब दर्शनप्रदेष, दर्शनिन्हव आदि रूप से समझना -चाहिए।

प्र० — आसादन और उपघात में क्या अन्तर है ?

उ० — ज्ञान के विद्यमान होने पर भी उसकी विनय न करना, दूसरे के सामने उसे प्रकाशित न करना, उसके गुर्णों को न दरसाना आसादन है, और उपघात अर्थात् ज्ञान को ही अज्ञान मान कर उसे नष्ट करने का इरादा रखना, इन दोनों के बीच यही अन्तर है। ११।

१. बाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीड़ा का होना दुःख है।
२. किसी हितैपी के संबन्ध के टूटने से चिन्ता और खेद होना शोक है। ३. अपमान से मन कछिषत होने के कारण असातावेदनीय कर्म जो तीव्र संताप होता है वह ताप है। ४. गद्गद स्वर के वन्धहेतुओं से आँसू गिराने के साथ रोना-पीटना आफ्रन्दन है।
५. किसी के प्राण लेना वध है। ६. वियुक्त व्यक्ति

के गुणों का स्मरण होने से जो करणाजनक रुदन होता है वह परिदेशक कहलाता है।

उक्त दुःख आदि छः और उन जैसे अन्य भी ताइन तर्जन आदि, अनेक निमित्त जब अपने में, दूसरे में या दोनों में ही पैदा किये जायँ, तब वे उत्पन्न करने वाले के आसातावेदनीय कर्म के बन्धहेतु बनते हैं।

प्र०—अगर दुःख आदि पूर्वोक्त निमित्त अपने में या दूसरे में उत्पन्न करने से असातावेदनीय कर्म के बन्धक होते हैं; तो फिर लोच,, उपवास, त्रत तथा वैसे दूसरे नियम भी दुःखकारी होने से वे भी असातावेदनीय के बन्धक होने चाहिएँ, और यदि ऐसा हो, तो उन त्रत आदि नियमों का अनुष्ठान करने की अपेक्षा उनका त्याग ही करना उचितावयों नहीं माना जाय ?

उ०—उक्त दुःख आदि निमित्त जब कोध आदि आवेश से उत्पन्न हुए हों, तभी आसव के कारण बनते हैं, न सिर्फ सामान्यः रीति से ही अर्थात् दुःखकारी होने मात्र से ही । सच्चे त्यागी या तपरवी के चाहे जितने कठोर त्रत, नियमों का पालन करने पर भी असातावेदनीय का बन्ध नहीं होता। इसके दो कारण हैं: पहला यह कि सच्चा त्यागी चाहे जैसे कठोर त्रत का पालन करके दुःख उठावे, पर वह क्रोध या वैसे ही दूसरे किसी दुष्ट भाव से नहीं, किन्तु सद्वृत्ति और सद्बुद्धि से प्रेरित हो कर ही दुख उठाता है। वह कठिन त्रत धारण करता है, पर चाहे जितने दुःख्द प्रसंग क्यों न आ जाय, उनमें क्रोध, संताप आदि कषाय न होने से वे प्रसंग भी उसके लिए बन्धक नहीं बनते। दूसरा कारण यह है कि कई बार तो वैसे त्यागियों को कठोरतम त्रत, नियमों के पालन करने में भी वास्तिवक प्रसन्तता का अनुभव होता है और इसी कारण वैसे प्रसंगों में उनको दुःख या शोक आदि संभव ही नहीं होते। यह तो प्रसिद्ध ही है कि एक को जिन प्रसंगों में दुःख होता है, उसी। यह तो प्रसिद्ध ही है कि एक को जिन प्रसंगों में दुःख होता है, उसी।

प्रसंग में दूसरे को भी दुःख होता है, ऐसा नियम नहीं । इसालिए ऐसे नियम-वर्तों के पालन में भी मानसिक रित होने से उनके लिए वह दुःख रूप न होकर मुख रूप ही होता है। जैसे, कोई दयालु वैद्य चीर-पाड़ से किसी को दुःख देने में निमित्त होने पर भी करुणा वृत्ति से प्रेरित होने के कारण पापभागी नहीं होता, वैसे सांसारिक दुःख दूर करने के लिए उसके ही उपायों को प्रसन्नता पूर्वक आजमाता हुआ त्यागी भी सद्वृत्ति के कारण पाप का बन्धक नहीं होता।

१. प्राणि-मात्र पर अनुकम्पा रखना ही भृतानुकम्पा है अर्थात् दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानने का भाव ही— अनुकम्पा है। २. त्रत्यनुकम्पा अर्थात् अल्पांश रूप से व्रतधारी सातावेदनीय कर्म गृहस्थ और सर्वांश रूप से व्रतधारी त्यागी इन दोनों

के बन्धहेतुओं को स्वरूप
पर विशेष प्रकार से अनुकम्पा रखना बत्यनुकम्पा है। का स्वरूप
३. अपनी वस्तु दूसरों को नम्रभाव से अर्पण करना

दान है। ४. सरागसंयमादि योग का अर्थ है सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा और वालतप इन सबों में यथोचित ध्यान देना। संसार की कारण रूप तृष्णा को दूर करने के लिए तत्पर होकर संयम स्वीकार कर लेने पर भी जब कि मन में राग के संस्कार क्षीण नहीं होते—तब वह संयम सरागसंयम कहलाता है। आंशिक संयम को स्वीकार करना संयमासंयम है। अपनी इच्छा से नहीं, किन्तु परतंत्रता से जो भोगों का त्याग किया जाता है, वह अकामनिर्जरा है। बाल अर्थात् यथार्थ ज्ञान से जून्य मिध्यादृष्टि वालों का अग्निप्रवेश, जलपतन, गोवर आदि का भक्षण, अनशन आदि तप बालतप है। ५. क्षान्ति अर्थात् धर्मदृष्टि से कोधादि दोषों का शमन। ६. लोभवृत्ति और तत्समान दोषों का शमन ही शीच है। १३।

१. केवली का अवर्णवाद अर्थात् दुर्बुद्धि से केवली के असत्य दोषों को प्रकट करना, जैसे सर्वज्ञता की संभावना को स्वीकार न करना और कहना कि सर्वज्ञ होकर भी उसने मोक्ष के सरल उपाय

दर्शनमोहनीय कर्भ के बन्धहेतुओं का स्वरूप

कहना कि सर्वज्ञ होकर भी उसने मोक्ष के सरल उपाय न बतला कर जिनका आचरण शक्य नहीं ऐसे दुर्गम उपाय क्यों बतलाए हैं ? इत्यादि । २. श्रुत का अवर्णवाद अर्थात् शास्त्र के मिथ्या दोषों का द्वेषबुद्धि

से वर्णन करना, जैसे यह कहना कि यह शास्त्र अनपढ़ लोगों की प्राकृत भाषा में अथवा पण्डितों की जटिल संस्कृत आदि भाषा में रचित होने से तुच्छ है, अथवा इसमें विविध वत, नियम तथा प्रायिश्वत आदि का अर्थ-हीन एवं परेशान करने वाला वर्णन है; इत्यादि । ३. सापु, साध्वी, श्रावक, शाविका रूप चतुर्विध संघ के मिथ्या दोष प्रकट करना संघ- अवर्णवाद है। जैसे यह कहना कि साधु-लोग-त्रत नियम आदि का व्यर्थ क्लेश उठाते हैं, साधुत्व तो संभव ही नहीं तथा उसका कुछ अच्छा परिणाम भी नहीं निकलता। श्रावकों के बारे में ऐसा कहना कि वे स्नान, दान आदि ाशिष्ट प्रवृत्तिया नहीं करते, और न पवित्रता को ही मानते हैं, इत्यादि । ४. धर्म का अवर्णवाद अर्थात् अहिंसा आदि महान् धर्मो के मिध्या दोष बतलाना या यह कहना कि धर्म प्रत्यक्ष कहाँ दीखता है ? और जो प्रत्यक्ष नहीं दीखता, उसका अस्तित्व संभव ही कैसे ? तथा ऐसा कहना कि अहिंसा से मनुष्य जाति अथवा राष्ट्र का पतन हुआ है, इत्यादि। ५. देवों का अवणवाद अर्थात् उनकी निन्दा करना, जैसे यह कहना कि देव तो हैं ही नहीं, और हों तो भी व्यर्थ ही हैं; क्योंकि वे शक्तिशाली होकर भी यहाँ आकर हम लोगों की मदद क्यों नहीं करते; तथा अपने संबन्धियों का दुःख दूर क्यों नहीं करते ? इत्यादि । १४।

१. स्वयं कषाय करना और दूसरों में भी कषाय पैदा करना तथा कषाय के वश होकर अनेक तुच्छ प्रवृत्तियाँ करना ये सब कषायमोहनीय चारित्रमोहनीय कर्म के बन्धहेतुओं का स्वरूप

कर्म के वन्ध के कारण हैं। २. सत्य धर्मका उपहास करना, गरीव या दीन मनुष्य की हंसी उड़ाना; ठट्टे-बाजी की आदत रखना आदि हास्य-वृत्तियाँ हास्य मोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं। ३. विविध

कीड़ाओं में संलग्न रहना, ब्रत-नियम आदि योग्य अंकुश में अरुचि रखना आदि रितमोहनीय का आख्य है। ४. दूसरों को बेचैन बनाना, किसी के आराम में विद्य डालना, हलके आदिमयों की संगति करना आदि अरितमोहनीय के आख्य हैं। ५. स्वयं शोकातुर रहना तथा दूषरों की शोक-वृत्ति को उत्तेजित करना आदि शोकमोहनीय के आख्य हैं। ६. स्वयं डरना और दूसरों को डराना भयमोहनीय का आख्य है। ६. स्वयं डरना और दूसरों को डराना भयमोहनीय का आख्य है। ७. हितकर किया और हितकर आचरणसे घृणा करना आदि जुगुन्सामोहनीय का आख्य है। ८-१० ठगने की आदत, परदोषदर्शन आदि स्त्री वेद के आख्य हैं। स्त्री जाति के योग्य, पुरुष जाति के योग्य तथा नपुंसक जाति के योग्य संस्कारों का अभ्यास करना ये तीनों कमशः स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद के आख्य हैं। १५।

१. प्राणियों को दुःख पहुँचे, ऐसी कवायपूर्वक प्रवृत्ति करना आरंभ है। २. यह वस्तु मेरी है और मैं इसका मालिक हूं ऐसा संकल्प रखना परिप्रह है। जब आरंभ और परिप्रह वृत्ति नरकायु के कर्म के बहुत ही तीव हो, तथा हिंसा आदि क्रूर कामों में स्वरूप सतत प्रवृत्ति हो, दूसरे के धन का अपहरण किया जावे, अथवा भोगों में अत्यन्त आसिक बनी रहे, तब वे नरकायु के आस्रव होते हैं। १६।

छलप्रपन्न करना अथवा कुटिल भाव रखना माया है। उदाहरणार्थ--धर्मतत्त्व के उपदेश में धर्म के नाम से मिध्या बातों को मिलाकर उनका स्वार्थ-बुद्धि से प्रचार करना तथा तियंचआयु के कर्म जीवन को शील से दूर रखना आदि सब माया के बन्धहेतुओं का स्वरूप कहलाती है, वहीं तियंच आयु का आसब है। १७।

अारंभ-वृति तथा परिग्रह-वृत्ति को कम मनुष्य-आयु के कर्मबन्धके हेतुओं रखना, स्वभाव से ही अर्थात् ियना कहे-सुने मृदु-का स्वरूप स्ता और सरस्ता का होना मनुष्यआयु का आस्त्रव है। १८।

नारक, निर्यंच और मनुष्य इन तीनों आयुओं के जो पहले भिन्न वन्चहेतु वतलाए गए हैं, उनके अलावा तीनों आयुओं के सामान्य उक्त तीनों आयुओं वन्धुहेतु भी हैं। प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं का कथन है। के सामान्य वन्ध- वे वन्धहेतु ये हैं: नि:शिल्ख-शील से रहित होना, हेतुओं का स्वरूप और निर्वतत्व—वर्तों से रिह्त होना। १. आहेंसा; सत्य, आदि पाँच प्रधान नियमोंको व्रत कहते हैं। २. इन्हीं व्रतों की पृष्टि के लिए ही जो अन्य उपवत पालन किये जाते हैं, उन्हें शील कहते हैं, जैसे तीन गुणवत और चार शिक्षावत। इसी प्रकार उक्त व्रतों के पालनार्य ही जो कोध, लोभ आदि का त्याग है, उसे भी शील कहते हैं।

त्रत का न होना निर्वतत्व एवं शील का न होना निःशी लत्व है। १९।

१. हिंसा, असःय, चोरी आदि महान् दोषों से विरित रूप संयम के लेने के बाद भी कषायों का कुछ अंश जब बाकी रहता है तब बह देवायुकर्म के सरागसंयम है। २. हिंसाविरित आदि बत जब अल्पांश बन्धेहेतुओं का में धारण किये जाते हैं, तब संयमासंयम हैं। ३. परा-स्वरूप धीनता के कारण या अनुसरण के लिए अहिसकर प्रवृति अथवा आहार आदि का त्याग अकाम निर्जरा है और ४. बालभाव से

अर्थात् विवेक विना ही अनिष्ठवेश, जलप्रवेश, पर्वत-प्रपात, विषमक्षण, अनरान आदि देहदमन करना बाल तप है। २०।

१. योगवकता अर्थात् मन, वचन और काय की कुटिलता। कुटिलता का अर्थ है सोचना कुछ, बोलना कुछ और अधम और ग्रम नामकर्भ के बन्ध-करना कुछ । २. विसंवादन अर्थात् अन्यथा प्रवृति हेतुओं का स्वरूप कराना अथवा दो स्तेहियों के बीच भेद डालना 🛭 ये दोनों अञ्चमनाम कर्म के आखब हैं।

प्र०-इन दोनों में क्या अन्तर है ?

उ०-स्व और पर की अपेक्षा से अन्तर समझना चाहिए। अपने ही गरे में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति भिन्न पड़े, तब योग-वकता और यदि दूसरे के विषय में वैसा हो तव विसंवादन । जैसे कोई रास्ते जा रहा हो. उसे उलटा समझा कर 'ऐसे नहीं, पर ऐसे, इस प्रकार कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करना।

ऊंपर जो कहा है, उससे उलटा अर्थात् मन, वचन और काय की सरलता - प्रवृत्ति की एकरूपता, तथा संवादन अर्थात् दो के बीच भेद मिटाकर एकता करा देना अथवा उलडे रास्ते जाते हुए को अच्छे रास्ते लगा देना --ये दोनों ग्रुभनाम कर्म के आसव हैं। २१,२२।

१. दर्शन विद्युद्धि का अर्थ है बीतराग के कहे हुए तत्त्वों पर निर्मल और दृढ रुचि । २. ज्ञानादि मोक्षमार्ग और उसके साधनों के प्रति योग्य राति ये बहुमान रखना विनयसंपन्नता है। तीर्थंकर नामकर्म ३. अहिंसा, सलादि मूलगुण रूप त्रत हैं और इन के वन्ध्रहेतुओं का स्वरूप वर्तों के पालन में उपयोगी ऐसे जो अभिष्रह आदि दूसरे नियम हैं वे शील हैं; इन दोनों के पालन में कुछ प्रमाद न करना-यही शीलन्नतानतिचार है। ४. तत्त्वविषयक ज्ञान में सदा जागरित रहना-

वह अभीक्ष्ण ज्ञानीपयोग है। ५. सांसारिक भोग जो वास्तव में मुख के बदले दुःख के ही साधन बनते हैं, उनसे डरते रहना अर्थात् कभी भी लालच में न पड़ना अभीश्ण संवेग है। ६. योड़ी भी शाक्ति को बिना छिपाये आहारदान, अभयदान, ज्ञान दान आदि दानों को विवेकपूर्वक देना यथाशक्ति त्याग है। ७. कुछ भी शक्ति छुपाए बिना विवेक-पूर्वक हर तरह की सहनशीलता का अभ्यास करना-यह यथाशक्ति तप है। ८. चतुर्विध संघ और विशेष कर साधुओं को समाधि पहुँचाना अर्थात् वैसा करना जिससे कि वे स्वस्थ रहे— संघसाधुसमाधिकरण है। ९. कोई भी गुणी यदि कठिनाई में आ पड़े उस सभय योग्य रीति से उसकी कठिनाई को दूर करने का प्रयस्त ही वैयावृत्त्वकरण है। १०,११,१२,१३, अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत और शास्त्र इन चारों में खुद्ध निष्ठा पूर्वक अनुराग रखना— अरिहंत, आचार्य, बहुशुत, प्रवचन-भक्ति है। १४. सामायिक आदि बङ्आवश्यकों के अनुष्ठान को भाव से न छोड़ना--आवश्यकापरिहाणि है। १५. अभिमान छोड़ कर ज्ञानादि मोक्ष मार्ग को जीवन में उतारना, तथा दूसरों को उसका उपदेश देकर प्रभाव बढ़ाना--मोक्षमार्गप्रभावना है। १६. जैसे बछडे पर गाय स्तेह रखती है, वैसे ही साधार्मियों पर निष्काम स्नेह रखना--- प्रवचनवात्सल्य कहलाता है। २३।

१. दूसरे की निन्दा करना परिनन्दा है। निन्दा का अर्थ है सचे या झुठे दोषों को दुर्बुद्धि से प्रकट करने की वृत्ति । २. अपनी बड़ाई करना आत्मप्रशंसा है। अर्थात् सचे या झुठे गुणों नीचगोत्र कर्म के को प्रकट करने की वृत्ति प्रशंसा है। ३. दूसरे में यदि गुण हों, तो उन्हें छिपाना और उनके कहने का प्रसंग पड़ने पर भी देष से उन्हें न कहना दूसरे के सद्गुणों का

अच्छादन है, तया ४. अपने में गुण न होनेपर भी उनका प्रदर्शन करना— निज के असद्गुणों का उद्भावन कहलाता है। २४।

१. अपने दोषों को देखना आत्मिनिन्दा है। २. दूसरे के गुणों की सराहना परप्रशंसा है। ३. अपने दुर्गुणों को प्रकट करना असद्गुणोद्भावन है। ४. अपने विद्यमान गुणों को छिपाना
उच्चगोत्र कर्म के
आस्त्रवों का स्वरूप
हात्ति धारण करना नम्रहृति है। ६. ज्ञान, संपत्ति
आदि में दूसरे से अधिकता होने पर भी उसके कारण गर्व न करना
अनुत्सेक कहलाता है। २५।

किसी को दान देने में या किसी को कुछ छेने में अयवा किसी: अन्तराय कर्म के के भोग, उपभोग आदि में बाधा डालना अयवा मनः आखवों का स्वरूप में वैसी बृत्ति लाना विष्नकरण है। २६।

ग्यारहर्वे से छन्त्रीसर्वे सूत्र तक सांपरायिक कर्म की प्रत्येक मूल प्रकृति के जो भिन्न भिन्न आस्नव कहे गए हैं, वे सब उपलक्षण मात्र हैं, अर्थात् सांपरायिक कमों के प्रत्येक मूल प्रकृति के गिनाए हुए आसर्वों के अलावा सांपरायिक कमों के दूसरे भी उसी तरह के उन प्रकृतियों के आस्नव न में विशेष वक्तव्य कहने पर भी स्वयं समझ लेने चाहिए। जैसे कि आल्स्य, प्रमाद, मिध्योपदेश आदि ज्ञानावरणीय अथवा दर्शनावरणीय के आस्नव रूप से नहीं गिनाए हैं, तथापि उन्हें उनके आस्नवों में गिन लेना चाहिए। इसी तरह वध, बन्धन, ताडन आदि तथा अशुभ प्रयोग आदि असाता वेदनीय के आस्नवों में नहीं गिनाए हैं, फिर भी उन्हें उसके आस्नव समझना।

प्र०-प्रत्येक मूल प्रकृति के आसव भिन्न भिन्न बतलाए हैं, इससे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या ज्ञानप्रदोष आदि गिनाए हुए आसक सिर्फ ज्ञानावरणीय आदि कमें के ही बन्धक हैं, अथवा ज्ञानावरणीय आदि के अलावा अन्य कमों के भी बन्धक हो सकते हैं? यदि एक कम प्रकृति के आखव अन्य प्रकृति के भी बन्धक हो सकते हैं, तब प्रकृतिविभाग से आखवों का अलग अलग वर्णन करना ही व्यर्थ है; क्योंकि एक प्रकृति के आखव दूसरी प्रकृति के भी तो आखव हैं ही। और अगर किसी एक प्रकृति के गिनाए हुए आखव सिर्फ उसी प्रकृति के आखव हैं, वूसरी के नहीं, ऐसा माना जाय तब शास्त्र-नियम में विरोध आता है। शास्त्र-नियम ऐसा है कि सामान्य रीति से आयु को छोड़ कर बाकी सातों प्रकृतियों का बन्ध एक साथ होता है। इस नियम के अनुसार जब ज्ञाना-वरणीय का बन्ध एक साथ होता है। इस नियम के अनुसार जब ज्ञाना-वरणीय का बन्ध होता है, तब अन्य वेदनीय आदि छहीं प्रकृतियों का भी होता है, ऐसा मानना पड़ता है। आखव तो एक समय में एक एक कर्मप्रकृति का ही होता है, किन्तु बन्ध तो एक समय में एक प्रकृति के अलावा दूसरी अविरोधी प्रकृतियों का भी होता है। अर्थात् असुक आखव असुक प्रकृति का ही बन्धक है, यह पक्ष शास्त्रीय नियम से बाधित हो जाता है। अतः प्रकृतिविभाग से आसर्त्रों के विभाग करने का प्रयोजन क्या है?

उ०—यहाँ जो आखवों का विभाग दरसाया गया है, वह अनुभाग अर्थात् रसवन्ध्र की अपेक्षा से समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि किसी भी एक कर्मप्रकृति के आख्य के सेवन के समय उस कर्म के अलावा दूसरी भी कर्म प्रकृतियों का बन्ध होता है, यह शास्त्रीय नियम सिर्फ प्रदेश बन्ध के बारे में ही घटाना चाहिए, न कि अनुभाग बन्ध के बारे में। सारांश यह कि आखवों का विभाग प्रदेशबन्ध्र की अपेक्षा से गर्टी, अनुभागवन्ध्र की अपेक्षा से है। अतः एक साथ अनेक कर्मप्रकृतियों का प्रदेशबन्ध्र मान लेने के कारण पूर्वोक्त शास्त्रीय नियम में अड्चन नहीं आती; तथा प्रकृतिविभाग से गिनाए हुए आखन भी केवल उन उन प्रकृतियों के

अनुभागबन्ध में ही निमित्त पड़ते हैं। इसलिए यहाँ जो आसर्वों का विभाग किया गया है, वह भी बाधित नहीं होता।

इस तरह व्यवस्था करने से पूर्वोक्त शास्त्रीय-नियम और प्रस्तुत आखवों का विभाग दोनों अवाधित वने रहते हैं। ऐसा होने पर भी इतना विशेष समझ लेना चाहिए कि अनुभागवन्ध को आश्रित करके को आखव के विभाग का समर्थन किया गया है, वह भी तुल्यभाव की अपेक्षा से ही। अर्थात् ज्ञानप्रदोष आदि आखवों के सेवन के समय ज्ञानावरणीय के अनुभाग का वन्ध मुख्यख्य से होता है, और उसी समय बँधने वाली इतर कर्म-प्रकृतियों के अनुभाग का गौण ख्य से बन्ध होता है इतना समझ लेना चाहिए। ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता कि एक समय में एक प्रकृति के ही अनुभाग का बन्ध होता है और दूसरी कर्मप्रकृतियों के अनुभाग का बन्ध होता है कि जिस समय जितनी कर्मप्रकृतियों का प्रदेशवन्ध वोग द्वारा संभव है, उसी समय क्षाय द्वारा उतनी ही प्रकृतियों का अनुभागवन्ध भी संभव है। इसल्ए मुख्यस्य से अनुभागवन्ध की अपेक्षा को छोड़ कर आखव के विभाग का समर्थन अन्य प्रकार से ध्यान में नहीं आता। २६।

# सातवाँ अध्याय

साता वेदनीय के आसर्वों में नती पर अनुकम्पा, और दान ये दोनों गिनाए गये हैं। प्रसङ्गवशात् उन्हीं का विशेष खुलासा करने के लिए जैन परम्परा में महत्त्वपूर्व स्थान रखने वाले नत और दान दोनों का सविशेष निक्षण इस अध्याय में किया जाता है।

#### व्रत का स्वरूप-

# हिंसाऽनृतस्तेयाऽत्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्वतम् । १।

हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से (मन, वचन, काय हारा) निवृत्त होना व्रत है।

हिंसा, असत्य आदि दोषों का स्वरूप आगे कहा जायगा। दोषों को समझ कर उनके त्याग की प्रतिज्ञा करने के बाद फिर से उनका सेवन न करना ही बत है।

अहिंसा अन्य वर्तों की अपेक्षा प्रधान होने से उसका प्रथम स्थान है। खेत की रक्षा के लिए जैसे बाड़ होती है, वैसे ही अन्य सभी वर्त अहिंसा की रक्षा के लिए हैं; इसीसे अहिंसा की प्रधानता मानी गई है।

निवृत्ति और प्रवृत्ति व्रत के ये दो पहलू हैं। इन दोनों के होने से ही वह पूर्ण बनता है। सत्कार्य में प्रवृत्त होने के व्रत का अर्थ है उसके विरोधी असत्कार्यों से पहले निवृत्त हो जाना। यह अपने आप प्राप्त होता है। इसी तरह असत्कार्यों से निवृत्त होने के व्रत का मतलब है उसके विरोधी सत्कार्यों में मन, बचन, और काय की प्रवृत्ति करना। यह भी स्वतः प्राप्त है। यद्यपि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दोषनिवृत्ति को ही व्रत कहा

गया है, फिर भी उसमें सत्प्रवृत्ति का अंश आ ही जाता है। इसिलए यह समझना चाहिए कि व्रत सिर्फ निष्क्रियता नहीं है।

प्र०—रात्रिभोजनविरमण वत के नाम से प्रिक्षेद्ध है, तो फिर उसका सूत्र में निर्देश क्यों नहीं किया गया ?

उ०—बहुत समय से रात्रिभोजनिवरमण नामक भिन्न वर्त प्रसिद्ध है पर वास्तव में वह मूल वर्त नहीं है। यह तो मूल वर्त से निष्पन्न होनेवाला एक तरह का आवश्यक वर्त है। ऐसे और भी कई वर्त हैं, और कल्पना भी कर सकते हैं। िकन्तु यहाँ तो मूल वर्त का ही निरूपण इष्ट है। मूलवर्त में से निष्पन्न होनेवाले अन्य अवान्तर वर्त तो उसके व्यापक निरूपण में आ ही जाते हैं। रात्रिभोजनिवरमण अहिंसा वर्त में से निष्पन्न होनेवाले अनेक वर्तों में से एक वर्त है।

प्रव — अन्धकार में न देख सकने से होनेवाले जन्तु-नाश के कारण और दीपक जलाने से भी होनेवाले अनेक प्रकार के आरम्भ को दृष्टि में रख कर ही रात्रिभोजनिवरमण को आहिंसा त्रत का अंग मानने में आता है पर यहाँ यह प्रश्न होता है कि जहाँ पर अन्धकार भी न हो, और दीपक से होनेवाले आरम्भ का प्रसंग भी न आवे ऐसे शीतप्रधान देश में, तथा जहाँ विजली का प्रकाश सुलभ हो, वहाँ पर रात्रिभोजन और दिवा-भोजन इन दोनों में हिंसा की दृष्टि से क्या भेद हैं ?

उ०—उष्णप्रधान देश तथा पुराने ढंग के दीपक आदि की व्यवस्था में साफ दीख पड़नेवाली हिंसा की दृष्टि से ही रात्रिभीजन को दिन के भोजन की अपेक्षा अधिक हिंसाबाला कहा है। यह बात स्वीकार कर लेने पर और साथ ही किसी खास परिस्थिति में दिन की अपेक्षा रात्रि में विशेष हिंसा का प्रसंग न भी आता हो, इस कल्पना को समुचित

स्थान देने पर भी साधारण समुदाय की दृष्टि से और खास कर खागी जीवन की दृष्टि से गित्रभोजन से दिन का भोजन द्दी विशेष प्रशंसनीय है। इस मान्यता के कारण संक्षेप में निम्न प्रकार हैं—

- १. आरोग्य की दृष्टि से विजली या चन्द्रमा आदि का प्रकाश भले ही अच्छा हो, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश जैसा सार्वत्रिक, अखण्ड तथा आरोग्यपद नहीं। इसलिए जहाँ दोनों संभव हों, वहाँ समुदाय के लिए आरोग्य की दृष्टि से सूर्य का प्रकाश ही अधिक उपयोगी है।
- २. त्यागधर्म का मूल सन्तोष में है, इस दृष्टि से भी दिन की अन्य सभी भृत्तियों के साथ भोजन की प्रवृत्ति को समाप्त कर लेना, तथा संतोषपूर्वक रात्रि के समय जठर को विश्राम देना ही योग्य है। इससे भली भांति निद्रा आती है, और ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है तथा फलस्वरूप आरोग्य की वृद्धि भी होती है।
- रे. दिवसमोजन और रात्रिभोजन दोनों में से संतोष के विचार से यदि एक को ही चुनना हो, तब भी जाग्रत, कुशल बुद्धि दिवस भोजन की तरफ ही झुकेगी। इस प्रकार आज तक के महान संतों का जीवन-इतिहास कह रहा है।

### त्रत के भेद-

## देशसर्वतोऽणुमहती । २।

अल्प अंश में विरित अणुत्रत और सर्वाश में विरित महात्रत है।
प्रत्येक त्यागाभिलाषी दोषों से निष्ठत्त होता है। किन्तु इन सब का त्याग एक जैसा नहीं होता और ऐसा होना विकास-क्रम की दृष्टि से स्वामाविक भी है। इसिलए यहाँ हिंसा आदि दोषों की थोड़ी या बहुत सभी निष्ठितियों को त्रत मान कर उनके संक्षेप में दो भेद किये गए हैं।

- १. हिंसा आदि दोषों से मन, वचन, काय द्वारा हर तरह से दूट जाना—यह हिंसाविरमण ही मझत्रत है। और—
- २. चाहे जितना हो, लेकिन किसी भी अंश में कम खूरना— ऐसा हिंसाविरसण अणुबत कहलाता है।

#### त्रतों की भावनाएँ-

### तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च । ३।

उन व्रतीं को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की पाँच पाँच न्मावनाएँ हैं।

अत्यन्त सावधानी के साथ विशेष विशेष प्रकार की अनुकूल प्रवृत्तियों का सेवन न किया जाय, तो स्वीकार करने मात्र से ही कत आतमा में नहीं उतर सकते । प्रहण किये हुए त्रत जीवन में गहरे उतर सकें, इसीलिए प्रत्येक त्रत के अनुकूल पड़ने वाली थोड़ी बहुत प्रवृत्तियाँ स्थूल दृष्टि से विशेष रूप में गिनाई गई हैं, जो भावना के नाम से प्रस्कि हैं । यदि इन भावनाओं के अनुसार वरावर वर्ताय किया जाय, तो किए हुए वत उत्तम औषधि के समान प्रयत्नशील के लिए सुंदर परिणामकारक सिद्ध होंगे । वे भावनाएँ क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

- १. ईर्यासमिति, मनोगुप्ति, एषणासमिति, आदाननिश्चेषण समिति, और आलोकितपानभोजन —ये पाँच भावनाएँ अहिंसा व्रत की हैं।
- २. अनुवीचिमावण, क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, निर्भयता और हास्यप्रसाख्यान—ये पाँच भावनाएँ सत्यव्रत की हैं।
- ३. अनुवीचिअवग्रहयाचन, अभीक्ष्णअवग्रहयाचन, अवग्रहावधारण, साधिमैंक के पास से अवग्रहयाचन और अनुजापितपानभोजन—ये पाँच भावनाएँ अचीर्यकत की हैं।

स्थान देने पर भी साधारण समुदाय की दृष्टि से और खास कर खागी जीवन की दृष्टि से रात्रिमोजन से दिन का भोजन ही विशेष प्रशंसनीय है। इस मान्यता के कारण संक्षेप में निम्न प्रकार हैं—

- १. आरोग्य की दृष्टि से विजली या चन्द्रमा आदि का प्रकाश भले ही अच्छा हो, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश जैसा सार्वित्रक, अखण्ड तथा आरोग्यपद नहीं। इसीलए जहाँ दोनों संभव हों, वहाँ समुदाय के लिए आरोग्य की दृष्टि से सूर्य का प्रकाश ही अधिक उपयोगी है।
- २. त्यागधर्म का मूल सन्तोष में है, इस दृष्टि से भी दिन की अन्य सभी भवृत्तियों के साथ भोजन की प्रवृत्ति को समाप्त कर लेना, तथा संतोषपूर्वक रात्रि के समय जटर को विश्राम देना ही योग्य है। इससे मली भांति निद्रा आती है, और ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है तथा फलस्वरूप आरोग्य की वृद्धि भी होती है।
- ३. दिवसमोजन और रात्रिभोजन दोनों में से संतोष के विचार से यदि एक को ही चुनना हो, तब मी जाग्रत, कुशल बुद्धि दिवस भोजन की तरफ ही झुकेगी। इस प्रकार आज तक के महान संतों का जीवन-इतिहास कह रहा है।

### व्रत के भेद-

## देशसर्वतोऽणुमहती । २।

अल्प अंश में विरित अणुनत और सर्वाश में विरित महानत है।
प्रत्येक त्यागाभिलाषी दोषों से निवृत्त होता है। किन्तु इन सब का त्याग एक जैसा नहीं होता और ऐसा होना विकास-क्रम की दृष्टि से स्वामाविक भी है। इसलिए यहाँ हिंसा आदि दोषों की थोड़ी या बहुत सभी निवृत्तियों को नत मान कर उनके संक्षेप में दो भेद किये गए हैं।

- १. हिंसा आदि दोषों से मन, वचन, काय द्वारा हर तरह से छूट जाना—यह हिंसाविरमण ही महात्रत है। और—
- २. चाहे जितना हो, लेकिन किसी भी अंश में कम खृटना— ऐसा हिंसाविरसण अणुबत कहलाता है।

### त्रतों की भावनाएँ-

### तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च । ३।

उन व्रतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की पाँच पाँच भावनाएँ हैं।

अत्यन्त सावधानी के साथ विशेष विशेष प्रकार की अनुकूल प्रवृत्तियों का सेवन न किया जाय, तो स्वीकार करने मात्र से ही वृत्त आत्मा में नहीं उतर सकते । प्रहण किये हुए व्रत जीवन में गहरे उतर सके, इसीलिए प्रत्येक व्रत के अनुकूल पड़ने वाली थोड़ी बहुत प्रवृत्तियाँ स्थूल दृष्टि से विशेष रूप में गिनाई गई हैं, जो भावना के नाम से प्रस्कि हैं । यदि इन भावनाओं के अनुसार वरावर वर्ताव किया जाय, तो किए हुए व्रत उत्तम औषधि के समान प्रयत्नशील के लिए सुंदर परिणामकारक सिद्ध होंगे । वे भावनाएँ क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

- १. ईर्यासमिति, मनोगुप्ति, एवणासमिति, आदाननिश्चेपण समिति, और आलोकितपानभोजन —ये पाँच भावनाएँ अहिंसा त्रत की हैं।
- २. अनुवीचिभाषण, क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, निर्भयता और हास्यप्रसाख्यान—ये पाँच भावनाएँ सत्यत्रत की हैं।
- ३. अनुवीचिअवग्रहयाचन, अभीक्षणअवग्रहयाचन, अवग्रहावधारण, न्साधर्मिक के पास से अवग्रहयाचन और अनुज्ञापितपानभोजन—ये पाँच भावनाएँ अनौर्यमत की हैं।

- ४. स्त्री, पशु अथवा नपुंसक द्वारा सेवित शयन आदि का वर्जन, रागपूर्वक स्त्रीकथा का वर्जन, स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों के अवलोकन का वर्जन, पूर्व में किये हुए रितविलास के स्मरण का वर्जन, और प्रणीतरस-भोजन का वर्जन ये पाँच भावनाएँ ब्रह्मचर्य की हैं।
- ५. मनोज्ञ या अमनोज्ञ स्पर्श, रस, गन्ध, रूप तथा शब्द पर समभाव रखना ये पाँच भावनाएँ अपरिष्रह की हैं।
- १. स्व-पर को हुँ न हो, इस प्रकार यहनपूर्वक गमन करना ईर्यासमिति है। मन को अग्रुभ ध्यान से बचाकर ग्रुभ ध्यान में लगाना— मनोगुप्ति है। वस्तु का गवेषण, उसका ग्रहण या भावनाओं का खुलासा उपयोग इन तीन प्रकार की एषणा में दोष न लगे, इस बात का उपयोग रखना—एषणासमिति है। वस्तु को लेते-छोड़ते समय अवलोकन व प्रमार्जन आदि द्वारा बर्तना-स्वना—आदान-निक्षेपण समिति है। खाने पीने की वस्तु को मलीगाँति देख-भाल कर ही लेना और लेने के बाद भी वैसे ही अवलोकन करके खाना या पीना आलोकितपानभोजन है।
- २. विचारपूर्वक बोलना अनुवीचिभाषण है। क्रोध, लोभ, भय तथा हास्य का त्याग करना—ये क्रमशः बाकी की चार भावनाएँ हैं।
- ३. सम्यक् विचार करके ही उपयोग के लिए आवश्यक अवमह-स्थान की याचना करना—अनुवीचिअवमहयाचन है। राजा, कुटुम्बपति, श्रव्यातर—जिसकी भी जगह माँग कर ली हो, ऐसे साधार्मिक आदि अनेक प्रकार के स्वामी हो सकते हैं। उनमें से जिस जिस स्वामी के पास से जो जो स्थान मांगने में विशेष औचित्य प्रतीत हो, उनके पास से वही स्थान मांगना तथा एक बार देने के बाद मालिक ने वापिस ले िल्या हो, फिर भी रोग आदि के कारण खास जरूरत पड़े, तो वह स्थान

उसके मालिक के पास से उसको क्लेश न होने पावे, इस विचार से बार बार मांग कर लेना अभीक्ष्णअवप्रह्याचन है। मालिक के पास से मांगत समय ही अवप्रह का परिणाम निश्चित कर लेना—अवप्रहावधारण कहलाता है। अपने से पहले दूसरे किसी समान धर्मवाले ने कोई स्थान ले लिया हो, और उसी स्थान को उपयोग में लाने का प्रसंग आ पड़े, तो उस साधर्मिक के पास से ही स्थान मांग लेना—साधर्मिक के पास से अवप्रह-याचन है। विधिपूर्वक अन पानादि लाने के बाद गुरु को दिखला कर उनकी अनुज्ञा ले कर ही उसको उपयोग में लाना—वह अनुज्ञापितपान-भोजन है।

४. ब्रह्मचारी पुरुष या स्त्री का — अपने से विजातीय व्यक्ति द्वारा सेवित शयन व आसन का त्याग करना, स्त्रीपशुपण्डकसेवितशयनासनवर्जन है। ब्रह्मचारी का कामवर्धक बार्तेन करना — रागसंयुक्त स्त्रीकथा वर्जन है। ब्रह्मचारी का अपने विजातीय व्यक्ति के कामोद्दीपक अंगों को न देखना — मनोद्देरित्रयालोकवर्जन है। ब्रह्मचर्य स्वीकार करने से पहले जो भोग भोगे हों, उनका स्मरण न करना — वह पूर्व के रितिविलास के स्मरण का वर्जन है। कामोद्दीपक रसयुक्त खानपान का त्याग करना — प्रणीतरसभोजन वर्जन है।

५. राग पैदा करनेवाले स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द पर न ललचाना और द्वेष पैदा करनेवाले हों, तो रुष्ट न होना—वे क्रमशः मनो-ज्ञामनोज्ञस्पर्शसमभाव एवं मनोज्ञामनोज्ञरससमभाव आदि पाँच भावनाएँ हैं।

जैन धर्म त्यागलक्षी होने से जैन-संघ में महावतधारी साधु का ही प्रथम स्थान है। यही कारण है यहाँ पर महावत को लक्ष्य में रख कर साधु धर्म के अनुसार ही भावनाओं का वर्णन किया गया है। फिर मी ऐसा तो है ही कि—कोई भी व्रतधारी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इनमें क्कोचिवस्तार कर सके इसलिए देश काल की परिस्थिति और आन्तरिक योग्यता को घ्यान में रखकर—सिर्फ वर्त की स्थिरता के गुढ़: उद्देश्य से ये भावनाएँ, संख्या तथा अर्थ में घटाई, बढ़ाई तथा पल्लवित की? जा सकती हैं।

कई अन्य भावनाएँ-

हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्यदर्शनम् । ४।
दुःखमेव वा । ५।
मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सत्त्वगुणाधिकक्किश्यमानाविनेयेषु । ६।
जगत्कायस्वभावौ च संवेगवैराग्यार्थम् । ७।

हिंसा आदि पाँच दोषों में ऐहिक आपत्ति और पारलोकिक अनिष्ट का दर्शन करना।

अयवा उक्त हिंसा आदि दोषों में दुःख ही है, ऐसी भावना रूपना।

प्रााणिमात्र में भैत्री वृत्ति, गुणाधिकों में प्रमोद वृत्ति, दुःखी में करणा वृत्ति, और जड़ जैसे अपात्रों में माध्यस्य वृत्ति रखना ।

संवेग तथा वैराग्य के लिए जगत् के स्वभाव और शरीर के स्वभाव का विचार करना।

जिसका त्याग किया जावे, उसके दोषों का वास्तविक दर्शन होने से ही त्याग टिक सकता है। यही कारण है कि अहिंसा आदि वर्तों की स्थिरता के लिये हिंसा आदि में उनके दोषों का दर्शन करना आवश्यक माना गया है। यह दोषदर्शन यहाँ पर दो तरह से बताया गया है। हिंसा, असत्य आदि के सेवन से जो ऐहिक आपत्तियाँ अपने को अयवध्यक दूसरों को अनुभव करनी पड़ती हैं, उनका भान सदा ताजा रखना

यही ऐहिक दोषदर्शन है। तथा इन्हीं हिंसा आदि से जो पारलोकिक अनिष्ट की संभावना की जा सकती है, उसका खयाल रखना पारलोकिक दोषदर्शन है। इन दोनों तरह के दोषदर्शनों के संस्कारों को बढ़ाते रहना आहिंसा आदि त्रतों की भावनाएँ हैं।

पहले की तरह ही त्याज्य वृत्तियों में दुःख के दर्शन का अभ्यास किया हो, तभी उनका लाग भलीभांति टिक सकता है। इसके लिए हिंसा आदि दोषों को दुःख रूप से मानने की वृत्ति के अभ्यास (दुःख-भावना) का यहाँ उपदेश दिया गया है। अहिंसादि वर्तों का धारक हिंसा आदि से अपने को होनेवाले दुःख के समान दूसरों को भी उससे होनेवाले दुःख की कल्पना करे—यही दुःख भावना है। और यह भावना इन वर्तों के स्थिरीकरण में उपयोगी भी है।

मैत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएँ तो किसी सद्गुण के अभ्यास के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी होने से आहिंसा आदि त्रनों की स्थिरता में विशेष उपयोगी हैं ही । इसी विचार से यहाँ पर इन चार भावनाओं का विषय अमुक अंश में तो अलग अलग ही है। क्योंकि जिस विषय में इन भावनाओं का अभ्यास किया जायगा, वास्तविक परिणाम मी वैसा ही आयगा। इसीलिए इन भावनाओं के साथ इनका विषय भी अलग अलग कहा है।

- १. प्राणि-मात्र के साथ मैत्री वृत्ति हो तभी प्रत्येक प्राणी के प्रति अहिंसक तथा सत्यवादी के रूप में रहकर वर्ताव किया जा सकता है। अतः भैत्री का विषय प्राणिमात्र है। मैत्री का अर्थ है दूसरे में अपनेपन की बुद्धि, और इसीलिए अपने समान ही दूसरे को दुःखी न करने की वृत्ति अथवा इच्छा।
- २. कई बार मनुष्य को अपने से बढ़े हुए को देखकर ईर्ष्या होती है। जबतक इस बृत्ति का नाद्य नहीं हो जाता, तब तक आहिंसा, सत्य आदि

टिक ही नहीं सकते । इसीलिए ईर्ब्या के विद्य प्रमोद गुण की भावना करने को कहा गया है। प्रमोद अर्थात् अपने से अधिक गुणवान् के प्रति आदर करना, तथा उसके उत्कर्ष को देखकर खुश होना। इस भावना का विषय सिर्फ अधिक गुणवान् ही है। क्योंकि उसके प्रति ही ईर्ब्या—अस्या आदि दुर्नुत्तियाँ संभव हैं।

- ३. किसी को पीड़ा पाते देखकर भी यदि अनुकम्पा का भाव पैदा न हो, तो अहिंसा आदि वत कभी भी निभ नहीं सकते, इसिल्ट करणा की भावना को आवश्यक माना गया है। इस भावना का विषय सिर्फ क्रेश से पीड़ित दुःखी प्राणी है; क्योंकि अनुप्रह तथा मदद की अपेक्षा दुःखी, दीन व अनाथ को ही रहती है।
- ४. सर्वदा और सर्वत्र सिर्फ प्रवृत्तिहर भावनाएँ ही साधक नहीं होतीं; कई बार अहिंसा आदि ब्रतों को स्थिर करने के लिए सिर्फ तटस्य भाव ही धारण करना उपयोगी होता है। इसी कारण से माध्यस्थ्य भावना का उपदेश किया गया है। माध्यस्थ्य का अर्थ है उपेक्षा या तटस्थता। जब बिलकुल संस्कारहीन अथवा किसी तरह की भी सद्वस्तु प्रहण करने के अयोग्य पात्र मिल जाय, और यदि उसे सुधारने के सभी प्रयत्नों का परिणाम अन्ततः शून्य ही दिखाई पड़े, तब ऐसे व्यक्ति के प्रति तटस्थ भाव रखना ही अच्छा है। अतः माध्यस्थ्य भावना का विषय अविनेय अयोग्य पात्र इतना ही है।

संवेग तथा वैराग्य न हों, तो अहिं आदि व्रत संभव ही नहीं हो सकते। अतः इस व्रत के अभ्यासी के लिए संवेग और वैराग्य तो पहले आवश्यक हैं। संवेग अथवा वैराग्य का बीजवपन जगत्स्वमाव तथा शरीरस्वभाव के चिन्तन से होता है, इसीलिए इन दोनों के स्वभाव के चिन्तन का भावनारूप में यहाँ उपदेश किया है। प्राणिमात्र थोड़े बहुत दुःख का अनुभव तो करते ही रहते हैं। जीवन सर्वया विनश्वर है, और दूसरी वस्तुएँ भी कोई नहीं ठहरतीं। इस तरह के जगत्स्वभाव के चिन्तन में से ही संसार के प्रति मोह दूर हो कर उससे भय—संवेग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शरीर के अस्थिर, अशुचि और असारता के स्वभावचिन्तन में से ही बाह्याभ्यन्तर विषयों की अनासाक्ति—वैराग्य उदित होता है। ४-७।

हिंसा का स्वरूप-

## प्रमृत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा । ८।

प्रमत्त योग से होनेवाला प्राण वध हिंसा है।

अहिंसा आदि जिन पाँच वतों का निरूपण पहले किया है, उनकों भली भाँति समझने और जीवन में उतारने के लिए विरोधी दोषों का स्वरूप यथार्थ रूप से समझना जरूरी है। अतः इन पाँच दोषों के निरूपण का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। उनमें से प्रथम दोष-हिंसा की न्याख्या इस सूत्र में की गई है।

हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूरी की गई है। पहिला अंश है—प्रमत्तयोग अर्थात् रागद्वेषयुक्त अथवा असावधान प्रवृत्ति, और दूसरा है—प्राणवध। पहला अंश कारण रूप में और दूसरा कार्य रूप में है। इसका फलित अर्थ यह है कि जो प्राणवध प्रमत्तयोग से हो वह हिंसा है।

प्र० — िकसी के प्राण लेना या किसी को दुःख देना हिंसा है। हिंसा का यह अर्थ सब के द्वारा जाने जा सकने योग्य और बहुत प्रसिद्ध भी है। फिर भी इस अर्थ में प्रमत्तयोग अंश के जोड़ने का क्या कारण है ?

उ० — जब तक मनुष्य-समाज के विचार और व्यवहार में उच संस्कार का प्रवेश नहीं होता, तब तक मनुष्य-समाज और अन्य प्राणियों के बीच जीवन-व्यवहार में खास अन्तर नहीं पड़ता। पद्य-पश्ची की ही तरह असंस्कृत समाज के मनुष्य भी मानसिक वृत्तियों से प्रेरित होकर जाने या अनजाने जीवन की आवश्यकताओं के निमित्त अथवा जीवन की आवश्यकताओं के निमित्त अथवा जीवन की आवश्यकताओं के बिना ही दूसरे के प्राण लेते हैं। मानव-समाज की हिंसा-मय इस प्राथमिक दशा में जब एकाध मनुष्य के विचार में हिंसा के ख्वरूप के बारे में जागृति होती है, तब वह प्रचलित हिंसा को अर्थात् प्राण-नाश को दोषरूप बतलाता है। और दूसरे के प्राण न लेने को कहता है। एक तरफ हिंसा जैसी प्रथा के पुराने संस्कार और दूसरी तरफ अहिंसा की नवीन भावना का उदय—इन दोनों के बीच संघर्ष होते समय हिंसकवृत्ति की ओर से हिंसा-निषेधक के सामने कितने ही प्रश्न अपने आप खड़े होने लगते हैं, और वे उसके सामने रक्खे जाते हैं। वे प्रश्न संक्षेप में तीन हैं—

- १. अहिंसा के पक्षपाती भी जीवन धारण तो करते ही हैं, और यह जीवन किसी न किसी तरह की हिंसा किये बिना निभ सकने जैसा न होने से जीवन के वास्ते उनकी तरफ से जो हिंसा होती है, वह हिंसा दोष में आ सकती है या नहीं ?
- २. भूल और अज्ञान का जब तक मानुषीवृत्ति में सर्वथा अभाव सिंद्ध न हो जाय तब तक आर्हिसा के पक्षपातियों के हाथ से अनजानपने या भूल से किसी के प्राणनाश का होना तो संभव ही है, अंतः ऐसा प्राणनाश हिंसा दोष में आयगा या नहीं ?
- ३. कितनी बार आईसकवृत्ति वाला किसी को बचाने या उसको सुख-आराम पहुँचाने का प्रयत्न करता है; परन्तु परिणाम उलटा ही निकलता है, अर्यात् बचाये जानेवाले के प्राण चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्राणनाश हिंसा दोष में आयगा या नहीं ?

ऐसे पश्नों के उपस्थित होने पर उनके उत्तर देते समय हिंसा और आहिंसा के स्वरूप की विचारणा गम्भीर वन जाती है। फलतः हिंसा और अहिंसा का अर्थ विशाल हो जाता है। किसी के प्राण लेना या बहत हुआ तो उसके निमित्त किसी को दुःख देना-ऐसा जो हिंसा का अर्थ समझा जाता या तथा किसी के प्राण न लेना और उसके निमित्त किसी को दुःख न देना ऐसा जो आहेंसा का अर्थ समझा जाता था-उसके स्थान में अहिंसा के विचारकों ने सूक्ष्मता से विचार करके निश्रय किया कि सिर्फ किसी के प्राण लेना या किसी को दुःख देना-इसमें हिंसा दोष है ही, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि प्राणवध या दुःख देने के साथ ही उसके पीछे वैसा करनेवाले की भावना क्या है, उसका विचार करके ही हिंसा की सदोपता या निर्दोषता का निर्णय किया जा सकता है। वह भावना अर्थात् राग द्वेष की विविध कर्मियाँ तथा असावधानता जिसकी शास्त्रीय परिभाषा में प्रमाद कहते हैं; ऐसी अग्रुभ अथवा क्षुद्र भावना से ही यदि प्राणनाश हुआ हो, या दुःख दिया हो, तो वही हिंसा है, और वही हिंसा दोष रूप भी है। ऐसी भावना के विना यदि प्राणनाश हुआ हो, या दुःख दिया हो तो वह देखने में भले ही हिंसा कहलाए, लेकिन दोषकोटि में नहीं आ सकती। इस तरह हिंसक समाज में आहिंसा के संस्कार के फैलने और उसके कारण विचारविकास के होने से दोवरूप हिंसा की व्याख्या के लिए सिर्फ 'प्राणनाश' इतना ही अर्थ पर्याप्त नहीं हो सका, इसीलिए उसमें 'प्रमत्त योग' जैसे महत्त्व के अंश की वृद्धि की गई।

प्रव—हिंसा की इस ब्याख्या पर से यह प्रश्न होता है कि यदि प्रमत्तयोग के जिना ही प्राणवध हो जाय, तब उसे हिंसा कहें या नहीं ? इसी तरह यदि प्राणवध तो न हुआ हो, लेकिन प्रमत्तयोग हो, तब उसे भी हिंसा गिने या नहीं ? यदि इन दोनों स्थलों में हिंसा गिनी जाय, तें!

चह हिंसा प्रमत्तयोगजनित प्राणवध रूप हिंसा की कोटि की ही होगी, या उससे भिन्न प्रकार की ?

उ॰ — सिर्फ प्राणवध स्थूल होने से हत्य हिंसा तो है ही जब कि 'सिर्फ प्रमत्तयोग सूक्ष्म होने से अदृश्य है। इन दोनों में दृश्यत्व, अदृश्यत्व ह्म अन्तर के अलावा एक और ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण अन्तर है, और उसके कपर ही हिंसा की सदोपता या अदोषता का आधार भी है। देखने में भले ही प्राणनाश हिंसा हो, फिर भी वह दोवरूप ही है, ऐसा एकान्त नहीं, क्योंकि उसकी दोपरूपता स्वाधीन नहीं है। हिंसा की सदोषता हिसक की भावना पर अवलग्वित है। अतः वह पराधीन है। भावना स्वयं खराव हो, तभी उसमें से होने वाला प्राणवध दोषहप होगा, और यदि भावना वैसी न हो, तो वह प्राणवंध भी दोषरूप नहीं होगा। इसीलिए शास्त्रीय परिभाषा में ऐसी हिंसा को द्रव्य-हिंसा अथवा व्यावहारिक हिंसा कहा गया है। द्रव्यिहंसा अथवा व्यावहारिक हिंसा का अर्थ इतना ही है कि उसकी दोषरूपता अवाधित नहीं है। इसके विपरीत प्रमत्तयोग ह्म जो सूक्ष्म भावना है, वह स्वयं ही दोष रूप है; जिससे उसकी दोष रूपता स्वाधीन है। अर्थात् उसकी दोवरूपता स्थूल प्राणनाश, या किसी दूसरी बाह्य वस्तु पर अवलम्बित नहीं है। स्थूल प्राणनाश न हुआ हों, किसी को दुःख भी न पहुँचाया हो, बल्कि प्राणनाश करने या दुःख देने का प्रयत्न होने पर उलटा दूसरे का जीवन बढ़ गया हो या उसकी मुख ही पहुँच गया हो; फिर भी यदि उसके पीछे भावना अशुभ हो, तो वह सब एकान्त दोष रूप ही गिना जायगा। यही कारण है, ऐसी भावना को शास्त्रीय परिभाषा में भावहिंसा अथवा निश्चय हिंसा कहा है। भाव हिंसा अयवा निश्चय हिंसा का अर्थ इतना ही है कि उसकी दोषरूपता स्वाधीन होने से तीनों कालों में अवाधित रहती है। सिर्फ प्रमत्तयोग या सिर्फ प्राणवध - इन दोंनों को स्वतन्त्र (अलग अलग) हिंसा मान लेने और दोनों की दोषरूपता का तारतम्य पूर्वोक्त रीति से जान लेने के बाद इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों प्रकार की हिंसाएँ प्रमत्तयोग जिनत प्राणवध रूप हिंसा की कोटि की ही हैं या भिन्न प्रकार की हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भले ही स्थूल आँख न देख सके, लेकिन तात्त्विक रीति से तो सिर्फ प्रमत्तयोग ही प्रमत्तयोग जीनत प्राणनाश की कोटि की हिंसा है; और सिर्फ प्राणनाश ऐसी हिंसा नहीं है जो उक्त कोटि में आ सके।

- प्र० पूर्वोक्त कथन के अनुसार यदि प्रमत्तयोग ही हिंसा की दोषरूपता का मूल बीज हो, तब तो हिंसा की व्याख्या में इतना ही कहना काफी होगा कि प्रमत्तयोग हिंसा है। यदि यह दलील सल हो, तो यह प्रश्नरवाभाविक रूप से होता है कि फिर हिंसा की व्याख्या में 'प्राणनाश' को स्थान देने का कारण क्या है ?
- उ० तात्त्विक रीति से तो प्रमत्तयोग ही हिंसा है। लेकिन समुदाय द्वारा एकदम और बहुत अंशों में उसका लाग करना शक्य नहीं।
  इसके विपरीत सिर्फ प्राणवध स्थूल होने पर भी उसका लाग सामुदायिक
  जीवनहित के लिए वाञ्छनीय है; और यह बहुत अंशों में शक्य भी है।
  प्रमत्तयोग न भी छूटा हो, लेकिन स्थूल प्राणवधवृत्ति के कम हो जाने से
  भी बहुधा सामुदायिक जीवन में सुख-शान्ति रह सकती है। अहिंसा
  के विकास कम के अनुसार भी पहले स्थूल प्राणनाश का त्याग और
  बाद में धीरे धीरे प्रमत्तयोग का त्याग समुदाय में संभव होता है।
  इसीसे आध्यात्मिक विकास में साधकरूप से प्रमत्तयोग रूप हिंसा का ही
  त्याग इष्ट होने पर भी सामुदायिक जीवन की दृष्टि से हिंसा के स्वरूप के
  अन्तर्गत स्थूल प्राणनाश को स्थान दिया गया है। तथा उसके त्याग को
  भी अहिंसा कोटि में रक्खा है।

- प्र० यह तो समझ लिया कि शास्त्रकार ने जिसकी हिंसा कहा है, उससे निवृत्त होना ही अहिंसा है। पर यह वतलाइये कि ऐसी अहिंसा का व्रत लेनेवाले के लिये जीवन बनाने के वास्ते क्या क्या कर्तव्य अनिवार्य है ?
- उ॰---१. जीवन को सादा बनाते जाना और उसकी आवश्यक-न्ताओं को कम करते रहना।
- २. मानुषी वृत्ति में अज्ञान को कितनी ही गुंजाइदा हो, लेकिन ज्ञान का भी पुरुषार्थ के अनुसार स्थान है ही। इसलिए प्रतिक्षण सावधान रहना, और कहीं भूल न हो जाय, इस बात को ध्यान में रखना और यदि भूल हो जाय, तो वह ध्यान से ओझल न हो सकें ऐसी दृष्टि को बना लेना।
- ३. आवश्यकताओं को कम कर देने और सावधान रहने का लक्ष्य रखने पर भी चित्त के जो असली दोष हैं, जैसे स्थूल जीवन की तृष्णा, और उसके कारण पैदा होनेवाले जो दूसरे राग देवादि दोष हैं, उन्हें कम करने का सतत प्रयत्न करना।
- म॰—जपर जो हिंसा की दोषरूपता बतलाई है, उसका क्या मतलब है ?
- उ० जिससे चित्त की कोमलता घटे और कटोरता पैदा हो, तथा स्थूल जीवन की तृष्णा बढ़े वही हिंसा की दोषरूपता है। और जिससे उक्त कटोरता न बढ़े, एवं सहज प्रेममय वृत्ति व अंतर्मुख जीवन में जरा सी भी खलल न पहुँचे, तब भले ही देखने में हिंसा हो, लेकिन इसकी वही अदोषरूपता है।

असत्य का स्वरूप-

असदभिधानमनृतम् । ९।

असत् बोलना अनृत—असत्य है ।

ययि स्त्र में असत् कथन को असत्य कहा है, तथांपि उसका भाव विशाल होने से उसमें असत्-चिन्तन, असत्-आचरण इन सभी का समावेश हो जाता है। इसीलिए असत्-चिन्तन, असत्-भाषण और असत्-आचरण—ये सभी असत्य दोष में आ जाते हैं। जैसे आहेंसा की व्याख्या में 'प्रमोत्तयोग' विशेषण लगाया है, वैसे ही असत्य तथा अदत्तादानादि वाकी के दोषों की व्याख्या में भी इस विशेषण को समझ लेना चाहिए। इसीसे प्रमत्तयोग पूर्वक जो असत् कथन है वह असत्य है, यह असत्य दोष का फलित अर्थ होता है।

'असत्' शब्द के मुख्य दो अर्थ करने से यहाँ काम चल जाता है—

- जो वस्तु अस्तित्व रखती हो उसका बिलकुल निषेध करनाः अथवा निषेध न भी करे, लेकिन जिस रूप में वस्तु हो, उसको उस रूप में न कह कर अन्यथा कथन करना—वह असत् है।
- २. गर्हित—अमत् अर्थात् जो सत्य होने पर भी दूसरे को पीड़ा पहुँचावे, ऐसे दुर्भावयुक्त हो, तो वह असत् है।

पहले अर्थ के अनुभार पास में पूँजी होने पर भी जब लेनदार माँगे, तब कह देना कि कुछ भी नहीं है—यह असत्य है। इसी प्रकार पास में पूँजी है --यह स्वीकार कर लेने पर भी लेनदार सफल न हो सके इस तरह का बयान देना —यह भी असत्य है।

१. अब्रह्म में 'प्रमत्तयोग' विशेषण नहीं लगाना चाहिए; क्योंकि यह दोष शप्रमत्त दशा में संभव ही नहीं है । इसीलिए तो ब्रह्मचर्य को निरपवाद कहा है । विशेष खुलासे के लिए देखों गुजराती में 'जैन दृष्टिए ब्रह्मचर्य' सामक नियन्ध।

दूसरे अर्थ के अनुसार किसी भी अनपढ़ या नासमझ को नीचा दिखलाने के लिए अथवा ऐसे ढंग से कि जिससे उसे दुःख पहुँचे, सत्य होने पर भी 'अनपढ़' या 'नासमझ' ऐसा वचन कहना भी आसत्य है।

असत्य के उक्त अर्थ पर से सत्य व्रतधारी के लिए निम्न अर्थ फलित होते हैं:

- १. प्रमत्तयोग का त्याग करना ।
- २. मन, वचन और काय की प्रवृत्ति में एकरूपता रखना ।
- ३. सत्य होने पर भी दुर्भाव से अप्रिय न चिन्तना, न बोलना और न करना । ९ ।

चोरी का स्वरूप-

## अदत्तादानं स्तेयम् । १०।

बिना दिये लेना - वह स्तेय अर्थात् चोरी है।

जिस वस्तु पर किसी दूसरे की मालिकी हो, भले ही वह वस्तु तृण समान या बिलकुल मूल्य रहित हो, पर उसके मालिक की आजा के बिना चौर्य बुद्धि से प्रहण करने को स्तेय कहते हैं।

इस व्याख्या पर से अचौर्य व्रतधारी के लिए निम्न अर्थ फलित होते हैं:

- १. किसी भी वस्तु की तरफ ललचा जानेवाली वृत्ति को हटाना ।
- २. जब तक ललचाने की आदत न छूटे, तब तक अपने लालच की वस्तु न्यायपूर्वक अपने आप ही प्राप्त करना और दूसरे की वैसी वस्तु को आज्ञा के बिना लेने का विचार तक न करना । १० ।

अब्रह्म का स्वरूप-

मैथुनमब्रह्म । ११। मैथुन प्रवृत्ति - अब्रह्म है । मैथुन का अर्थ मिथुन की प्रवृत्ति है। 'मिथुन' शब्द सामान्य लग से 'स्त्री और पुरुष का 'जोड़ा' के अर्थ में प्रिक्षिद्ध है। फिर भी इसका अर्थ जरा विस्तृत करने की जरूरत है। जोड़ा स्त्री-पुरुष का, पुरुष-पुरुष का, या स्त्री-स्त्री का हो सकता है। और वह सजातीय—मनुष्य आदि एक जाति का, अयवा विजातीय—मनुष्य, पशु आदि भिन्न भिन्न जाति का भी हो सकता है। ऐसे जोड़े की काम राग के आवेश से उत्पन्न मानसिक, वाचिक अयवा कायिक कोई भी प्रवृत्ति भैथुन अर्यात् अन्नह्म कहलाती है।

प्र—जहाँ पर जोड़ा न हो; और स्त्री या पुरुष में से कोई एक ही व्यक्ति कामराग के आवेश में जड़ वस्तु के आलम्बन से अथवा अपने इस्त आदि अवयवों द्वारा मिथ्या आचार का सेवन करे, तो ऐसी चेष्टा को ऊपर की व्याख्या के अनुसार क्या मैथुन कह सकते हैं ?

उ॰ — हाँ, अवश्य । क्योंकि मैथुन का असली भावार्थ तो काम-रागजनित कोई भी चेष्टा ही है। यह अर्थ तो किसी एक व्यक्ति की वैसी दुश्चेष्टाओं में भी लागू हो सकता है। अतः उसमें भी मैथुन का दोष है ही।

प्र० — मैथुन को अब्रह्म कहा गया है, उसका क्या कारण है ?

उ० — जो ब्रह्म न हो वह अब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है: जिसके पालन और अनुसरण से सद्गुणों की वृद्धि हो। जिस और जाने से सद्गुणों की वृद्धि हो। जिस और जाने से सद्गुणों की वृद्धि न हो, बित्क दोषों का ही पोषण हो — वह अब्रह्म है। मैथुन प्रवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति है कि उसमें पड़ते ही सारे दोषों का पोषण और सद्गुणों का हास शुरू हो जाता है। इसीलिए मैथुन को अब्रह्म कहा गया है। ११।

परिग्रह का स्वरूप-

मुर्च्छा परिग्रहः । १२।

मूच्छा ही परित्रह है।

मूर्छा का अर्थ आसिक्त है। वस्तु छोटी, बड़ी, जड़, चेतन, बाह्य या आन्तरिक चाहे जो हो और कदाचित् न भी हो, तो भी उसमें बंघ जाना; अर्थात् उसकी लगन में विवेक खो बैठना परिग्रह है।

प्र०—हिंसा से परिग्रह तक के पाँच दोषों का स्वरूप ऊपर से देखने से भिन्न मालूम पड़ता है, पर सूक्ष्मता से विचार करने पर उसमें कोई खास भेद नहीं दीखता। कारण यह है कि इन पाँच दोषों के दोषरूपता का आधार सिर्फ राग, द्वेष और मोह है। तथा राग, द्वेष और मोह ही हिंसा आदि वृत्तियों का जहर है, और इसी से वे वृत्तियाँ दोष कहलाती हैं। यदि यह कथन सल्य हो, तब राग-द्वेष आदि ही दोष हैं, इतना कहना ही काफी होगा। फिर दोष के हिंसा आदि पाँच या न्यूनाधिक भेदों का वर्णन किस लिए किया जाता है ?

उ॰—निःसन्देह कोई भी प्रवृत्ति राग, द्वेष आदि के कारण ही होती है। अत: मुख्यहप से राग, द्वेष आदि ही दोष हैं, और इन दोषों से विरत होना ही एक मुख्य वत है। ऐसा होने पर भी जब राग, द्वेष आदि के त्याग का उपदेश देना हो, तब उनसे होनेवाली प्रवृत्तियों को समझाकर ही उन प्रवृत्तियों तथा उनके प्रेरक राग, द्वेष आदि के त्याग करने को कह सकते हैं। स्थूल दृष्टिवाले लोगों के लिए दूसरा कम अर्थात् सीधे राग, द्वेषादि के त्याग का उपदेश शक्य नहीं है। राग-द्वेष से पैदा होनेवाली असंख्य प्रवृत्तियों में से हिंसा, असत्य आदि मुख्य हैं। और वे प्रवृत्तियों ही मुख्यहप से आध्यात्मिक या लौकिक जीवन को कुरेद डालती हैं। इसीलिए हिंसा आदि प्रवृत्तियों को पाँच भागों में विभाजित करके पाँच दोषों का वर्णन किया गया है।

दोषों की इस संख्या में समय समय पर और देश भेद से परि-वर्तन होता आया है और होता रहेगा; फिर भी संख्या और स्थूल नाम के मोह में न पड़ कर खास तौर से इतना समझ लेना चाहिए कि इन प्रवृत्तियों के द्वारा राग, द्वेष और मोह रूप दोषों का खाग करना ही स्तृत्तित किया है। इसी कारण हिंसा आदि पाँच दोषों में कौनसा दोष प्रधान है, किसका पहले त्याग करना चाहिए और किसका बाद में यह सवाल ही नहीं रहता। हिंसा दोष की विशाल व्याख्या में असस्य आदि सभी दोष समा जाते हैं। इसी तरह असस्य या चोरी आदि किसी भी दोष की विशाल व्याख्या में बाकी के सब दोष समा जाते हैं। यही कारण है कि अहिंसा को मुख्य धर्म मानने वाले हिंसादोष में असस्यादि सब दोषों को समा लेते हैं, और सिर्फ हिंसा के त्याग में ही दूसरे सभी दोषों का त्याग भी समझते हैं; तथा सत्य को परम धर्म मानने वाले असस्य में बाकी के सब दोषों को घटा कर सिर्फ असस्य के त्याग में ही सब दोषों का त्याग समझते हैं। इसी प्रकार संतोष, ब्रह्मचर्य आदि को मुख्य धर्म मानने वाले भी करते हैं। १२।

यथार्थरूप में बती बनने की प्राथमिक योग्यता-

#### निःशल्यो व्रती । १३ ।

शल्य रहित ही व्रती हो सकता है।

अहिंसा, सत्य आदि वर्तों के लेने मात्र से कोई सच्चा वर्ती नहीं जन सकता। सचा वर्ती होने के लिए छोटी से छोटी और सबसे पहली एक ही दार्त है। वह दार्त यह है कि 'शत्य' का त्याग करना। संक्षेपतः शत्य तीन हैं: १. दम्भ-कपट, ढोंग अथवा ठगने की बृत्ति, २. निदान-भोगों की लालसा, ३. मिथ्यादर्शन- सत्य पर श्रद्धा न लाना अथवा असत्य का आश्रह। ये तीनों मानसिक दोष हैं। जब तक ये पहते हैं, मन और शरीर दोनों को कुरेद डालते हैं, और आत्मा कभी

स्वस्य नहीं रह सकता। इसिलए शल्ययुक्त आत्मा किसी कारण से बता ले भी ले, लोकिन वह उनके पालन में एकाम नहीं बन सकता। जैसे शरीर के किसी भाग में काँटा या वैसी ही दूसरी कोई तीक्ष्ण वस्तु चुमे तो वह शरीर और मन को अस्वस्य बना डालती है, और आत्मा को किसी भी कार्य में एकाम नहीं होने देती; वैसे ही उक्त मानसिक दोष भी उसी प्रकार की व्यमता पैदा करते हैं। इसीलिए उनका त्याग बती बनने के लिए प्रथम शर्त के रूप में रक्खा गया है। १३।

व्रती के भेद-

## अगार्यनगारक्च । १४।

वती के अगारी—गृहस्य और अनगार—स्यागी, ऐसे दो भेदा संभव है।

प्रत्येक त्रतथारी की योग्यता एकसी नहीं होती । इसीलिए योग्यता के तारतम्य के अनुसार संक्षेप में त्रती के यहाँ दो भेद वतलाए गए हैं व र अगारी, र अनगार। अगार घर को कहते हैं। जिसका घर के साथ संबन्ध हो वह अगारी है। अगारी अर्थात् ग्रहस्थ। जिसका घर के साथ संबन्ध न हो उसे अनगार अर्थात् त्यागी, मुनि कहते हैं।

यद्यिप अगारी और अनगार इन दोनों दान्दों का सीधा अर्थ घर के बसना या न बसना ही है। लेकिन यहाँ तो इनका तात्पर्य लेना है, और यह वह कि विषयतृष्णा रखने वाला—अगारी, तथा जो विषयतृष्णा से मुक्त हो—वह अनगार। इस तात्पर्यार्थ के लेने से फलितार्थ यह निकलता है कि कोई घर में बसता हुआ भी विषयतृष्णा से मुक्त हो, तो वह अनगार ही है। तथा कोई घर छोड़कर जंगल में जा बसे, लेकिन विषयतृष्णा हो मुक्त न हों तो वह अगारी ही है। अगारीपन और

अनगारपन की सची एवं मुख्य कसौंटी एक यही है, तथा उसके आधार पर ही यहाँ बती के दो भेद किये गए हैं।

प्र॰—यदि विषयतृष्णा के होने से अगारी होता है, तो फिर उसे खती कैसे कह सकते हैं ?

उ०—स्थूल दृष्टि से । जैसे कोई आदमी अपने घर आदि किसी गिनयत स्थान में ही रहता है और फिर भी वह अमुक शहर में रहता है— रिसा व्यवहार अपेक्षाविशेष से करते हैं, इसी तरह विषयतृष्णा के रहने पर भी अल्पांश में बत का संबन्ध होने के कारण उसे बती भी कह सकते हैं। १४।

#### अगारी त्रती का वर्णन

अणुत्रतोऽगारी । १५ । दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकपौषधोपवासोपभोग-परिभोगपरिमाणाऽतिथिसंविभागत्रतसंपन्नश्च । १६ । मारणान्तिकीं संलेखनां चोषिता । १७ ।

अणुत्रतघारी अगारी त्रती कहलाता है।

वह व्रती दिग्विरति, देशविरति अनर्थदण्डविराति, सामायिक, पौष-श्वीपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण, और अतिथिसंविभाग इन व्रतों से भी संपन्न होता है।

तया वह मारणान्तिक संलेखना का भी आराधक होता है।

जो अहिंसा आदि वर्तों को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने में समर्य ज हो, फिर भी त्यागश्चित्त युक्त हो, तो वह गृहस्य मर्यादा में रहकर अपनी त्यागश्चित्त के अनुसार इन वर्तों को अल्पांश में स्वीकार करता है। ऐसा गृहस्य अणुवतधारी आवक कहलाता है। संपूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने वाले वतों को महावत कहते हैं । उनके स्वीकार की प्रतिज्ञा में संपूर्णता के कारण तारतम्य नहीं रक्खा जाता। परन्तु जब वर्तों को अल्पांश में स्वीकार किया जाता है, तब अल्पता की विविधता के होने से तिद्विषयक प्रतिज्ञा भी अनेक रूप में पलग-अलग ली जाती है। ऐसा होने पर भी एक एक अणुवत की विविधता में न जाकर सूत्रकार ने सामान्य रीति से ग्रहस्थ के अहिंसा आदि वर्तों का एक एक अणुवत के रूप में वर्णन किया है। ऐसे अणुवत पाँच हैं, जो मूलभूत अर्थात् लाग के प्रथम स्तम्मरूप होने से मूलगुण या मूलवत कहलाते हैं। इन मूलवतों की रक्षा, पृष्टि अथवा शुद्धि के निमित्त ग्रहस्थ दूसरे भी अनेक वत स्वीकार करता है; जो उत्तरगुण या उत्तरवत के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उत्तरवत यहाँ संक्षेप में सात बतलाए हैं। तथा ग्रहस्थ वर्ती जीवन के अन्तिम समय में जो एक वत लेने के लिए।

१. सामान्यतः भगवान महावीर की समग्र परम्परा में अणुत्रतों की पाँच संख्या, उनके नाम, तथा कम में कुछ भी अन्तर नहीं है। हां, दिगम्बर परम्परा में कितने ही आचायों ने रात्रिभोजन के त्याग को छठे अणुत्रत के रूप में गिनाया है। परन्तु उत्तरगुण रूप में माने हुए श्रावक के त्रतों के वारे में प्राचीन तथा नवीन अनेक परम्पराएँ हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में दिग्विरमण के बाद उपभोगपिरभोग परिणामत्रत को न गिनाकर देशविरमणत्रत को गिनाया है। जब कि आगमों में दिग्विरमण के बाद उपभोगपिरभोगपिरमाण त्रत गिनाया है। तथा देशविरमणत्रत सामायिक त्रत के बाद गिना है। ऐसे कम भेद के रहते भी जो तीन त्रत गुणत्रत के रूप में और चार त्रत शिक्षात्रत के रूप में माने जाते हैं, उनमें कुछ भी अन्तर नहीं देखा जाता। उत्तरगुणों के विषय में दिगम्बर संप्रदाय में भिन्न भिन्न छः परम्पराएँ देखने में आती हैं। कुन्दकुन्द, उमाखातीय, समन्तभद्र, खामी कार्तिकेय, जिनसेन और वसुनन्दी—इन आचार्यों की भिन्न भिन्न मान्यताएँ हैं। इस मतभेद में कहीं नाम का, कहीं कम का, कहीं संख्या का और कहीं पर अर्थविकास का

प्रेरित होता है, वह संलेखना के नाम से प्रसिद्ध है। उसका भी यहाँ निर्देश है। इन सभी वर्तों का खरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है:

- १. छोटे बड़े प्रत्येक जीव की मानसिक, वाचिक, कायिक हिंसा का पूर्णतया त्याग न हो सकने के कारण अपनी निश्चित पाँच अणुव्रत की हुई गृहस्थमर्यादा, जितनी हिंसा से निभ सके उससे अधिक हिंसा का त्याग करना अहिंसाणुव्रत है।
- २-५. इसी तरहं असत्य, चोरी, कामाचार और परिप्रह का अपनी परिस्थिति के अनुसार मर्यादित लाग करना क्रमशः सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अणुत्रत हैं।
  - ६. अपनी त्यागवृत्ति के अनुसार पूर्व, पश्चिम आदि सभी दिशाओं का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर हरतरह के तीन गुणवत अधर्म कार्य से निवृत्ति धारण करना दिग्विरति वत है।
- ७. सर्वदा के लिए दिशा का परिमाण निश्चित कर लेने के बाद भी उसमें से प्रयोजन के अनुसार समय समय पर क्षेत्र का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर अधर्म कार्य से सर्वया निवृत्त होना देशविरित वत है।
- ८. अपने भोगरूप प्रयोजन के लिए होने वाले अधर्म व्यापार के अलावा बाकी के संपूर्ण अधर्म व्यापार से निवृत्त होना, अर्थात् कोई निर्थक प्रवृत्ति न करना अनर्थदण्डविरित व्रत है।

भेद है। यह सब खुलासा जानने के लिए बाबू जुगलिकशोर जी मुख्तार की 'जैनाचार्यों का शासन-भेद? नामक पुस्तक, पृ० २१ से आगे अवस्य पढ़नी चाहिए। प्रकाशक-जैनग्रन्थरताकर कार्यालय, हीराबाग, बम्बई।

- १. काल का अभिग्रह लेकर अर्थात् अमुक समय तक अधर्म प्रवृत्ति का त्याग करके धर्मप्रवृत्ति में स्थिर होने का अभ्यास चार शिक्षात्रत करना सामायिक त्रत है।
- १०. अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या दूसरी कोई भी तिथि में उपवास घारण करके और सब तरह की शरीर विभूषा का त्याग करके धर्म जागरण में तत्पर रहना पौषधोपवास व्रत है।
- ११. जिसमें अधिक अधर्म संभव हो एसे खान-पान, गइना, कपड़ा, वर्तन आदि का खाग करके अल्प अधर्म वाली वस्तुओं का भी भोग के लिए परिमाण बांधना उपभोगपरिभोगपरिमाण व्रत है।
- १२. न्याय से उपार्जित और जो खप सके ऐसी खान-पान आदि के योग्य वस्तुओं का इस रीति से शुद्ध भिक्तभाव पूर्वक सुपात्र को दान देना जिससे कि उभय पक्ष को लाभ पहुँचे अतिथिसंविभाग व्रत है।

कषाय का अन्त करने के लिए उसके निर्वाहक और पोषक कारणों को घटाते हुए कषाय को मन्द बनाना— संलेखना है। यह संलेखना वत वर्तमान शरीर का अन्त होने तक लिया जाता है। अतः इसको मारणान्तिक संलेखना कहते हैं। संलेखना वत को ग्रहस्य भी श्रद्धापूर्वक स्वीकार करके उसका संपूर्णरूप से पालन करते हैं, इसीलिए उन्हें इस वत का आराधक कहा है।

- प्र० संलेखना वत को धारण करनेवाला अनशन आदि द्वारा शरीर का अन्त करता है, यह तो आत्महत्या हुई। तथा आत्महत्या तो स्विहिंसा ही है, तब फिर इसको वत मानकर त्यागधर्म में स्थान देना कहाँ तक उचित है ?
- उ॰—भले ही देखने में दुःख हो या प्राणनाश-पर इतने मात्र से ही यह वत हिंसा की कोटि में नहीं आ सकेगा। यथार्थ हिंसा का

स्वरूप तो राग, द्वेष तथा मोह की वृत्ति से ही बनता है। संलेखना बत में प्राणनाश है, पर वह राग, द्वेष तथा मोह के न होने के कारण हिंसा की कोटि में नहीं आता; उल्टा निमोहत्व और वीतरागत्व साधने की भावना में से ही यह बत पैदा होता है और इस भावना की सिद्धि के प्रयत्न के कारण ही यह बत पूर्ण बनता है। इसलिए यह िंसा नहीं है, बल्कि शुभध्यान अथवा शुद्धध्यान की कोटि में रखने योग्य होने से इसको स्थानधर्म में स्थान प्राप्त है।

प्र० — कमलपूजा, भैरवजप, जलसमाधि आदि अनेक तरह से जैनेतर पन्थों में प्राणनाश करने की और उनको धर्म मानने की प्रथाएँ चाल थीं, और हैं, उनमें और संलेखना की प्रथा में क्या अन्तर है ?

उ०—प्राणनाश की स्थूल दृष्टि से भले ही ये समान दिखें, लेकिन भेद तो उनके पीछे रही हुई भावना में ही हो सकता है। कमलपूजा वगैरह के पीछे कोई भौतिक आशा या दूसरा प्रलोभन न हो और सिर्फ भाक्ति का आवेश या अर्पण की वृत्ति हो ऐसी स्थिति में और वैसे ही आवेश या प्रलोभन से रिहत संलेखना की स्थिति में अगर फर्क कहा जा सकता है, तो यही कि भिन्न भिन्न तत्त्वज्ञान पर अवलिम्बत भिन्न भिन्न उपासनाओं में रही हुई भावनाओं का। जैन उपासना का भ्येय उसके तत्त्वज्ञान के अनुसार परार्पण या परप्रसन्नता नहीं है, परन्तु आत्मशोधन मात्र है। पुराने समय से चली आती हुई धर्म्य प्राणनाश की विविध प्रयाओं का उसी ध्येय की दृष्टि से संशोधित रूप जो कि जैन संप्रदाय में प्रचलित है, संलेखना वत है। इसी कारण संलेखना वत का विधान खास संयोगों में किया गया है।

जब जीवन का अन्त निश्चित रूप से समीप मासूम पड़े, धर्म और आवश्यक कर्तन्यों का नाश होता हो, इसी प्रकार जब कि किसी तरह का भी दुर्ध्यान न हो, ऐसी स्थिति में ही यह व्रत विधेय माना गया है। १५-१७।

सम्यग्दर्शन के अतिचार-

### शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साऽन्य दृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दष्टेरतिचाराः । १८।

शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, और अन्यदृष्टिसंस्तवः ये सम्यग्दर्शन के पाँच अतिचार हैं।

ऐसे स्खलनं, जिनसे कि कोई भी स्वीकार किया हुआ गुण मिलन हो जाता है और धीरे धीरे हास को प्राप्त हो कर नष्ट हो जाता है, उन स्खलनों को ही अतिचार कहते हैं।

सम्यक्तव ही चारित्र धर्म का मूल आधार है। उसकी शुद्धि पर ही चारित्र की शुद्धि अवलम्बित है। इसलिए जिनसे सम्यक्तव की शुद्धि में विद्य पहुँचने की संभावना है, ऐसे अतिचारों का यहाँ पाँच भागों में वर्णन किया है, वे निम्नानुसार हैं:

१. आईत प्रवचन की दृष्टि स्वीकार करने के बाद उसमें वार्णत अनेक सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदार्थों (जो सिर्फ केवलज्ञानगम्य तथा आगमगम्य हों) के विषय में शङ्का करना कि 'वे ऐसे होंगे या नहीं ?' यह शङ्कातिचार है। संशय और तत्पूर्वक परीक्षा का जैन तत्त्वज्ञान में पूर्णतया स्थान होने पर भी यहाँ जो शङ्का को अतिचार रूप से बतलाया है, इसका तात्पर्य इतना ही है कि तर्कवाद के पार के पदार्थों को तर्क दृष्टि से कसने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सिर्फ अद्धागम्य प्रदेश को बुद्धिगम्य न कर सकेगा, जिससे अन्त में वह बुद्धिगम्य प्रदेश को भी छोड़ बैठेगा। अतः जिससे साधना के विकास में वाधा आती हो, वैसी शङ्का ही आतिचार रूप में त्याज्य है।

- २. ऐहिक ओर पारलैकिक विषयों की अभिलाषा करना ही कांक्षा है। यदि ऐसी कांक्षा होगी, तो साधक गुणदोष का विचार किये बिना ही जब चाहे अपने सिद्धान्त को छोड़ देगा; इसीलिए उसको अतिचार दोष कहा गया है।
- ३. जहाँ भी मतभेद या विचारभेद का प्रसंग उपस्थित हो, वहाँ पर अपने आप कुछ भी निर्णय न करके सिर्फ मितमन्दता के कारण यह सोचना कि 'यह बात भी ठींक है और वह बात भी ठींक हो सकती है'। इस प्रकार बुद्धि की अस्थिरता ही विचिकित्सा है। बुद्धि की ऐसी अस्थिरता साधक को किसी एक तत्त्व पर कभी भी स्थिर नहीं रहने देती; इसीलिए यह अतिचार है।

४-५ जिसकी दृष्टि मिथ्या हो, उसकी प्रशंसा करना या उससे परिचय करना ये अनुक्रम से मिथ्यादृष्टिप्रशंसा और मिथ्यादृष्टिसंस्तव नामक अतिचार हैं। भ्रान्तदृष्टि रूप दोष से युक्त व्यक्तियों में भी कई बार विचार, त्याग आदि गुण पाये जा सकते हैं। गुण और दोष का भेद किये बिना ही उन गुणों से आकृष्ट हो कर वैसे व्यक्ति की प्रशंसा करने अथवा उससे परिचय करने से अविवेकी साधक का सिद्धान्त से स्खिलत होने का डर रहता है। इसीसे अन्यदृष्टिप्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव को अतिचार माना है। मध्यस्थता और विवेकपूर्वक गुण को गुण और दोष को दोष समझने वाले साधक के लिए भी उक्त प्रकार के प्रशंसा और संस्तव हानिकारक होते ही हैं ऐसा एकान्त नहीं है।

उक्त पाँच अतिचार वर्ती श्रावक और साधु दोनों के लिए समानः हैं; क्योंकि सम्यक्त दोनों का साधारण धर्म है। १८।

वत और शील के अतिचारों की संख्या और अनुक्रम से उनका वर्णन— व्रतशिलेषु पश्च पश्च यथाक्रमम् । १९। बन्धवधच्छाविच्छेदाऽतिभारारोपणाऽन्नपान-निरोधाः । २० । मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखिकयान्यासा-पहारसाकारमन्त्रभेदाः । २१। स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिक-मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः । २२ । परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीताऽपरिगृहीतागमना-ऽनङ्गकीडातीत्रकामाभिनिवेशाः । २३। क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमा-णातिक्रमाः । २४ उध्योधस्तिर्यग्व्यतिकमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर्धानानि । २५। आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्रस्रक्षेपाः । २६ । कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोप-भोगाधिकत्वानि । २७। योगदुष्प्रणिधानाऽनादरस्मृत्यनुपस्थापनानि । २८। अप्रत्यवेक्षिताऽप्रमाजितोत्सर्गादाननिश्चेपसंस्तारोपक्रम-गाऽनादरस्मृत्यनुपस्थापनानि । २९। सचित्तसंबद्धसंभिश्राभिषवदुष्पकाहाराः । ३०। सचित्ति निश्लेपपिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालाति-क्रमाः । ३१। जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानकर-णानि । ३२ ।

त्रतों और शीलों में पाँच पाँच अतिचार हैं। वे अनुक्रम से इसा प्रकार है--

बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार का आरोपण और अन्न-पान का निरोध ये पाँच अतिचार प्रथम अणुवत के हैं।

मिथ्योपदेश, रहस्याभ्याख्यान, कूटलेखिकया, न्यासापहार और साकारमन्त्रभेद ये पाँच अतिचार दूसरे अणुव्रत के हैं।

स्तेनप्रयोग, स्तेन-आहतादान, विरुद्ध राज्य का अतिक्रम, हीन-अधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक न्यवहार ये पाँच तीसरे अणुव्रत के अतिचार हैं।

परविवाहकरण, इत्वरपारियहीतागमन, अपरियहीतागमन, अनक्किडा और तीनकामाभिनिवेश ये पाँच अतिचार चौथे अणुवत के हैं।

क्षेत्र और वस्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य और सुवर्ण के प्रमाण का अतिकम, धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी-दां के प्रमाण का अतिकम, एवं कृष्य के प्रमाण का अतिकम ये पाँच अतिचार पाँचवें अणुवत के हैं।

ऊर्ध्वन्यतिकम, अधीन्यतिकम, तिर्यग्न्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तर्घान ये पाँच अतिचार छठे दिग्विरति वत के हैं।

आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, पुरलक्षेप ये पाँच आतिचार सातवें देशविरति वत के हैं।

कन्दर्प, कौरकुच्य, मौखर्य, असमीक्ष्य-अधिकरण और उपभोग का अधिकत्व ये पाँच अतिचार आठवें अनर्थदण्डविरमण वत के हैं।

कायदुष्पणिधान, वचनदुष्पणिधान, मनोदुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृति का अनुपरथापन ये पाँच अतिचार सामायिकवत के हैं।

अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित में उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित में आदान-निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित संस्तार का उपक्रम, अनादर और स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार पौषध-जत के हैं।

सचित आहार, सचित्तसंत्रद्ध आहार, सचित्तसंमिश्र आहार, अभिषव आहार और दुष्पक आहार ये पाँच अतिचार भोगोपभोग वत के हैं।

सचित्त में निक्षेप, सचित्तिपिधान, परन्यपदेश, मात्सर्य और कालाति-कम ये पाँच अतिचार अतिथिसंविभागत्रत के हैं।

जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदानकरण ये मारणान्तिक संलेखना के पाँच अतिचार हैं।

जो नियम श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक स्वीकार किया जाता है, उसे बत कहते हैं। इस अर्थ के अनुसार श्रायक के बारह बत बत शब्द में आ जाते हैं, फिर भी यहाँ बत और शील इन दो शब्दों का प्रयोग करके यह स्वित किया गया है कि चारित्र धर्म के मूल नियम अहिंसा, सत्य आदि पाँच हैं; और दिग्विरमण आदि बाकी के नियम तो इन मूल नियमों की पुष्टि के लिए ही हैं। हरएक बत और शील के जो पाँच पाँच अतिचार गिनाए हैं, वे मध्यम दृष्टि से समझने चाहिए; क्योंकि संक्षेप दृष्टि से तो इससे कम भी कल्पित किये जा सकते हैं, एवं विस्तार दृष्टि से पाँच से अधिक भी कहे जा सकते हैं।

चारित्र का मतलब है रागद्वेष आदि विकारों का अभाव साधकर समभाव का परिशीलन करना । चारित्र के इस मूल स्वरूप को सिद्ध करने के लिये आहिंसा, सत्य आदि जो जो नियम न्यावहारिक जीवन में उतारे जाते हैं, वे सभी चारित्र कहलाते हैं। न्यावहारिक जीवन देश, काल आदि की परिस्थिति तथा मनुष्य बुद्धि की संस्कारिता के अनुसार बनता है;

अतः उक्त परिस्थिति और संस्कारिता में परिवर्तन होने के साथ ही जीवन ब्यवहार भी बदलता रहता है। यही कारण है कि चारित्र का मूल स्वरूप एक होने पर भी उसके पोषक रूप से स्वीकार किये जाने वाले नियमों की संख्या तथा स्वरूप में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसीलिए श्रावक के वत, नियम भी अनेक तरह से भिन्न रूप में शास्त्रों में मिलते हैं और भिविष्य में भी परिवर्तन होता ही रहेगा। इतने पर भी यहाँ प्रन्यकार ने आवक धर्म के तेरह ही भेद मानकर उनमें से प्रत्येक के अतिचारों का कथन किया है। जो कमशः निम्न प्रकार से हैं-

 किसी भी प्राणी को अपने इष्ट स्थान में जाते हुए रोकना या जाँधना - बन्ध है। डंडा या चाबुक आदि से प्रहार करना वध है। ३. कान, नाक, चमड़ी आदि अवयवों का भेदन अहिंसावत के या छेदन- छ।वेच्छेद है। ४. मनुष्य या पशु आदि अतिचार पर उसकी शाक्ति से ज्यादा बोझ लादना-अतिभार-आरोपण है। ५. किसी के खानपान में रुकावट डालना-यह अन्नपान का निरोध है। किसी भी प्रयोजन के बिना ब्रतधारी गृहस्य इन दोषों को कदापि सेवन न करे, ऐसा उत्सर्ग मार्ग है; परन्तु घर-ग्रहस्थी का कार्य आ पड़ने पर विशेष प्रयोजन के कारण यदि इनका सेवन करना ही पड़े, त्तव भी कोमल भाव से ही काम लेना चाहिए। १९,२०।

१. सचा झुठा समझाकर किसी को उलटे रास्ते डालना मिध्या उपदेश है। २. राग में आकर विनोद के लिए किसी पति, पत्नी को अथवा तथा अन्य स्नेहियों को अलग कर देना, अथवा सत्यवत के किसी के सामने दूसरे पर दोषारोप करना-रइस्याभ्या-अतिचार ख्यान है। ३. मोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा ग्रुठी लिखा-पदी करना तथा खोटा सिका चलाना आदि क्टलेखिकया है। ४. कोई धरोहर रखकर भूळ जाय, तो उसकी भूळ का लाभ उटाकर योड़ी या बहत धरोहर को हजम कर जाना-न्यासापहार है। ५. आपस में प्रीति टूट जाय, इस खयाल से एक दूसरे की चुगली खाना, या किसी की ग्रप्त बात को प्रकट कर देना-साकारमंत्रभेद है। २१।

- १. किसी को चोरी करने के लिए स्वयं प्रेरित करना, या दूसरे के द्वारा प्रेरणा दिलाना, अथवा वैसे कार्य में सम्मत होना — स्तेनप्रयोग है। २. निजी प्रेरणा या सम्मति के विना कोई चोरी करके अस्तेयत्रत के कुछ भी लाया हो, उसे ले लेना स्तेन-आहतादान है। अतिचार ३. भिज-भिन्न राज्य वस्तुओं के आयात-निर्यात पर कुछ बन्धन लगा देते हैं, अयवा उन पर कर आदि की व्यवस्था कर देते हैं, राज्य के ऐसे नियमों का उहंघन करना विरुद्धराज्यातिक्रम है। ४. न्यूना-धिक नाप, बाँट या तराजू आदि से लेन देन करना हीनाधिक मानोरमान है। ५. असली के बदले बनावटी वस्तु को चलाना—प्रतिरूपकव्यवहार कहलाता है। २२।
- १. निजी संतित के उपरांत कन्यादान के फल की इच्छा से अयवा स्नेह संबन्ध से दूसरे की संतित का विवाह कर देना-परिववाहकरण है। २. किसी दूसरे ने अमुक समय तक वेश्या या वैसी ब्रह्मचर्य वत के साधारण स्त्री को स्वीकार किया हो, तो उसी अतिचार कालावधि में उस स्त्री का भोग करना इत्वरपरिण्ही-तागमन है। ३. वेश्या हो, जिसका पति विदेश गया हो ऐसी स्त्री हो अयवा कोई अनाय हो या जो किसी पुरुष के कब्जे में न हो, उसका उपभोग करना-अपरिगृहीतागमन है। ४. अस्वाभाविक राति से जो

<sup>&#</sup>x27; १. इसके बारे में विशेष व्याख्या के लिए देखो 'जैन दृष्टिए ब्रह्मचर्य-नो विचार नाम का गुजराती निवन्ध ।

स्रष्टिविरुद्ध काम का सेवन अनङ्गकीड़ा है। ५. बार बार उद्दीपन करके विविध प्रकार से कामकीड़ा करना तीनकामाभिलाय है। २३।

१. जो जमीन खेती-चाड़ी के लायक हो वह क्षेत्र और जो रहने
योग्य हो वह वास्तु; इन दोनों का प्रमाण निश्चित करने के बाद लोभ में
आकर उनकी मर्यादा का अतिक्रमण करना क्षेत्रवास्तु
अतिचार
प्रमाणातिकम है। २. घड़े हुए या बिना घड़े हुए
चाँदी और सोने दोनों का व्रत लेते समय जो
प्रमाण निश्चित किया हो, उसका उल्लंघन करना हिरण्यसुवर्ण-प्रमाणातिकम
है। २. गाय, मेंस आदि पशुरूप धन और गेहूँ बाजरी आदि धान्य के
स्वीकृत प्रमाण का उल्लंघन करना धनधान्य-प्रमाणातिकम है। ४. नौकर,
चाकर आदि कर्मचारी संबन्धी प्रमाण का अतिक्रमण करना दासीदासप्रमाणातिकम है। ५. अनेक प्रकार के वर्तनों और वस्त्रों का प्रमाण
निश्चित करने के बाद उनका अतिक्रमण करना कुप्यप्रमाणातिकम है। २४।

१. वृक्ष, पर्वत आदि पर चढ़ने की उँचाई का प्रमाण निश्चित करने के बाद लोभ आदि विकार के कारण प्रमाण की मर्यादा का मंग करना ऊर्ध्वव्यितिकम है। २, ३. इसी तरह नीचे विविद्यमण वर्त को अतिचार जाने तथा तिरछा जाने का प्रमाण निश्चित करके उसका मोहवश भन्न कर देना अनुकम से अधोव्यितिकम और तिर्यग्व्यितिकम हैं। ४. भिन्न भिन्न दिशाओं का भिन्न भिन्न प्रमाण स्वीकार करने के बाद कम प्रमाण वाली दिशा में मुख्य प्रसंग आ पड़ने पर दूसरी दिशा के स्वीकृत प्रमाण में से अमुक भाग घटाकर इष्ट दिशा के प्रमाण में वृद्धि कर लेना क्षेत्रवृद्धि है। ५. प्रत्येक नियम के पालन का आधार स्मृति पर है, ऐसा जान कर भी प्रमाद या मोह के कारण नियम के सक्ष्य या उसकी मर्यादा को भूल जाना स्मृत्यन्तर्धान है। २५।

१. जितने प्रदेश का नियम किया हो, उसके बाहर वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर स्वयं न जाकर संदेश आदि द्वारा दूसरे से उस वस्तु को मँगवा लेना आनयन-प्रयोग है। २. जगह संबन्धी स्वीकृत मर्यादा के बाहर काम पड़ने पर स्वयं न जाना और देशावकाशिक वत के अतिचार वसरे से ही उस वस्तु को मँगवाना, किन्तु नौकर आदि को आशा दे कर वहाँ बैठे-विठाए काम करा लेना प्रेष्यप्रयोग है। ३. स्वीकृत मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को बुला कर काम कराना हो, तब खाँसी आदि शब्द द्वारा उसे पास आने के लिए सावधान करना शब्दानुपात है। ४. किसी तरह का शब्द न कर के सिर्फ आकृति आदि शतला कर दूसरे को अपने पास आने के लिए सावधान करना रूपानुपात है। ५. कंकड़, ढेला आदि फेंक कर किसी को अपने पास आने के लिए सावधान करना रूपानुपात है। ५. कंकड़, ढेला आदि फेंक कर किसी को अपने पास आने के लिए सचना देना—पुदलक्षेप है। २६।

१. रागवश असम्य भाषण तथा परिहास आदि करना कन्दर्प है। २. परिहास व अनिष्ट भाषण के अतिरिक्त भाँड जैसी शारीरिक दुश्लेष्टाएँ करना कौत्कुच्य है। ३. निर्लजता से, अनर्थदंडिवरमण त्रत के अतिचार ४. अपनी आवश्यकता का विचार किये बिना ही अनेक प्रकार के सावद्य उपकरण दूसरे को उसके काम के लिये दिया करना असमीक्ष्याधिकरण है। ५. अपनी आवश्यकता से अधिक वस्न, आभूषण, तेल, चन्दन आदि रखना उपभोगाधिकत्व है। २७।

१. हाथ, पैर आदि अंगों को न्यर्थ और बुरी तरह से चलाते रहना कायदुष्प्रणिधान है। २. शन्दसंस्कार रहित तथा अर्थ रहित एवं हानिकारक भाषा बोलना वचनदुष्प्रणिधान है। सामायिक व्रत के अतिचार अर्थि मनोन्यापार करना मनोटुष्प्रणिधान है।

४, सामायिक में उत्साह का न होना अर्थात् समय होने पर भी प्रवृत्त न होना अथवा ज्यों खों करके प्रवृत्ति करना अनादर है। ५. एकाप्रता का अभाव अर्थात् चित्त के अन्यवस्थित होने से सामायिक की स्मृति का न रहना स्मृति का अनुपस्थापन है। २८।

१. कोई जीव है या नहीं, ऐसा आँखों से बिना देखे, एवं कोमल उपकरण से प्रमार्जन किये बिना ही जहाँ तहाँ मल, मूत्र, श्लेष्म आदि का त्याग करना यह अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमार्जित में पौषध व्रत के उत्सर्ग है। २. इसी प्रकार प्रख्येक्षण और प्रमार्जन अतिचार किये बिना ही लकडी, चौकी आदि वस्तुओं को लेना च रखना अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित में आदाननिक्षेप है। ३. प्रख-विक्षण एवं प्रमार्जन किये बिना ही संयारा-बिछोना करना या आसन िवछाना अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमार्जित संस्तार का उपक्रम है। ४. पौषघ में उत्साहरहित ज्यों त्यों करके प्रवृत्ति करना अनादर है। ५. पौषध कब और कैसे करना या न करना, एवं किया है या नहीं इत्यादि का स्मरण न रहना स्मृत्यनुपस्थापन है। २९।

रै. किसी भी तरह की वनस्पति आदि सचेतन पदार्थ का आहार करना सचित्त-आहार है। २, कठिन बीज या गुठली आदि सचेतन पदार्थ से युक्त बेर या आम आदि पके हुए फलों को भोगोपभोग वत के खाना सचित्तसंबद आहार है। ३. तिल, खसखस अतिचार आदि सचित वस्तु से मिश्रित लड्डू आदि का भोजन अथवा चींटी, कुंथु आदि से मिश्रित वस्तु को खाना सचित्तसंमिश्रण आहार है। ४ किसी भी किस्म के एक मादक द्रव्य का सेवन करना अथवा विविध द्रव्यों के मिश्रण से उत्पन्न मय आदि रस का सेवन करना अभिषव आहार है। ५. अधपके या ठींक न पके हुए को खाना दुष्पक आहार है। ३०।

र. खान-पान की देने योग्य वस्तु को काम में न आ सके ऐसीं बना देने की बुद्धि से किसी सचेतन वस्तु में रख देना सचित्तनिक्षेप है।

२. इसी प्रकार देय वस्तु को सचेतन वस्तु से ढाँकः अतिथियंविभाग देना सचित्तिपिघान है। ३. अपनी देय वस्तु को 'यह दूसरे की है' ऐसा कह कर उसके दान से अपने आपको मानपूर्वक बचा लेना परन्यपदेश है। ४. दान देते हुए भी आदर न रखना अथवा दूसरे के दानगुण की ईर्ध्या से दान देने के लिए

तैयार होना — मात्मर्थ है। ५. किसी को कुछ देना न पड़े इस आशया से भिक्षा का समय न होने पर भी खा-पी लेना कालातिकम है। ३१।

१. पूजा, सत्कार आदि विभूति देखकर उनके लालच में आकर जीवन को चाहना जीविताशंसा है। २. सेवा, सत्कार आदि करने के लिए किसी को पास आते न देखकर उद्वेग के कारण संलेखना नत के अतिचार मृत्यु को चाहना मरणाशंसा है। ३. मित्रों पर या मित्रतुल्य पुत्रादि पर स्नेह-बन्धन रखना मित्रानुराग है। ४. अनुभृत सुखों का स्मरण करके उन्हें ताजा बनाना सुखानुबन्ध है। तप व त्याग का बदला किसी भी तरह के भोग के रूप में चाहना निदानकरण है।

अपर जो अतिचार कहे गए हैं, उन सभी का यदि जानबूझकर अथवा विकता से सेवन किया जाय, तब तो वे व्रत के खण्डन रूप होकर अनाचार कहलाएँगे, और यदि भूल से असावधानी के कारण सेवन किये जायँ तब वे अतिचार होंगे। ३२।

दान का वर्णण-अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसर्गो दानम् । ३३ ।

#### विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्ताद्विशेषः । ३४ ।

अनुब्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है।

विधि, देयवस्तु, दाता और ग्राहक की विशेषता से दान की विशेषता है।

दानधर्म जीवन के समग्र सद्गुणों का मूल है; अतः उसका विकास 'पारमार्थिक दृष्टि से अन्य सद्गुणों के उत्कर्ष का आधार है, और व्यवहार इष्टि से मानवी व्यवस्था के सामंजस्य का आधार है।

दान का मतलवे है न्यायपूर्वक प्राप्त हुई वस्तु का दूसरे के लिए अपण करना। यह अपण करने वाले कर्ता और स्वीकार करने वाले दोनों का उपकारक होना चाहिए। अपण करने वाले का मुख्य उपकार तो यह है कि उस वस्तु पर से उसकी ममता हट जाय, और इस तरह उसे सन्तोष और समभाव की प्राप्ति हो। स्वीकार करने वाले का उपकार यह है कि उस वस्तु से उसकी जीवनयात्रा में मदद मिले, और परिणाम-स्वकृप उसके सद्गुणों का विकास हो।

सभी दान, दानरूप से एक जैसे होने पर भी उनके फल में तरतम-भाव रहता है। यह तरतमभाव दानधर्म की विशेषता के कारण होता है। और यह विशेषता मुख्यतया दानधर्म के चार अज्ञों की विशेषता के अनुसार होती है। इन चार अज्ञों की विशेषता निम्न प्रकार वर्णन की गई है।

विधि की विशेषता में देश, काल का औिचला ेश विधि की विशेषता और लेने वाले के सिद्धान्त को वाधा न पहुँचे ऐसी कल्पनीय वस्तु का अर्पण, इत्यादि बाता का

न्समावेश होता है।

द्रव्य की विशेषता में दी जाने वाली वस्तु के गुणों का समावेश होता है। जिस वस्तु का दान किया जावे, वह लेने वाले पात्र की जीवनयात्रा में पोषक हो कर परिणामतः उसके निजीव्या निजीव्या की विशेषता गुणविकास में निमित्त बननेवाली होनी चाहिए।

दाता की विशेषता में लेने वाले पात्र के प्रति श्रद्धा का होना, उसकी तरफ तिरस्कार या असूया का न होना, तथा दान है. दाता की विशेषता देते समय या बाद में विषाद न करना, इत्यादि दाता के गुणों का समावेश होता है।

दान लेने वाले का सत्पुरुषार्थ के लिए ही। ४. पात्र की विशेषता जागरूक रहना पात्र की विशेषता है। ३३, ३४।

# आठवाँ अध्याय

आस्रव के वर्णन के प्रसंग में वत और दान का वर्णन करके अव बन्धतत्त्व का वर्णन किया जाता है।

वन्धहेतुओं का निर्देश-

#### मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः । १ ।

मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच बन्ध के हेतु हैं।

बन्ध के स्वरूप का वर्णन अगले सूत्र में किया जाने वाला है। यहाँ तो उसके हेतुओं का ही निर्देश है। बन्ध के हेतुओं की संख्या के बार में तीन परंपराएँ देखने में आती हैं। एक परंपरा के अनुसार कवाय और योग ये दोनों ही बन्धहेतु हैं। दूसरी परंपरा मिध्यात्व, अविरति, कवाय और योग इन चार बन्धहेतुओं की है। तीसरी परंपरा उक्त चार हेतुओं में प्रमाद को बढ़ाकर पाँच बन्धहेतुओं का वर्णन करती है। इस तरह से संख्या और उसके कारण नामों में भेद रहने पर भी तात्त्विक दृष्टि से इन पंरपराओं में कोई भेद नहीं है। प्रमाद एक तरह का असंयम ही तो है, अतः वह अविरति या कवाय के अन्तर्गत ही है; इसी दृष्टि से कर्मप्रकृति आदि प्रन्थों में सिर्फ चार बन्धहेतु कहे गए हैं। बारीकी से देखने पर मिध्यात्व और असंयम ये दोनों कवाय के स्वरूप से अलग नहीं पढ़ते, अतः कवाय और योग इन दोनों को ही बन्धहेतु गिनाना प्राप्त होता है।

प्र०-यदि सचमुच ऐसा ही है, तब प्रश्न होता है कि उक्त संख्या-

उ० —कोई भी कर्मबन्ध हो, उस समय उसमें ज्यादा से ज्यादा जिन चार अंशों का निर्माण होता है, उनके अलग अलग कारण रूप से कषाय और योग ये दोनों ही हैं; क्योंकि प्रकृति एवं प्रदेश रूप अंशों का निर्माण तो, योग से होता है, और स्थिति एवं अनुभागरूप अंशों का निर्माण कषाय से होता है। इस प्रकार एक ही कर्म में उत्पन्न होने वाले उक्त चार अंशों के कारणों का विश्लेषण करने के विचार से शास्त्र में कषाय और योग इन दो बन्धहेतुओं का कथन किया गया है; और आध्यात्मिक विकास की चढ़ाव उतार वाली भूमिका स्वरूप गुणस्थानों में बँधने वाली कम प्रकृतियों के तरतमभाव के कारण की वतलाने के लिए मिथ्यात्व, अविराति, कषाय और योग इन चार वन्धि तुओं का कथन किया गया है। जिस गुणस्थान में उक्त चार में से जितने अधिक बन्धहेतु होंगे, उस गुणस्यान में कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी उतना ही अधिक होगा; और जहाँ पर ये बन्धहेतु कम होंगे, वहाँ पर कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी कम ही होगा। इस तरह मिथ्यात्व आदि चार हेतुओं के कथन की परंपरा अलग अलग गुणस्यानों में तरतमभाव को प्राप्त होने वाले कर्मबन्ध के कारण का खुलासा करने के लिए है; और कवाय एवं योग इन दो हेतुओं के कथन की परंपरा किसी भी एक ही कर्म में संभावित चार अंशों के कारण का पृथकरण करने के लिए हैं। पाँच यन्धहेतुओं की परंपरा का आशय तो चार की परंपरा से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है, और यदि हो भी, तो वह इतना ही कि जिज्ञास शिष्यों को वन्धहेतुओं का विस्तार से ज्ञान कराने के लिये।

#### बन्धहेतुओं की न्याख्या-

मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यादर्शन, जो सम्यम्दर्शन से उलटा होता है। सम्यग्दर्शन-वस्तु का तान्विक श्रद्धान होने से विपरीतदर्शन दो तरह

का फलित होता है। पहला वस्तुविषयक यथार्थ अद्भान मिथ्यात्व का अभाव और दूसरा वस्तु का अयथार्थ श्रद्धान । पहले और दूसरे में फर्क इतना ही है कि पहला विल्कुल मूट दशा में भी हो सकता है, जबिक दूसरा विचारदशा में ही होता है। विचारशिक का विकास होने पर भी जब अभिनिवेश के कारण किसी एक ही दृष्टि को पकड़ लिया जाता है, तब विचारदशा के रहने पर भी अतस्व में पक्षपात होने से वह दृष्टि मिष्यादर्शन कहलाती है; यह उपदेशजन्य होने से अभि-गृहीत कही जाती है। जत्र विचारदशा जागरित न हुई हो, तत्र अना-दिकालीन आवरण के भार के कारण सिर्फ मूदता होती है, उस समय जैसे तत्त्व का अद्धान नहीं होता, वैसे अतत्त्व का भी अद्धान नहीं होता, इस दशा में सिर्फ मूढता होने से तत्त्व का अश्रद्धान कह सकते हैं। वह नैसर्गिक-उपदेशनिरपेक्ष होने से अनिभगृहीत कहा गया है। दृष्टि या पन्य संबन्धी जितने भी ऐकान्तिक कदाग्रह हैं, वे सभी अभिगृहीत मिण्यादर्शन हैं, जो कि मनुष्य जैसी विकसित जाति में हो सकते हैं; और दूसरा अनिमगृहीत तो कीट, पतंग आदि जैसी मूर्छित चेतना वाली जातिओं में ही संभव है।

अविरति अर्थात् दोषों से विरत न होना । प्रमाद का मतलब है

अर्तमिवरमरण अर्थात् कुशल कार्यों में आदर न रखना;
अविरात, प्रमाद

कर्तव्य, अकर्तव्य की स्मृति के लिए सावधान न रहना ।

कथाय अर्थात् समभाव की मर्यादा का तोड़ना ।

कथाय, योग

योग का अर्थ है मानसिक, वाचिक और कार्यिक प्रवृत्ति

छठे अध्याय में वर्णित तत्प्रदोष आदि बन्धहेतुओं और यहाँ पर चतलाये हुए मिध्यात्व आदि बन्धहेतुओं में अन्तर इतना ही है कि तत्प्र-दोषादि प्रत्येक कर्म के खास खास बन्धहेतु होने से विशेषरूप हैं, जबकि रिमध्यात्व आदि तो समस्त कर्मों के समान बन्धहेतु होने से सामान्य हैं। मिध्यात्व से लेकर योग तक के पाँचों हेतुओं में से जहाँ पूर्व-पूर्व के बन्धहेतु होंगे, वहाँ उसके बाद के भी सभी होंगे, ऐसा नियम है; जैसे कि मिध्यात्व के होने पर अविरित्त आदि चार और अविरित्त के होने पर प्रमाद आदि बाकी के तीन अवश्य होंगे। परन्तु जब उत्तर होगा, तब पूर्व बन्धहेतु हो, और न भी हो; जैसे अधिरित के होने पर पहले गुणस्थान में मिध्यात्व होगा, परन्तु दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में अविरित्त के होने पर भी मिध्यात्व नहीं रहता। इसी तरह दूसरे में भी समझ लेना चाहिए। १।

#### वन्ध का स्वरूप-

# सकपायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानाद्ते । २। स बन्धः । ३।

कषाय के संबन्ध से जीव कर्म के योग्य पुद्रलों का ग्रहण करता है।

वह बन्ध कहलाता है।

पुद्रल की वर्गणाएँ—(प्रकार) अनेक हैं। उनमें से जो वर्गणाएँ कर्महर परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती हैं, जीन उन्हीं को प्रहण करके निज आत्मप्रदेशों के साथ विशिष्ट रूप से जोड़ देता है; अर्थात् स्वभाव से जीव अमूर्त होने पर भी अनादिकाल से कर्मछंबन्ध वाला होने से मूर्तवत् हो जाने के कारण मूर्त कर्मपुद्रलों का प्रहण करता है। जैसे दीपक बच्ची द्वारा तेल को प्रहण करके अपनी उष्णता से उसे ज्वाला रूप में परिणत कर लेता है; वैसे ही जीव काषायिक विकार से योग्य पुद्रलों को प्रहण करके उन्हें कर्मरूप में परिणत कर लेता है। आत्मप्रदेशों के साथ कर्मरूप परिणत को प्राप्त पुद्रलों का यह संबन्ध ही बन्ध कहलाता है।

ऐसे बन्ध में मिथ्यात्व आदि अनेक निमित्त होते हैं, फिर भी यहाँ पर जो यह कहा गया है कि कषाय के संबन्ध से पुद्रलों का बहण होता है, वह अन्य हेतुओं की अपेक्षा कषाय की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए। ही है। २, ३।

#### वन्ध के प्रकार-

### प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधयः । ४।

प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश ये चार उसके—बन्ध के प्रकार हैं।

कर्मपुद्रल जीव द्वारा प्रहण किये जाने पर कर्मरूप परिणाम को प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि उसी समय उसमें चार अंशों का निर्माण होता है; वे अंश ही बन्ध के प्रकार हैं। उदाहरणार्थ; जब बकरी, गाय, मैंस आदि द्वारा खाया हुआ घास वगैरह दूध रूप में परिणत होता है, तब उसमें मधुरता का स्वभाव निर्मित होता है; वह स्वभाव अमुक समय तक उसी रूप में टिक सके ऐसी कालमर्यादा उसमें निर्मित होती हैं; इस मधुरता में तीवता, मन्दता आदि विशेषताएँ भी होती हैं; और इस दूध का पौद्रलिक परिणाम भी साथ ही बनता है; इसी तरह जीव द्वारा प्रहण होकर उसके प्रदेशों में संश्लेष को प्राप्त हुए कर्मपुद्रलों में भी चार अंशों का निर्माण होता है। वे अंश ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश हैं।

१. कर्मपुद्गलों में जो ज्ञान को आवरण करने, दर्शन को रोकने, सुख-दुःख देने आदि का स्वभाव बनता है, वही स्वभावनिर्माण प्रकृतिबन्ध है। २. स्वभाव बनने के साथ ही उस स्वभाव से अमुक समय तक च्युत न होने की मर्यादा भी पुद्गलों में निर्मित होती है, यह कालमर्यादा का निर्माण ही स्थितिबन्ध है। ३. स्वभावनिर्माण के साथ ही उसमें तीवता,

मन्दता आदि रूप में फलानुभव करानेवाली विशेषताएँ वैधती हैं, ऐसी विशेषता ही अनुभावबन्ध है। ४. प्रहण किये जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव में परिणत होने वाली कर्मपुद्रलगाश स्वभावानुसार अमुक अमुक परिमाण में वँट जाती है—यह परिमाणविभाग ही प्रदेशवन्य कहलाता है।

बन्ध के इन चार प्रकारों में से पहला और अन्तिम दोनों योग के आश्रित हैं; क्योंकि योग के तरतमभाव पर ही प्रकृति और प्रदेश बन्ध का तरतमभाव अवलंबित है। दूसरा और तीसरा प्रकार कषाय के आश्रित है, कारण यह कि कषाय की तीवता, मन्दता पर ही स्थिति और अनुभाव बन्ध की अधिकता या अल्पता अवलंबित है। ४।

म्लप्रकृति भेदों का नाम निर्देश-

## आद्यो ज्ञानदर्भनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनाम-गोत्रान्तरायाः । ५।

पहला अर्थात् प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोह-नीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय रूप है।

अध्यवसाय विशेष से जीय द्वारा एक ही बार में ग्रहण की हुई कर्मपुद्गलराशि में एक ही साथ आध्यवसायिक शक्ति की विविधता के अनुसार अनेक स्वभावों का निर्माण होता है। वे स्वभाव अहरय हैं, फिर भी उनका परिगणन सिर्फ उनके कार्य अर्थात् प्रभाव को देख कर कर सकते हैं। एक या अनेक जीवों पर होने वाले कर्म के असंख्य प्रभाव अनुभव में आते हैं। इन प्रभावों के उत्पादक स्वभाव भी वास्तव में असंख्यात ही हैं। ऐसा होने पर भी थोड़े में वर्गीकरण करके उन सभी को आठ भागों में बाँट दिया गया है। यही मूलप्रकृतिबन्ध कहलाता है। इन्हीं आठ मूलप्रकृति मेदों का निर्देश यहाँ किया है; जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय।

१. जिसके द्वारा ज्ञान-विशेषबोध का आवरण हो वह ज्ञानावरण।
२. जिसके द्वारा दर्शन—सामान्यबोध का आवरण हो वह दर्शनावरण।
३. जिससे सुख या दुःख का अनुभव हो वह वेदनीय। ४. जिससे आत्मा मोह को प्राप्त हो वह मोहनीय। ५. जिससे भव धारण हो वह आयुष्क। ६. जिससे विशिष्ट गति, जाति आदि की प्राप्ति हो वह नाम।
७. जिससे कँचपन या नीचपन मिले वह गोत्र। ८. जिससे देने, लेने आदि में विष्न पड़े वह अन्तराय।

कर्म के विविध स्वभावों को संक्षिप्त दृष्टि से पूर्वोक्त आठ भागों में बाँट देने पर भी विस्तृतस्चि जिज्ञासुओं के लिए मध्यम मार्ग का अवलंबन करके उन आठ के पुनः दूसरे प्रकार वर्णन किये हैं, जो उत्तरप्रकृति के मेदों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उत्तरप्रकृति भेद ९७ हैं, वे मूलप्रकृति के कम से आगे कमशः दरसाये गए हैं। ५।

उत्तरप्रकृति भेदों की संख्या और नामनिर्देश-

पश्चनवद्यष्टाविंशतिचतुर्द्धिचत्वारिंशदृद्धिपञ्चभेदा यथा-क्रम्म् । ६ । मत्यादीनाम् । ७ ।

चक्षुरचक्षुरविधकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला-प्रचलास्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च । ८।

सदसद्वधे । ९।

दर्शनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीयाख्यास्ति-दिषोडरानवभेदाः सम्यक्त्वामिथ्यात्वतदुभयानि कषाय-नोकषायावनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणसं-ज्वलनविकल्पाश्चेकशः क्रोधमानमायालोभा हास्यरत्य-रतिशोकभयजुगुष्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदाः । १०। नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि । ११ । गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसङ्घातसंस्थानसहन-नस्पर्शरसगन्धवणीनुपूर्व्यगुरुलघूपवातपराधातातपोइचो-तोच्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभ-सक्ष्मपर्याप्तस्थिरादेयशांसि सेतराणि तीर्थकृत्वं च । १२। उचैनींचैश्व । १३। दानादीनाम् । १४।

आठ मूलप्रकृतियों के अनुक्रम से पाँच, नव, दो, अट्टाईस, चार, बयालीस, दो और पाँच भेद हैं।

मति अदि पाँच-ज्ञानों के आवरण ही पाँच ज्ञानात्ररण हैं।

चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन इन चारों के आवरण; तथां निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यान--यद्धि ये पाँच वेदनीय ये नव दर्शनावरणीय हैं।

प्रशस्त—सुखवेदनीय और अप्रशस्त—दुःखवेदनीय ये दो वेद-नीय हैं।

दर्शनमोह, चारित्रमोह, कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय इन के अनुक्रम से तीन, दो, सोलह और नव भेद हैं; जैसे—सम्यक्त्व, मिध्यात्व, तदुभय—सम्यक्त्विमिध्यात्व ये तीन दर्शनमोहनीय। कषाय और नोकषाय ये दो चारित्रमोहनीय हैं। जिनमें से कोध, मान, माया और लोभ ये प्रत्येक अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्व-लन रूप से चार चार प्रकार के होने से सोलह भेद कषायचारित्रमोहनीय के बनते हैं; तथा हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, खीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद मे नव नोकषायचारित्रमोहनीय हैं। नारक, तिर्थंच, मनुष्य और देव ये चार आयु हैं।

गित, जाति, शरीर, अङ्गोपाङ्ग, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुरुलवु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छास, विहायोगिति; और प्रतिपक्ष सहित अर्थात् साधारण और प्रत्येक, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुःस्वर और सुस्वर, अग्रुभ और ग्रुभ, बादर और सुस्म, अपर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, अयश और यश; एवं तीर्थंकरत्व बयालीस प्रकार नामकर्म हैं।

उच और नीच ऐसे दो प्रकार गोत्रकर्म के होते हैं। दान आदि के पाँच अन्तराय हैं।

१. मित आदि पाँच ज्ञान और चक्षुर्दर्शन आदि चार दर्शनों का वैर्णन किया जा चुका है; उनमें से प्रत्येक को आवरण करनेवाले स्वभाव से युक्त कर्म अनुक्रम से मतिज्ञानावरण, श्रुत-ज्ञानावरण कर्म की ज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यायज्ञानावरण और पाँच और दर्शना-केवलज्ञानावरण इस तरह ये पाँच ज्ञानावरण हैं; तया वरण की नव प्रकृतियाँ चक्षुर्दर्शैनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण ये चार दर्शनावरण हैं। उक्त चार के उपरांत अन्य भी पाँच दर्शनावरण हैं, जो निम्न प्रकार हैं--जिस कर्म के उदय से सुखपूर्वक जाग सके ऐसी निद्रा आवे तो वह निद्रावेदनीय दर्शनावरण है। २. जिस के उदय से निद्रा से जागना अत्यन्त दुष्कर हो वह निद्रानिद्रा-वेदनीय दर्शनावरण है। ३. जिस कर्म के उदय से बैठे बैठे या खड़े खड़े ही नींद आ जावे वह प्रचलावेदनीय है। ४. जिस कर्म के उदय से

१. देखो अ० १, सूत्र ९ से ३३ और अ० २, सू० ९

चलते-चलते ही नींद आ जाय वह प्रचलाप्रचलावेदनीय है। ५. जिस कर्म के उदय से जागरित अवस्था में सोचे हुए काम को निद्रावस्था में करने का ही सामर्थ्य प्रकट हो जाय वह स्त्यानगृद्धि है; इस निद्रा में सहज बत्ह से कहीं अनेकगुण अधिक बल प्रकट होता है। ७,८।

१. जिसके उदय से प्राणी को सुख का अनुभव वेदनीय कर्म की हो वह सातावेदनीय; और २. जिसके उदय से प्राणी को दुःख का अनुभव हो वह असातावेदनीय। ९।

१. जिसके उदय से तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप की रुचि न हो वह मिध्यात्वमोहनीय। २. जिसके उदय समय में यथार्थता की रुचि या अरुचि न होकर दोलायमान स्थिति रहे वह मिश्र-दर्शनमोहनीय की मोहनीय। ३. जिसका उदय तात्त्विक रुचि का निमित्त होकर भी औपश्मिक या क्षायिकभाव वाली तत्त्वरुचि का प्रतिबन्ध करता है वह सम्यक्त्वमोहनीय है।

#### चरित्रमोहनीय के पचीस प्रकार-

कोध, मान, माया और लोभ ये कषाय के चार मुख्य प्रकार हैं।
प्रत्येक की तीव्रता के तरतमभाव की दृष्टि से उनके चार चार प्रकार
बतलाये गए हैं। जो कर्म उक्त कोध आदि चार
सोलह कषाय कषायों को इतना अधिक तीव्र वना देता है जिसके
कारण जीव को अनन्त काल तक संसार में अमण करना पड़े, वह कर्म
अनुक्रम से अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया और लोभ कहलाता है।
जिन कर्मों के उदय से आविर्माव को प्राप्त कषाय सिर्फ इतने ही तीव हों,
जो कि विरति का ही प्रतिबन्ध कर सर्कें, वे अप्रत्याख्यानावरण कोध, मान,
माया और लोभ कहलाते हैं। जिसका विपाक देशविरति का प्रतिबन्ध न

करके सिर्फ सर्वविरित का ही प्रतिबन्ध करे, वे प्रत्याख्यानावरणीय कोध, सन, माया और लोभ हैं। जिनके विपाक की तीवता सर्वविरित का प्रतिबन्ध तो न कर सके, लेकिन उसमें स्खलन और मालिन्य ही पैदा कर सके, वे संख्वलन कोध, मान, माया और लोभ हैं।

१. द्वास्य की उत्पादक प्रकृतिवाला कर्म द्वास्यमोहनीय है। २-३. क्ट्रॉ प्रीति और कही अभीति को पैदा करने वाले कर्म अनुक्रम से रितिन्ति मोद्दनीय और अरितमोहनीय कहलाते हैं। ४. भयन्व नोकषाय शीलता का जनक भयमोहनीय ५. शोकशीलता का जनक शोकमोहनीय और, ६. घृणाशीलता का जनक जुगुष्वामोहनीय कहलाता है। ७. ल्लेणभाव के विकार को पैदा करने वाला स्त्रीवेद। ८. पौरुषमाव के विकार को पैदा करने वाला प्रक्षवेद और ९. नपुंसकन्याव के विकार का उत्पादक कर्म नपुंसकवेद कहलाता है। ये नव ही मुख्य कथाय के सहचारी एवं उद्दीपक होने से नोकथाय कहलाते हैं। १०।

जिसके उदय से देव, मनुष्य, तिर्थंच और आयुष्कर्म के चार नरक गति का जीवन विताना पड़ता है, वे अनुक्रम से प्रकार देव, मनुष्य, तिर्थंच और नरक के आयुष्य हैं । ११।

# नाम कर्म की बयालीस प्रकृतियाँ-विविध नाम-

१. सुख, दुःख भोगने के योग्य पर्यायिवशेष स्वरूप देवादि चार रातिओं को प्राप्त कराने वाला कर्म गति है। २. एकेन्द्रियत्व से लेकर पंचेन्द्रियत्व तक समान परिणाम को अनुभव कराने चौदह पिण्डप्रकृतियाँ वाला कर्म जाति। ३. औदारिक आदि शरीर प्राप्त कराने वाला कर्म शरीर। ४. शरीरगत अङ्गों और उपाङ्गों का निमित्तभूत कर्म अङ्गोपाङ्गनाम। ५-६. प्रथम गृहीत औदारिक आदि

पुद्रलों के साथ नवीन प्रहण किये जाने वाले पुद्रलों का जो कर्म संबन्ध कराता है वह बन्धन है और बद्धपुद्रलों को शरीर के नानाविध आकारों में व्यवस्थित करने वाला कर्म संघात है। ७-८. अस्थिबन्ध की विशिष्ट रचना रूप संहनन और शरीर की विविध आकृतियों का निमित्त कर्म संस्थान। ९-१२. शरीर गत श्वेत आदि पाँच वर्ण, सुरिम आदि दो गन्ध, तिक्त आदि पाँच रस शीत आदि आठ स्पर्श हनके नियामक कर्म अनुक्रम से वर्णनाम, गन्धनाम, रसनाम और स्पर्शनाम। १३. विषह द्वारा जन्मान्तर गमन के समय जीवको आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार गमन कराने वाला कर्म आनुपूर्वीनाम। १४. प्रशस्त और अप्रशस्त गमन का नियामक कर्म विहायोगितनाम है। ये चौदह पिण्डप्रकृतियाँ कहलाती हैं, इनके अवान्तर मेद भी होते हैं, इसीलिए इस प्रकार नामकरण है।

#### विविध नाम कर्म प्रकृतियाँ-

१, २. जिस कर्म के उदय से स्वतन्त्रभाव से गमन करने की शाक्ति प्राप्त हो वह त्रसनाम, और इससे उलटा जिसके त्रसदशक और उदय से वैसी शक्ति न हो वह स्थावरनाम। ३,४. जिसके उदय से जीवों के चर्मचक्षु गोचर बादर शरीर की प्राप्ति हो वह बादर; इसके विपरीत जिससे चर्मचक्षु के अगोचर सूक्ष्मश्चारि की प्राप्ति हो वह स्क्ष्म। ५,६. जिसके उदय से प्राणी स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण करे वह पर्याप्त, इससे उलटा जिसके उदय से स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण न कर सके वह अपर्याप्त। ७,८. जिसके उदय से जीव को भिन्न-भिन्न शरीर की प्राप्ति हो वह प्रत्येक, और जिसके उदय से अनन्त जीवों का एक ही साधारण शरीर हो वह साधारण। ९,१०० जिसके उदय से हें हुं, दाँत आदि स्थिर अवयव प्राप्त हों वह अस्थिर। और जिसके उदय से जीव कोर जिसके उदय से हें हुं, दाँत आदि स्थिर अवयव प्राप्त हों वह अस्थिर। और जिसके उदय से जिहा आदि अस्थिर अवयव प्राप्त हों वह अस्थिर।

११,१२. जिसके उदय से नाभि के उपर के अवयव प्रशस्त ही वह अग्रुम और जिससे नाभिके नीचे के अवयव अप्रशस्त ही वह अग्रुम। १३,१४. जिसके उदय से जीवका स्वर श्रोता को प्रीति उत्पन्न करे वह सुस्वर और जिससे श्रोता को अप्रीति उत्पन्न करे वह दुःस्वर। १५,१६. जिसके उदय से कोई उपकार न करने पर भी सबके मन को प्रिय लगे वह सुभग और जिसके उदय से उपकार करने पर भी सब को प्रिय न लगे वह दुर्भग। १७,१८. जिसके उदय से वचन बहुमान्य हो वह आदेय और जिसके उदय से वैसा न हो वह अनादेय। १९,२०. जिसके उदय से दुनिया में यश व कीर्ति आप्त हो वह यशःकीर्ति और जिसके उदय से यश व कीर्ति प्राप्त न हो वह अयशःकीर्ति कहलाता है।

१. जिसके उदय से शरीर गुरु या लघु परिणाम को न पाकर अगुरुलघु रूप से परिणत होता है वह कर्म अगुरुलघु । २. प्रतिजिह्ना, चौरदन्त, रसौली आदि उपघातकारी अवयवों को प्राप्त कराने वाला कर्म उपघात । ३. दर्शन या वाणी से दूसरे को निष्प्रम आठ प्रत्येक कर दे ऐसी दशा प्राप्त कराने वाला कर्म पराघात । प्रकृतियाँ ४. श्वास लेने, छोड़ने की शक्ति का नियामक श्वासो-च्छास । ५,६. अनुष्ण शरीर में उष्ण प्रकाश का नियामक कर्म आतप और शीत प्रकाश का नियामक कर्म उद्योत । ७. शरीर में अङ्ग-प्रत्यङ्गों को यथोचित स्थान में व्यवास्थित करने वाला निर्माण । ८. धर्म, तीर्थ प्रवर्ताने की शक्ति आर्पित करने वाला कर्म तीर्थंकर है । १२ ।

गोत्र कर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त हो ऐसे कुल में जनम दिलाने दो प्रकृतियाँ वाला कर्म उचगोत्र और शक्ति रहने पर भी प्रतिष्ठा न मिल सके ऐसे कुल में जनमदाता कर्म नीचगोत्र कहलाता है। १३। जो कर्म कुछ मी देने, लेने, एक बार या बार बार भोगने और सामर्थ्य में अन्तराय—विद्न खड़ा कर देते हैं, वे कमहाः अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ और वीर्यान्तराय कर्म कहलाते हैं। १४।

स्थितिवन्ध का वर्णन-

आदितास्तसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटी-कोट्यः परा स्थितः ।१५। सप्ततिमीहनीयस्य ।१६। नामगोत्रयोर्विश्वतिः ।१७। त्रयस्त्रिश्वत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य ।१८। अपरा द्वादशस्रहूर्ता वेदनीयस्य ।१९। नामगोत्रयोरष्टौ ।२०। शेषाणामन्तर्भ्रहूर्तम् ।२१।

पहली तीन प्रकृतियाँ अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण वेदनीय तथा अन्तराय—इन चार की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटी कोटी सागरोपस प्रमाण है।

मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटीकोटी सागरोपम प्रमाण है । नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटी कोटी सागरोपम प्रमाण है।

आयुष्क की उत्क्रष्ट स्थिति वेतीस सागरोपम प्रमाण है। वेदनीय की जघन्य स्थिति वारह मुहूर्त प्रमाण है। नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त प्रमाण है। बाकी के पाँच अर्यात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, मोहनीय अभैर आयुष्य की जघन्य स्थिति अन्तर्भुहूर्त प्रमाण है।

प्रत्येक कर्म की जो उत्क्रष्ट स्थिति दरसाई गई है, उसके अधिकारी भिथ्यादृष्टि पर्याप्त संज्ञी पंचिन्त्रिय जीव होते हैं; जघन्य स्थिति के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय इन छहीं की जघन्य स्थिति सहमसंपराय नामक दसवें गुणस्थान में संभव है। मोहनीय की जघन्य स्थिति नौवें अनिवृत्तिवादरसंपराय नामक गुणस्थान में संभव है। और आयुष्य की जघन्य स्थिति संख्यात-वर्षजीयी तिर्यंच और मनुष्य में संभव है। मध्यमस्थिति के असंख्यात अक्षार होते हैं और उनके अधिकारी भी काषायिक परिणाम के तारतम्य के अनुसार असंख्यात होते हैं। १५-२१।

अनुभावबन्ध का वर्णन-

विपाकोऽनुभावः । २२ । स यथानाम । २३ । तत्रश्च निर्जरा । २४ ।

विपाक अर्थात् विविध प्रकार के फळ देने की शक्ति ही अनुभाव प्रवृत्माती है।

अनुमाव भिन्न भिन्न कर्म की प्रकृति अयवा स्वभाव के अनुषार चेदन किया जाता है।

उसने अर्थात् वेदन से निर्जरा होती है।

वन्धनकाल में उसके कारणभूत काषायिक अध्यवसाय के तीव-मन्द माव के अनुसार प्रत्येक कर्म में तीव-मन्द फल देने अनुभाव और उसके की शक्ति उत्पन्न होती है यह फल देने का सामर्थ्य ही अनुभाव है और उसका निर्माण ही अनुभाववन्य है L अनुभाव अवसर आने पर ही फल देता है; परन्तु इस बारे में इतना जान लेना चाहिए कि प्रत्येक अनुभाव-फलप्रद शक्ति स्वयं जिस कर्म में निष्ठ हो, उसी कर्म के स्वभाव अर्थात् प्रकृति के अनुसार ही फल देती है, दूसरे कर्म के स्वभावानुसार नहीं। उदाहरणार्थ, ज्ञानावरण कर्म का अनुभाव

उस कर्म के स्वभावानुसार ही तिन या मन्द फल उत्पन्न करता है अर्थात् वह ज्ञान की आवृत्त करने का ही काम करता है; लेकिन दर्शनावरण, वेदनीय आदि अन्य कर्म के स्वभावानुसार फल नहीं देता; सारांश यह है कि वह न तो दर्शनशक्ति को आवृत करता है और न सुख दुःख के अनुभव आदि कार्य को ही उत्पन्न करता है। इसी तरह दर्शनावरण का अनुभाव दर्शन शक्ति को तीन या मन्द रूप से आवृत करता है, लेकिन ज्ञान के आच्छा-दन आदि अन्य कर्मों के कार्यों को नहीं करता।

कर्म के स्वभावानुसार विपाक के अनुभावबन्ध का नियम मी मूलप्रकृतियों में ही लागू होता है, उत्तर प्रकृतियों में नहीं। कारण यह है कि किसी भी कर्म की एक उत्तरप्रकृति बाद में अध्यवसाय के बल से उसी कर्म की दूसरी उत्तरप्रकृति के रूप में बदल सकती है, जिससे पहली का अनुभाव परिवर्तित उत्तरप्रकृति के स्वभावानुसार तीव्र या मन्द फल प्रदान करता है। जैसे—मितज्ञानावरण जब श्रुतज्ञानावरण आदि सजातीय उत्तरप्रकृति के रूप में संक्रमण करता है, तब मितज्ञानावरण का अनुभाव भी श्रुतज्ञानावरण आदि के स्वभावानुसार ही श्रुतज्ञान या अविध आदि ज्ञान को आहत करने का काम करता है। लेकिन, उत्तरप्रकृतियों में कितनी ही ऐसी हैं, जो सजातीय होने पर भी परस्पर संक्रमण नहीं करती; जैसे—दर्शनमोह और चारित्रमोह इनमें से दर्शनमोह, चारित्रमोह के रूप में संक्रमण नहीं करता। इसी

तरह नारकआयुष्क तिर्यंचआयुष्क के रूप में अथवा किसी अन्य आयुष्क के

प्रकृतिसंकम की तरह ही बन्धकालीन रस और स्थिति में भी बाद में अध्यवसाय के कारण से परिवर्तन हो सकता है; तीवरस मन्द और मन्दरस तीव बन सकता है। इसी प्रकार स्थिति भी उत्कृष्ट से जघन्य और जघन्य से उत्कृष्ट बन सकती है।

अनुभाव के अनुसार कर्म का तीत्र या मन्द फल का वेदन हो जाने पर वह कर्म आत्मप्रदेशों से अलग पड़ जाता है, अर्थात् फिर सलग्न नहीं रहता। यहीं कर्मनिवृत्ति—निर्जरा कहलाती फलोदय के बाद है। कर्म की निर्जरा जैसे उसके फल वेदन से होती है, वैसे बहुधा तप से भी होती है। तप के बल से अनुभावानुसार फलोदय के पहले ही कर्म आत्मप्रदेशों से अलग पड़ सकते हैं। यह बात सूत्र में 'च' शब्द रखकर सूचित की गई है। २२-२४।

#### प्रदेशवन्ध का वर्णन-

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सक्ष्मैकक्षेत्रावगाढ-ास्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः । २५ ।

कर्म (प्रकृति) के कारणभूत स्हम, एकक्षेत्र को अवगाहन करके रहे हुए तथा अनन्तानन्त प्रदेश वाले पुद्रल योगविशेष से सभी ओर से सभी आत्मप्रदेशों में बन्घ को प्राप्त होते हैं।

प्रदेशबन्ध यह एक प्रकार का संबन्ध है, और उस संबन्ध के कर्मस्कन्ध और आहमा ये दो आधार हैं। अतः इनके बारे में जो आठ प्रश्न पैदा होते हैं, उन्हीं का उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है। वे प्रश्न इस प्रकार हैं—

१. जब कर्महकन्धों का बन्ध होता है, तब उनमें से क्या बनता है? अर्थात् उनमें निर्माण क्या होता है? २. इन स्कन्धों का ऊँचे, निर्चे या तिरछे किन आत्मप्रदेशों द्वारा प्रहण होता है? ३. सभी जीवों का कर्मबन्ध समान होता है, या असमान ? यदि असमान होता है तो वह किस कारण से ? ४. वे कर्मस्कन्ध स्थूल होते हैं या सूक्ष्म ? ५. जीव-प्रदेशवाले क्षेत्र में रहे हुए कर्मस्कन्धों का ही जीवप्रदेश के साथ बन्ध होता है या उससे भिन्न क्षेत्र में रहे हुये का भी ? ६. वे बन्ध के समय गतिशील होते हैं या स्थितिशील ? ७. उन कर्मस्कन्धों का संपूर्ण आत्म-प्रदेशों में बन्ध होता है या कुछ एक आत्मप्रदेशों में १ ८. वे कर्मस्कन्ध संख्यात, असंख्यात, अनन्त या अनन्तानन्त में से कितने प्रदेश वाले होते हैं ?

इन आठों प्रश्नों के कम से सूत्र में दिये हुए उत्तर निम्न प्रकार है-

१. आत्मप्रदेशों के साथ जँधने वाले पुद्रलस्कन्धों में कर्ममाव अर्थात् ज्ञानावरणत्व आदि प्रकृतियाँ बनती हैं; सारांश यह कि वैसे स्कन्धों से उन प्रकृतियों का निर्माण होता है। इसीलिए उन स्कन्धों को सभी प्रकृतियों का कारण कहा है। २. ऊँचे, नीचे और तिरछे इस तरह सभी दिशाओं में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा कर्मस्कन्धों का प्रहण होता है, किसी एक ही दिशा में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा नहीं। ३. सभी जीवों के कर्मबन्ध के असमान होने का कारण यह है कि सभी के मान-सिक, वाचिक और कायिक योग—स्यापार सभान नहीं होते, यही कारण है कि योग के तरतमभाव के अनुसार प्रदेशवन्ध में भी तरतमभाव आ जाता है। ४. कर्मयोग्य पुद्रलस्कन्ध स्थूल—ज्ञादर नहीं होते, परन्त स्थूस ही होते हैं, वैसे सुक्षमस्कन्धों का ही कर्मवर्गणा में से प्रहण होता है। ५. जीवप्रदेश के क्षेत्र में ही रहे हुए कर्मस्कन्धों का बन्ध होता है,

उसके बाहर के क्षेत्र में रहे हुये का नहीं। ६. सिर्फ स्थिर होने से ही बन्ध होता है, क्योंकि गतिशील स्कन्ध अस्थिर होने से बन्ध को प्राप्त नहीं होते। ७. प्रत्येक कर्म के अनन्त स्कन्धों का सभी आत्मप्रदेशों में बन्ध होता है। ८. बँधने वाले प्रत्येक कर्मयोग स्कन्ध अनन्तानन्त परमाणुओं के ही बने होते हैं; कोई भी संख्यात, असंख्यात या अनन्त परमाणुओं का बना हुआ नहीं होता। २५।

पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाग-

### सद्वेद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुमायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् । २६ ।

सातावेदनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, रित, पुरुष, वेद, शुभ-आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र—इतनी प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं; बाकी की सभी प्रकृतियाँ पाप रूप हैं।

जिन जिन कमों का बन्ध होता है, उन सभी का विपाक केवल ग्रुभ या अग्रुभ ही नहीं होता, बिल्क अध्यवसाय रूप कारण की ग्रुभाग्रुभता के निर्मित्त से वे ग्रुभाग्रुभ दोनों प्रकार के निर्मित होते हैं। ग्रुभ अध्यवसाय के निर्मित विपाक ग्रुभ—इष्ट होता है और अग्रुभ अध्यवसाय की निर्मित विपाक अग्रुभ—अनिष्ट होता है। जिस परिणाम में संक्रेश जितना ही कम होगा, वह परिणाम उतना ही अधिक ग्रुभ और जिस परिणाम में संक्रेश जितना अधिक होगा, वह परिणाम उतना ही अग्रुभ और जिस परिणाम में संक्रेश जितना अधिक होगा, वह परिणाम उतना ही अग्रुभ होगा। कोई भी एक परिणाम ऐसा नहीं, जिसको सिर्फ ग्रुभ या अग्रुभ कहा जा सके। हरएक परिणाम ग्रुभ, अग्रुभ अग्रुभ अग्रुभ का स्ववहार किया जाता है, वह गोण-मुख्यमाव की अपेक्षा से समझना चाहिए, इसीलिए जिस ग्रुभ परिणाम से

पुण्य प्रकृतियों में ग्रुम अनुभाग बँधता है, उसी परिणाम से पाप प्रकृतियों में अग्रुम अनुभाग भी बँधता है; इसके विपरीत जिस परिणाम से अग्रुम अनुभाग वँधता है, उसी परिणाम से पुण्य प्रकृतियों में ग्रुम अनुभाग भी बँधता है। अन्तर इतना ही है, जैसे प्रकृष्ट ग्रुम परिणाम से होने वाला ग्रुम अनुभाग प्रकृष्ट होता है और अग्रुम अनुभाग निकृष्ट होता है, वैसे ही प्रकृष्ट अग्रुम परिणाम से बँधने वाला अग्रुम अनुभाग प्रकृष्ट होता है और ग्रुम अनुभाग निकृष्ट होता है और

सातावेदनीय, मनुष्यायुष्क, देवायुष्क, तिर्यंच-आयुष्क, मनुष्य गति, देवगित, पंचेन्द्रियजाित; औदािरक, वैक्षिय, आहारक, तैजस, कार्मण—ये पाँच हारीर; औदािरक-अंगोपांग, वैक्षिय-अंगोपांग, पुण्य रूप से प्रसिद्ध आहारक-अंगोपांग, समचतुरस्न संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रदास्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श; मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्द्योत्, प्रशस्त विहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, ह्युभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकािती, निर्माणनाम, तीर्यंकरनाम और उच्चगोत्र।

१. विवेचन में गिनाई गई ४२ पुण्य प्रकृतियाँ कर्मप्रकृति, नव तत्त्व आदि अनेक ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं । दिगंबरीय ग्रन्थों में भी वे ही प्रकृतियाँ पुण्य रूप से प्रसिद्ध हैं । प्रस्तुत सूत्र में पुण्यरूप निर्देश की गई सम्यक्त्व, हास्य, रित और पुरुषवेद ये चार प्रकृतियाँ दूसरे किसी ग्रन्थ में पुण्यरूप से वर्णन नहीं की गई।

उन चार प्रकृतियों को पुण्यरूप मानने वाला मतिवशेष बहुत प्राचीन है, ऐसा माल्म पड़ता है; क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में उपलब्ध इनके उल्लेख के उपरांत भाष्यवृत्तिकार ने भी मतभेद को दरसाने वाली कारिकाएँ दी हैं और लिखा है कि इस भंतन्य का रहस्य संप्रदाय का विन्छेद होने से हमें माल्म नहीं पड़ता; हाँ, चौदह पूर्वधारी जानते होंगे।

पाँच ज्ञानावरण, नव दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोल्ह् कषाय, नव नोकषाय, नारकायुष्क, नरकगित, तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पहले संहनन को छोड़ कर बाकी के पाँच संहनन—अर्घवज्ञषभनाराच, नाराच, अर्घनाराच, पाप रूप से प्रसिद्ध ८२ प्रकृतियाँ बाकी के पाँच संस्थान—न्यप्रोधपरिमण्डल, सादि, कुब्ज, वामन और हुंड; अप्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ध; नारकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, उपघातनाम, अप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर, स्हम, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुम, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति, नीचगोळ और पाँच अन्तराय। २६।

# नववाँ अध्याय

आठवें अध्याय में बन्ध का वर्णन किया गया है, अब इस अध्याय में संबर का निरूपण किया जायगा।

संवर का स्वरूप-

आस्रवानिरोधः संबरः । १।

आस्रव का निरोध ही संवर है।

जिस निमित्त से कर्म बँधते हैं, वह आस्नव है। आस्नव की व्याख्या पहले की जा चुकी हैं; उस आस्नव का निरोध अर्थात् प्रतिकृष्य करना ही संवर कहलाता है। आस्नव के ४२ मेद पहले गिनाए जा चुके हैं; उनका जितने जितने अंशमें निरोध होगा, उतने उतने अंश में संवर कहलायगा। आध्यात्मिक विकासका कम ही आस्नवनिरोध के विकास के आश्रित हैं; अतः ज्यों ज्यों आस्नवनिरोध बढता जायगा, त्यों त्यों गुणस्थान की भी बृद्धि होगी।

#### संवर के उपाय

# स गुप्तिसमितिधर्मानुश्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः। २।

१. जिस गुणस्थान में मिध्यात्व, अविरित आदि चार हेतुओं में से फिन जिन हेतुओं का संभव हो, और उनके कारण से जिन जिन कम प्रकृतियों के वन्ध संभव हो, उन हेतुओं और तज्जन्य कर्म प्रकृतियों के बन्ध संभव हो, उन हेतुओं और तज्जन्य कर्म प्रकृतियों के बन्ध का विच्छेद ही तो उस गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान का संवर है; अर्थात् पूर्व-पूर्ववर्ती गुणस्थान के आसव या तज्जन्यवन्ध का अभाव ही उत्तर-उत्तरवर्ती गुणस्थान का संवर है। इसके छिए देखो दूसरे कर्मग्रन्थ में बन्धप्रकरण और चौथा कर्मग्रन्थ (गाथा ५१-५८) तथा प्रस्तुत यूच की सर्वाधिसिद्ध।

#### तासा निर्जरा च । ३।

वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीवहजय और चारित्र सेः होता है ।

तप से संवर और निर्नश होती है।

सामान्यतः संवर का स्वरूप एक ही है, फिर भी प्रकारान्त से उसके अनेक भेद बतलाये गए हैं। संक्षेपतः इसके ७ उपाय और विस्तार से ६९ गिनाये गए हैं। भेदों की यह गणना धार्मिक आचारों के विधानों पर अवलंबित है।

जैसे तप संवर का उपाय है, वैसे ही निर्जरा का भी प्रमुख कारण है। सामान्यतया तप अभ्युदय — लौकिक मुख की प्राप्ति का साधन माना जाता है, फिर भी यह जानने योग्य है कि वह निःश्रेयस — आध्यात्मिक मुख का भी साधन होता है; क्योंकि तप एक होने पर भी उसके पीछे रही हुई भावनाके भेद के कारण वह सकाम और निष्काम इस तरह दो प्रकार का हो जाता है। सकाम अभ्युदय का साधक होता है और निष्काम निःश्रेयस का। २,३।

गुप्ति का स्वरूप-

### सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः । ४।

योगों का मली प्रकार निग्रह करना गुप्ति है।

कायिक, वाचिक और मानसिक किया तथा योग का सभी तरह निम्नह गुप्ति नहीं है; किन्तु प्रशस्त निम्नह ही गुप्ति होकर संवर का उपाय बनता है। प्रशस्त निम्नह का अर्थ है सोचसमझ कर तथा श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया गया अर्थात् बुद्धि और श्रद्धापूर्वक मन, वचन, और काय को उन्मार्ग से रोकना और सन्मार्ग में लगाना। योग के संक्षेप में तीन भेद होने से नित्रह ७प गुप्ति के भी तीन भेद होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

१. किसी भी चीज के लेने व रखने में अथवा बैटने, उठने व चलने आदि में कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक हो, ऐसे शारीरिक व्यापार का नियमन करना ही कायगुप्ति है। २. बोलने के प्रत्येक प्रसंग पर या तो वचन का नियमन करना या प्रसंग पाकर मौन धारण कर लेना वचनगुप्ति है। ३. दुष्ट संकल्प एवं अच्छे-बुरे मिश्रित संकल्प का त्याग करना और अच्छे संकल्प का सेवन करना ही मनोगुप्ति है।

#### समिति के भेद

### ईर्याभाषेपणादानिक्षेपोत्सर्गाः समितयः । ५।

सम्यग् - ईर्या, सम्यग् भाषा, सम्यग् एवणा, सम्यग् आदान, निक्षेप और सम्यग् उत्सर्ग ये पाँच समितियाँ हैं।

सभी समितियाँ विवेकयुक्त प्रतृतिरूप होने से संवर का उपाय वनती हैं। वे पाँची समितियाँ इस प्रकार हैं—

१. किसी भी जन्तु को क्रेश न हो इसलिए सावधानी पूर्वक चलना ही ईर्यासमिति है। २. सत्य हितकारी, परिमित और संदेह रहित बोलना भाषासमिति है। ३. जीवन यात्रा में आवश्यक हों ऐसे निर्दोष साधनों को जुराने के लिए सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना एषणासमिति है। ४. वस्तुमात्र को भलीभांति देखकर एवं प्रमार्जित करके लेना या रखना आदाननिक्षेपसमिति है। ५. जहाँ जन्तु न हों ऐसे प्रदेश में देखकर एवं प्रमार्जित करके ही अनुपयोगी वस्तुओं को डालना उत्सर्गसमिति है।

प्र - गुप्ति और समिति में क्या अन्तर है ?

उ० — गुप्ति में असिकया का निषेध मुख्य है और समिति में सिकया का प्रवर्तन मुख्य है। ५।

धर्भ के भेद-

#### उत्तमः क्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाः किञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः । ६ ।

क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, खाग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य थे दस प्रकार के उत्तम धर्म हैं।

क्षमा आदि गुणों को जीवन में उतारने से ही कोष आदि दोषों का अभाव सिंद हो सकता है, इसीलिए इन गुणों को संवर का प्रमुख कारण बतलाया है। क्षमा आदि दस धर्म जब अहिंसा, सत्य आदि मूल गुणों और स्थान, आहार शुद्धि आदि उत्तर गुणों के प्रकर्ष से युक्त होता है तभी यित्धर्म बनता है, अन्यया नहीं। अभिप्राय यह है कि अहिंसा आदि मूल गुणों या उसके उत्तर गुणों के प्रकर्ष से रहित यदि क्षमा आदि गुण हों, तो भले ही वे सामान्य धर्म कहलावें पर यतिधर्म की कोटि में नहीं रक्षे जा सकते। वे दस धर्म निम्न प्रकार हैं—

१. क्षमा का मतलब है सहनशीलता रखना अर्थात् क्रोध को पैदा न होने देना और उत्पन्न हुये क्रोध को विवेकबल से, नम्रता से निष्फल बना डालना। क्षमा की साधना के लिए पाँच उपाय बतलाये गए हैं – जैसे अपने में कोध के निमित्त के होने या न होने का चिन्तन करना, कोधवृत्ति के दोषों का विचार करना, बालस्वभाव का विचार करना, अपने द्वारा किये कमें के परिणाम का विचार करना और क्षमा के गुणों का चिन्तन करना।

(क) कोई कोंघ करे, तब उसके कारण को अपने में हूँढना, यदि दूसरे के कोंघ का कारण अपने में दृष्टिगोचर हो तो ऐसा विचारना कि भूल

. ₹.

तो मेरी ही है, इसमें दूमरे का कहना तो सच है। और कदाचित् अपने में दूसरे के कोध का कारण नजर न आता हो, तब ऐसा सोचना चाहिए कि यह भेचारा बेसमझी से मेरी भूल निकालता है- यही अपने में कोध के निमित्त के होने देने या न होने का चिन्तन है।

- (ख) जिसे क्रोध आता है वह विभ्रममतियुक्त होने से आवेश में आकर दूसरे के साथ शत्रुता बाँधता है; फिर उसे मारता या नुकसान पहुँचाता है और ऐसा करने से अपने अहिंसावत का लोप करता है, इत्यादि अनर्थः का चिन्तन ही कोधवृत्ति के दोषों का चिन्तन कहलाता है।
- (ग) कोई अपनी पीठ पीछे निन्दा करे तो ऐसा चिन्तन करना कि बाल-बेसमझ लोगों का यह स्वभाव ही है, इप्रमें बात ही क्या है ? उलटा लाम है, जो बेचारा पीछे से गाली देता है; सामने तो नहीं आता यहीं खुशी की बात है। जब कोई सामने आ कर गाली देता हो, तब ऐसा सोचना कि बाल लोगों की तो यह बात ही है, जो अपने स्वभाव के अनुसार ऐसा करते हैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते; सामने आकर गाली ही देते हैं, पर प्रहार तो नहीं करते; यह भी तो लाभ ही है। इसी तरह यदि कोई प्रहार करे, तर प्राणमुक्त न करने के बदले में उपकार मानना और यदि कोई प्राणमुक्त करे तब धर्मभ्रष्ट न कर सकने के कारण लाम मानकर प्रदत्त दया का चिन्तन करना। इस प्रकार से ज्यों ज्यों अधिक कठिनाइयाँ आवें, त्यों त्यों विशेष उदारता और विवेकवृत्ति का विकास करके उपस्थित कठिनाइयों को सरल बनाना ही बालस्वमाय का त्तिन्तन है।
- (घ) कोई कोध करे तत्र यह सोचना कि इस प्रसंग में दूसरा तो सिर्फ निमित्तमात्र है, वास्तव में यह प्रसंग मेरे अपने ही पूर्वकृत कर्भो ं का परिणाम है । यही अपने किये कमी का चिन्तन है ।

(ङ) कोई कोष करे तब ऐसा सोचना कि 'क्षमा धारण करने से चित्त की स्वस्थता रहती है, बदला लेने या सामना करने में व्यय होने बाली शक्ति को बचा कर उसका उपयोग सन्मार्ग में किया जा सकता है' यही क्षमा के गुणों का चिन्तन है।

२. चित्त में मृदुता और वाहा व्यवहार में भी नम्रवृत्ति का होना मार्दव है। इस गुण की सिद्धि के लिए जाति, कुल, हप, ऐश्वर्य-बङ्पन, विशान—बुद्धि, श्रुत—शास्त्र, लाम—प्राप्ति, वीर्य—शाक्ति इनके बारे में अपने बहुपन में आकर गर्व से न फूलना और उलटा इन वस्तुओं की विनश्वरता का विचार करके चित्त में से अभिमान के काँटे को निकाल फैंकना। ३. मान की विशुद्धि अर्थात् विचार, भाषण और वर्ताव की एकता ही आर्जन है; इसकी प्राप्ति के लिए कुटिलता के दोषों का विचार करना चाहिए। ४. धर्म के साधन तथा शरीर तक में भी आसक्ति न रखना ऐसी निर्लोमता को शौच कहते हैं। ५. सत्पुरुषों के लिए जो हितकारी हो ऐसा यथार्थ वचन ही सत्य है। भाषासभिति और सत्य में कुछ फर्क बतलाया गया है, वह यह है कि हरएक मनुष्य के साथ संभाषण-व्यवहार में विवेक रखना तो भाषासमिति है और अपने समग्रील साधु पुरुषों के साथ संभाषणव्यवद्वार में हित, मित और यथार्थ वचन का उपयोग करना सत्य नामक यतिधर्म है। ६. मन, वचन और देह का नियमन करना अर्थात् विचार, वाणी और गति, स्थिति आदि में यतना का अन्यास करना भेयम कहलाता है। ७. मलिन द्वतियों को निर्मूल करने

१. संयम के सत्रह प्रकार प्रसिद्ध हैं, जो कि भिन्न भिन्न रूप में पाये जाते हैं: पाँच इन्द्रियों का निष्रह, पाँच अत्रतों का त्याग, चार कषायों का जय तथा मन, वचन और काय की विरित्त । इसी तरह पाँच स्थावर, और चार त्रस-इन नव के विषय में नव संयम, प्रेक्ष्यसंयम, उपेक्ष्य संयम, अपहुत्यसंयम, प्रमुज्यसंयम, कायसंयम, वाक्संयम, मनःसंयम और उपकरणसंयम ये कुछ सत्रह हुए।

के निर्मित अपेक्षित बल की साधना के लिए जो आत्मदमन किया जाता है वह तैप है। ८. पात्र को ज्ञानादि सद्गुणों का प्रदान करना त्याग है। ९. किसी भी वस्तु में ममत्वबुद्धि न रखना आकिचन्य है। १०. त्रुटियों को हटाने के लिए ज्ञानादि सद्गुणों का अभ्यास करना एवं गुँ६ की अधीनता के सेवन के लिए ब्रह्म—गुरुकुल में चर्य—वसना ब्रह्मचर्य है। इसके परिपालन के लिए अतिशय उपकारक कितने ही गुण हैं, जैसे—आकर्षक स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द और शरीर संस्कार आदि में न फँसना, इसी प्रकार सातवें अध्यायके तीसरे सूत्र में चतुर्थ महावत की पाँच भावनाएँ गिनाई हैं, उनका विशेष रूप से अभ्यास करना । ६।

अनुप्रेक्षा के भेद-

#### अनित्याञ्चरणसंसारैकत्वान्यत्वाञ्चाचित्वास्रवसंवरनिर्जरा-लोकनोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ।७।

अितत्व, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बो**धिदु**र्लभत्व और धर्म का स्वाख्यातत्व— इनका अनुचिन्तन ही अनुषेक्षाएँ है।

१. इसका वर्णन इसी अध्याय के सूत्र १९,२० में है। इसके उपरांत अनेक तपिस्वयों द्वारा अलग अलग रीतियों से आचरण किये जानेवाले तप जैन परंपरा में प्रसिद्ध हैं। जैसे—यवमध्य और वज्रमध्य ये दो; चान्द्रायण; कनकावली, रत्नावली और मुक्तावली ये तीन; क्षुलक और महा इस प्रकार दो सिंहिविकीडित; सप्तसप्तिमका, अष्टअष्टमिका, नवनविमका, दशदशिमका ये चार प्रतिमाएँ; क्षुद्र और महा ये दो सर्वतोभद्र; भद्रोत्तर आचाम्ल; वर्ष-मान; एवं बारह भिक्षुप्रतिमाएँ—इत्यादि। इनके विशेष वर्णन के लिए देखी आत्मानन्दसभा का श्रीतपोरत्नमहोद्यि।

२. गुरु-आचार्य पाँच प्रकार के बतलाएं हैं, प्रवाजक, दिगाचार्य, श्रुतोदेष्टा, श्रुतसमुदेष्टा, आम्नायार्थवाचक। जो प्रवज्या देता है वह

अनुषेक्षा का अर्थ गहन चिन्तन है। जो चिन्तन तास्विक और गहरा होगा उसके द्वारा रागद्वेष आदि वृत्तियों का होना रक जाता है; इसीलिए ऐसे चिन्तन का संवर के उपाय रूप में वर्णन किया है।

जिन विषयों का चिन्तन जीवनशुद्धि में विशेष उपयोगी हो सकता है, ऐसे बारह विषयों को चुनकर उनके विविध चिन्तन को ही बारह अनुषेक्षाओं के रूप में गिनाया है। अनुषेक्षा को भावना भी कहते हैं। वे अनुषेक्षाएँ निम्न प्रकार हैं—

किसी भी प्राप्त वस्तु के वियोग होने से दुःख न हो इसलिए वैसी
सभी वस्तुओं में आसिक का घटाना आवश्यक है

र. अनित्यानुप्रेक्षा और इसके घटाने के लिए ही शरीर और घरबार
आदि वस्तुएँ एवं उनके संबन्ध में नित्यत्व और स्थिरत्व का चिन्तन ही
अनित्यानुप्रेक्षा है।

एक मात्र शुद्ध धर्म को ही जीवन का शरणभूत स्वीकार करने के लिए उसके अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं से ममत्व को हटाना जरूरी है। इसके हटाने के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जैसे ने अशरणानुप्रेक्षा सिंह के पंजे में पड़े हुए हिरन को कोई भी शरण नहीं, वैसे ही आधि (मानसिक रोग) व्याधि (शरीर का रोग) और उपाधि से प्रस्त में भी सर्वदा के लिए अशरण हूँ, यहा अशरणानुप्रेक्षा है।

संसारतृष्णा के त्याग करने के लिए सांसारिक वस्तुओं में निर्वेद -उदासीनता की साधना जरूरी है और इसीलिए ऐसी वस्तुओं से मन

प्रवाजक, जो वस्तुमात्र की अनुज्ञा प्रदान करे वह दिगाचार्य, जो आगम का प्रथम पाठ पढ़ाये वह श्रुतोदेष्टा, जो श्थिर परिचय कराने के लिए आगम का विद्येष प्रवचन करता है वह श्रुतसमुदेष्टा और जो आम्नाय के उत्सर्ग और अपवाद का रहस्य बतलाता है वह आम्नायार्थवाचक है।

इटाने के लिए इस प्रकार चिन्तन करना कि इस ३. संसारानुपेक्षा अनादि जनम-भरण चक्र में न तो कोई स्वजन है और न परजन; क्योंकि प्रत्येक के साथ हरतरह के संबन्ध जनम जनमान्तरों में ही चुके हैं। इसी तरह राग, द्वेष और मोह से संतप्त प्राणी विषयनुष्णा के कारण एक दूसरे को हड़प जाने की नीति से असहा दुःखों का अनुभव करते हैं। यह संसार हर्ष-विषाद, सुख-दुःख आदि द्वन्दों का उपवन हैं और सचमुच ही कष्टमय है इस प्रकार का चिन्तन ही संसारानुपेक्षा है।

मोक्ष की प्राप्ति के निश्मित रागद्वेष के प्रसंगों में निर्लेषता की साधना आवश्यक है। अतः स्वजन के प्रति होने वाले राग और परजन के प्रति होने वाले हों वाले हों वाले हों करने के लिए ऐसा सोचना कर एकरवानुप्रेक्षा कि 'में अकेला ही जन्मता, मरता हूँ, तया अकेला ही अपने बोये हुए कमें बीजों के सुख दुःखादि फलों का अनुभव करता हूं वास्तव में कोई मेरे सुख-दुःख का कर्ता हतीं नहीं है' यही एकरवानुप्रेक्षा है।

मनुष्य मोहावेश से शरीर और अन्य वस्तुओं की हास-वृद्धि में अपनी हास-वृद्धि को मानने की भूल करके असली कर्तव्य का भान भूल जाता है; ऐसी स्थिति के निराष्टार्थ शरीर आदि अन्य ५. अन्यत्वानुप्रेक्षा वह ओं में अपने मन के अभ्यास को दूर करना आवश्यक है। इसीलिए इन दोनों के गुण-धर्मों की भिजता का चिन्तन करना कि शरीर तो स्थूल, आदि और अन्त युक्त तथा जड़ है और में स्वयं सो सहम, आदि और अन्त रहित एवं चेतन हूँ इस प्रकार का चिन्तन ही अन्यत्वानुप्रेक्षा है।

सबसे अधिक तृष्णास्पद शरीर ही है; अतः उस पर से मूर्छा घटाने के लिए ऐसा सोचना कि शरीर स्वयं अशुचि है, अशुचित्वानुप्रेक्षा अशुचि में से ही पैदा हुआ है, अशुचि वस्तुओं से द्रसका पोपण हुआ है, अशुचि का स्थान है और अशुचि परंपरा का कारणभूत है, यही अशुचित्वानुपेक्षा है।

इन्द्रियों के मोर्गो की आंसक्ति घटाने के लिए प्रखेक इन्द्रिय के भोग संबन्धी राग में से उत्पन्न होनेवाले अनिष्ट ७. आखवानुप्रेक्षा परिणामों का चिन्तन करना आखवानुप्रेक्षा है।

दुर्वृत्ति के द्वारों को बंद करने के लिए सद्वृत्ति
ं संवरानुप्रक्षा के गुणों का चिन्तन करना संवरानुप्रेक्षा है।

कर्म के बन्धनों को नष्ट करने की वृक्ति को हद करने के लिए उसके विविध विपाकों का चिन्तन करना कि दुःख के प्रसंग दो तरह के होते हैं, एक तो इच्छा और सज्ञान प्रयत्न के बिना दें. निर्जरानुप्रेक्षा प्राप्त हुआ; जैसे—पशु, पक्षी और वहरे, गूँगे आदि के हूँ दुःखप्रधान जन्म तथा बारिसे में मिली हुई गरीबी; बूसरा प्रसंग है सदुदेश से सज्ञान प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया हुआ, जैसे—तप और त्याग के कारण को प्राप्त हुई गरीबी और शारीरिक कुशता आदि । पहले में शित्त का समाधान न होने से चह अवचि का कारण होकर अकुशल परिणामदायक बनता है; और दूराल तो सद्दुत्तिजनित होने से उसका परिणाम कुशल ही होता है। अतः अचानक प्राप्त हुए कद्वक विपाकों में समाधान दृत्ति को साधना तथा जहाँ अचन्य हो वहाँ तथ और त्याग हाय कुशल परिणाम की प्राप्ति हो इस प्रकार संचित कमों को भोग लेना यही अेयस्कर है,' ऐसा चिन्तन किर्जरानुप्रेशा है।

तत्त्वज्ञान की विश्वद्धि के निमित्त विश्व के ए०. छोकानुमेका वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करना छोकानुमेका है। प्राप्त हुए मोक्षमार्ग में अप्रमत्तमाव की साधना के लिए ऐसा सोचना कि 'अनादि प्रपंच जाल में विविध दुःखों के ११. बोधिदुर्लभ-त्वानुप्रक्षा आधातों को सहन करते हुए जीव को शुद्ध दृष्टि और

गुद्ध चारित्र प्राप्त होना दुर्छम है ' यही बोधिदुर्छमःवानुप्रेक्षा है।

धर्ममार्ग से च्युत न होने और उसके अनुष्ठान में स्थिरता लाने के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणियों का कल्याण हो सकता है, ऐसे सर्वगुणसम्पन्न धर्म का सत्पपुरुषों १२. धर्मस्वाख्यात-त्वानुप्रेक्षा धर्मस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा है।

परीषहों का वर्णन-

मार्गाऽच्यवनानिर्जरार्थं पेरिसोढव्याः परीषहाः । ८ ।
श्चितिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारितस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याकोश्चयध्याचनालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारश्रज्ञाज्ञानादश्नीनानि । ९ ।
सक्ष्मसंपरायच्छबस्थवीतरागयोश्चतुर्दश्च । १० ॥
एकादश जिने । ११ ।
बादरसंपराय सर्वे । १२ ।
ज्ञानावरणे श्रज्ञाज्ञाने । १३ ।

१. सभी श्वेतांबर, दिगम्बर पुस्तकों में 'पा छपा हुआ देखा जाता है, परन्तु यह परीषह शब्द में 'पा के साम्य के कारण व्याकरणविषयक भ्रान्ति-मात्र है; वस्तुतः व्याकरण् के अनुसार 'पिरसोढव्याः' यही रूप शुद्ध है। जैसे देखो, सिद्धहेम २।३।४८। तथा पाणिनीय ८।३।११५।

दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालामौ । १४ । चारित्रमोहे नाग्न्यारितस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार-पुरस्काराः । १५ । वेदनीये शेषाः । १६ ।

एकादयो भाज्या युगपदैकोनविंशतेः । १७।

मार्ग से च्युत न होने और कर्मों के क्षयार्थ जो सहन करने योग्य हों वे परीषह हैं।

क्षुधा, तृषा, श्रीत, उडण, दंशमशक, नग्नत्व, अरित, स्त्री, चर्या, निषद्या, श्रम्या, आकोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मेल, सत्क्रारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, और अदर्शन—इनके परीषह, इस प्रकार कुल बाईस परीषह हैं।

सूक्ष्मसंपराय और छद्मस्थवीतराग में चौदह परीषद संभव हैं। जिन भगवान में ग्यारह संभव हैं। वादरसंपराय में सभी अर्थात् बाईस ही संभव है। ज्ञानावरण रूप निमित्त से प्रज्ञा और अज्ञान परीषह होते हैं। दर्शनमोह और अन्तराय कर्म से क्रमशः अदर्शन और अलाम परीषह होते हैं।

चारित्रमोह से नग्नत्व, अरति, स्त्री, निषद्या, आस्त्रोश, याचना और सत्कार-पुरस्कार परीषह होते हैं।

... वाकी के सभी वेदनीय से होते हैं।

एक साथ एक आत्मा में एक से लेकर १९ तक परीषह विकल्प से संभव हैं। संवर के उपाय हप में परीषहों का वर्णन करते समय सत्रकार ने जिन पाँच प्रकारों का निरूपण किया है, वे ये हैं—परीषहों का लक्षण, उनकी संख्या, अधिकारी भेद से उनका विभाग, उनके कारणों का निर्देश तथा एक साथ एक जीव में संभव परीषहों की संख्या। हरएक मुद्दे पर विशेष विचार अनुक्रम से निम्न अनुसार हैं—

अङ्गीकार किए हुए धर्ममार्ग में स्थिर रहने और कर्मबन्धनों के विनाशार्थ जो जो स्थिति समभाव पूर्वक सहन करने योग्य है, उसे परीषद्द कहते हैं। ८।

यद्यपि परीषह संक्षेप में कम और विस्तार में आधिक भी कल्पित किए एवं गिनाए जा सकते हैं, तथापि त्याग को विकिसत संख्या करने के लिए जो खास जहरी हैं, वे ही बाईस परीषह शास्त्र में गिनाये गए हैं, जैसे—

१-२. क्षुषा और तृषा की चाहे कैसी भी वेदना हो, फिर भी अज्ञीकार की हुई मर्यादा के विरुद्ध आहार, जल न लेते हुए समभाव पूर्वक ऐसी वेदनाओं को सहन करना क्रमशः क्षुषा और पिपासा परीषह हैं। ३-४. टंड और गरमी से चाहे कितना ही कछ होता हो, तो भी उसके निवारणार्थ अकल्प्य किसी भी वस्तु का सेवन किये किना ही समभावपूर्वक उन वेदनाओं को सहन कर लेना अनुक्रम से शीत और उष्ण परीषह हैं। ५. डाँस, मच्छर आदि जन्तुओं का उपद्रव होने पर खिन्न न होते हुए उसे समभाव पूर्वक सहन कर लेना दंशमशकपरीषह है। ६. नमता को समभाव पूर्वक सहन करना नेमतापरीषह है। ७. अंगीन कार किये हुए मार्ग में अनेक कठिनाइयों के कारण अरुचि का प्रसंग आ

१. इस परीषह के विषय में स्वेतांवर, दिगंबर दोनों संप्रदायों में खास मतमेद हैं; इसी मतभेद के कारण श्वेतांवर और दिगंबर ऐसे नाम पड़े हैं।

पड़ने पर उस समय अर्बाच को न जाते हुए धैर्यपूर्वक उसमें रस छेना अगतिपरीषद है। ८. साधक पुरुष या स्त्री का अपनी साधना में किजा-तीय आदर्षण से न रुलचाना भ्रीपरीषह है। ९. स्वीकार किये हुए वर्भजीवन को पृष्ट रखने के लिए असंग होकर भिन्न-भिन्न स्थानों में विहार और किसी भी एक स्यान में निक्तवास स्वीकार न करना चर्यापरीषह है। १०. साधना के अनुकूल एकान्त जगह में मर्यादित समय तक आसन लगाकर बेठें हूए उतर यदि भय का प्रसंग आ पड़े तो उसे अक्षितिमात्र से जीतना अथवा आसन से च्युत न होना निष्यापरीषह है। ११. कोमल या कठिन, ऊँची या नीची जैसी भी सहजभाव से भिले वैसी जगह में समभाव पूर्वक शयन करना शप्यापरीपह है। १२. क्रोई पास आकर कठोर या अप्रिय कहे तब भी उसे सःकारवत् समझ लेना आकोशपरीपह है। १३. कोई ताइन, तर्जन करे फिर भी उसे सेवा ही मानना वधपरीषह है। १४. दीनभाव या अभिमान न रखते हुए सिर्फ धर्मयात्रा के निर्वाहार्य याचकन्नति स्वीकार करना याचना-परीषह है। १५. याचना करने पर पर भी यदि अमीष्ट वस्तु न मिले वो प्राप्ति की बजाय अप्राप्ति को ही सचा तप मानकर उसमें संतोष रखना

ध्वेतायरद्यास्त्र विशिष्ट साधकों के लिए सर्वया नग्नत्व को स्वीकार करके भी अन्य साधकों के लिए मर्यादित वस्त्रपात्र की आज्ञा देते हैं, और वैसी आज्ञाके अनुसार अमूर्छित भावसे वस्त्रपात्र रखने वाले को भी वे साधु मानते हैं, जब कि दिगंबर शास्त्र मुनिनामधारक सभी साधकों के लिए एक सरीखा ऐकाहितका नग्नत्व का विधान करते हैं। नग्नत्व को अचेलकपरीष्ट्र भी कहते हैं। आधुनिक शोधक विद्वान वस्त्रपात्र धारण करने वाली श्वेतां-बरीय मत की परंपरा में मगवान पार्श्वनाय की सबस्त्र परंपरा का मूल देखते हैं, और सर्वया नग्नत्व को रखने की दिगंबर परंपरा में मगवान महावीर की अवस्त्र परंपरा का मूल देखते हैं।

अलाम परीषह है। १६. किसी भी रोग से व्याकुल न होकर सममाव पूर्वक उसे सहन करना रोगपरीपह है। १७. संथारे में या अन्यत्र तृण आदि की तिक्ष्णता अथवा कठोरता अनुभव हो तो मृदुशय्या के सेवन सरीखा उल्लास रखना तृणस्पर्शपरीषह है। १८. चाहे जितना शारीरिक मल हो फिर भी उससे उद्देग न पाना और हनान आदि संस्कारों को न चाहना मलपरीपह है। १९. चाहे कितना भी सत्कार मिले फिर भी उससे न फूलना और सत्कार न मिलने पर खिन्न न होना त्तःकारपुरस्कार परीषह है। २०. प्रज्ञा-चमत्कारिणी बुद्धि हो तो उसका गर्व न करना और न होने पर खेद न करना प्रज्ञापरीपह है। २१. विशिष्ट बाह्मज्ञान से गर्वित न होना और उसके अभाव में आत्मावमानना न रखना ज्ञानपरीषह है; अथवा इसे अज्ञानपरीषह भी कहते हैं। २२. सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदार्थों का दर्शन न होने से स्वीकार किया हुआ लाग निष्मल प्रतीत होने पर विवेक से अदा बनाये रखना और ऐसी स्थिति में प्रसन्न रहना अदर्शनपरीषह है। ९।

जिसमें संपराय — लोभकषायं की बहुत ही कम संभावना हा बस स्हमसंपराय नामक गुणस्थान में और उपशान्तमोह तथा क्षीणमोह नामक गुणस्थानों में चौदह ही परीषह संभव हैं, वे ये हैं-अधिकारी भेद से क्षुघा, विपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, प्रज्ञा, . विभाग अज्ञान, अलाम, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श, मल; बाकी के आठ संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि वे मोहजन्य हैं। लेकिन स्यारहवें और बारहवें गुणस्थानों में मोहोदय का अभाव है। यद्यपि दसवें गुणस्यान में मोह है पर वह इतना अल्प है कि न होने जैसा ही है। इसीलिए इस गुणस्यान में भी मोहजन्य आठ परीवहीं के संभव का उहेख न करके सिर्फ चौदह का ही संभव है ऐसा उहेल किया गया है।

ैतेरहवें और चौदहवें गुणस्थानों में केवल म्यारह ही परीष्ट संभव हैं, जैसे-क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल। बाकी के ग्यारह धातिकर्मजन्य होने से उस कर्मः का ही अमाब होने से वे उक्त गुणस्थानों में संभव नहीं।

जिसमें संपराय — कवाय का बादर अर्थात् विशेष रूप में संभव हो, ऐसे बीदरसंपराय नामक नीवें गुणस्थान में बाईस ही परीपह होते हैं। इसका कारण यह है कि परीपहों के कारणमृत सभी कर्म वहाँ होते हैं। नीवें गुणस्थान में बाईस के संभव का कथन करने से उसके पहले के छठे आदि गुणस्थानों में उतने ही परीपह संभव हैं, यह स्वतः फलित हो। जाता है। १०-१२।

१. इन दो गुणस्थानों में परीपहों के बार में दिगंवर और द्वेतावर संप्रदायों के वीच मतभेद हैं । यह मतभेद सर्वज्ञ में कवलाहार मानने और न मानने के मतभेद के कारण है । इसीलिए दिगंवर व्याख्याप्रन्थ "एकादश जिने" इस रूप में इस स्प्रत्र को मान कर भी इसकी व्याख्या तोंड-मरोड़ कर करते हुए प्रतीत होते हैं । व्याख्या एक नहीं, बिक दी की गई है, तथा वे दोनों संप्रदायों के तीत्र मतभेद के बाद की ही हैं ऐसा स्पष्ट माल्यम पड़ता है । पहली व्याख्या के अनुसार ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिन—सर्वज्ञ में क्षुधा आदि ग्यारह परीपह (वेदनीय कर्मजन्य) हैं, लेकिन मोह न होने से वे क्षुधा आदि वेदना रूप न होने के कारण सिर्फ उपचार से द्रव्य परीपह हैं । दूसरी व्याख्या के अनुसार 'न' शब्द का अध्याहार करके ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिनमें वेदनीय कर्म होने पर भी तदाश्रित क्षुधा आदि ग्यारह परीपह मोह के अभाव के कारण बाधा रूप न होने से हैं ही नहीं।

२ दिगंबर व्याख्या ग्रन्थ इस जगह बादरसंपराय शब्द को संज्ञा रूप न मानकर विशेषण रूप में मानते हैं, जिस पर से वे छठे आदि चार गुणस्थानों का अर्थ फलित करते हैं।

परीषहों के कारण कुल चार कर्म माने गए हैं। उनमें से ज्ञाना-वरण पैता और अज्ञान इन दो परीषहों का निमित्त है; अन्तरायकर्म अलाभपरीषह का कारण है; मोह में से दर्शनमोह कारणों का निर्देश अदर्शन का और चारित्रमोह नम्रत्व, अरित, स्त्री, पनिषद्या, आकोश, याचना, सत्कार—इन सात परीषहों का कारण है; वैदनीय कर्म जपर गिनाये गए सर्वज्ञ में संभवित स्वारह परीषहों का कारण है। १३-१६।

वाईस परीषहों में एक समय में परस्पर विरोधी अनेक परीषह
हैं; जैसे —शीत, उष्ण, चर्या, शय्या और निपद्या—इनमें से पहले दो

एक साथ एक जीव और पिछले तीन एक साथ संभव ही नहीं हैं।

में संभाव्य परीषहों शीत होगा तब उष्ण और उष्ण होगा तब शीत
की संख्या संभव ही नहीं। इसी तरह चर्या, शय्या और निषद्या

में से भी एक समय में एक ही हो सकता है। इसीलिए उक्त पाँचों में

से एक समय में किन्हीं भी दो को संभव और तीन को असंभव मानकर

एक आत्मा में एक साय अधिक से अधिक १९ परीषह संभव

चारित्र के भेद-

### सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिस्हमसंपराय-१थथाख्यातानि चारित्रम् । १८ ।

सामायिक, छेदोपस्यापन, परिहारविशाद्धि, सक्ष्मसंपराय और यथा-न्ह्यात यह पाँच प्रकार का चारिश्र है।

१. चमत्कारिणी बुद्धि कितनी भी क्यों न हो, वह परिामित होने के कारण ज्ञानावरण के आश्रित है, अतः प्रज्ञापरीपह को ज्ञानावरणखन्य ही समज्ञना चाहिए।

आत्मिक गुद्धदशा में स्थिर रहते का प्रयत्न करना ही चारिक है। परिणाम गुद्धि के तरतम भाव की अपेक्षा से चारित्र के सामायिक आदि उपर्युक्त पाँच विभाग किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं—

समभाव में स्थित रहने के लिए संपूर्ण अञ्चढ प्रश्नियों का त्यागा करना सामायिकचारित्र है। छेदोपस्थान आदि बाकी के चार चारित्र सामायिक हप तो हैं ही इतने पर भी कितनी ही १. सामायिक चारित्र आचार और गुण की विशेषताओं के कारण इन चारों का सामायिक से भिन्न रूप में वर्णन किया गया है। इत्वरिक छछ समय के लिए अथवा यावत्कायिक—संपूर्ण जीवन के लिए जो पहले पहल मुनि दीक्षा ली जाती है—वह सामायिक है।

पर विशेष शुद्धि के निमित्त जो जीवनपर्यंत पुनः दीक्षा ली जाती है, एवं
पर विशेष शुद्धि के निमित्त जो जीवनपर्यंत पुनः दीक्षा ली जाती है, एवं
प्रथम ली हुई दीक्षा में दोषापत्ति आने से उसका छेद
र. छेदोपस्थापन
करके फिर नये सिरे से जो दीक्षा का आरोपण किया
जाता है वह छेदोपस्थापन चारित्र है। जिसमें से
पहला निरतिचार और दूसरा सातिचार छेदोपस्थापन कहलाता है।

जिसमें खास विशिष्ट प्रकार के तपःप्रधान ३. परिहारविश्वादि आचार का पालन किया जाता है वह पैरिहारविश्वादि चारित्र है।

जिसमें कोध आदि कपायों का तो उदय नहीं ४. त्र्यमसंपराय होता, सिर्फ लोभ का अंदा आतिस्हम रूप में रहता। चारित्र है, वह सुहमसंपराय चारित्र है।

१. देखो हिंदी चौथा कर्मग्रन्थ पृ० ५१-६१ ।

जिसमें किसी भी कपाय का उदय विलकुल ्. यथाख्यात चारित्र नहीं रहता वह यथाख्यात अर्थात् वीतराग चारित्र है ।

तप का वर्णन-

अन्यनावमोद्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त-शय्यासनकायक्केशा बाह्यं तपः । १९ । प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्यु-त्तरम् । २० ।

अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शप्या-सन और कायक्रेश यह बाह्य तप हैं।

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्व, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान यह आभ्यन्तर तप हैं।

वासनाओं को क्षीण करने तथा समुचित आध्यात्मिक बल की साधना के लिए शरीर, इन्द्रिय और मन को जिन जिन उपायों से तपाया जाता है वे सभी तप हैं। तप के बाह्य और आभ्यन्तर ऐसे दो भेद हैं। जिसमें शारीरिक किया की प्रधानता होती है, तथा जो बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा युक्त होने से दूसरों को दीख सके वह वाह्य तप है। इसके विपरीत जिसमें मानासिक किया की प्रधानता हो तथा जो मुख्य-रूप से बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा न रखने के कारण दूसरों को न भी दीख सके वह आभ्यन्तर तप है। बाह्य तप स्थूल और लोगों द्वारा ज्ञात होने पर भी उसका महत्त्व आभ्यन्तर तप की पृष्टि में उपयोगी होने की दृष्टि से ही माना गया है। इस बाह्य और आभ्यन्तर तप के वर्गीकरण में समन्न स्थूल और सक्ष्म घार्मिक नियमों का समावेश हो जाता है।

इसके अथाख्यात और तथाख्यात ये नाम भी मिलते हैं ।

- ?. मर्यादित समय तक या जीवन के अन्त तक सभी प्रकार के आहार का त्यांग करना- अनदान है। इनमें पहला इत्वरिक और दूसरा यावत्कथिक समझना चाहिए । २. अपनी जितनी सुँख हो उससे कम आहार करना-अवमीदर्य-जनोदरी है। रे. विविधि वस्तुओं के लालच को कम करना — वृत्तिसंक्षेप है। ४. धी, दूध आदि तथा मय, मधु, मक्खन आदि विकारकारक रस का स्वाग करना - रसपरित्याग है। ५. बाधारहित एकान्त स्थान में रहना-विविक्त-शय्यासनुसंलीनता है। ६. ठंढ, गरमी या विविध आसनादि द्वारा शरीर को कष्ट देना कायकेश हैं।
- १. धारण किये हुए बत में प्रमादजनित दोषों का जिससे शोधन किया जा सके वह प्रायश्चित्त है। २. ज्ञान आदि सद्गुणों में बहुमान रखनां विनय है। ३. योग्य साधनों को जुटा कर आभ्यन्तर तप अयवा अपने आपको काम में लगाकर सेवागुश्रूषा करना वैयावृत्त्व है। विनय और वैयावृत्त्य में इतना ही अन्तर है कि विनय तो मानसिक धर्म है और वैयावृत्य शारीरिक धर्म है। ४. जान प्राप्ति के लिए विविध प्रकार का अभ्यास करना स्वाध्याय है। ५. अहंता और ममता का त्याग करना व्युत्सर्ग है। ६. चित्त के विक्षेपों का त्याग करना ध्यान है। १९,२०।

प्रायश्चित्त आदि तपों के भेदों की संख्या-

# नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदं यथाऋमं प्राम्ध्यानात् । २१।

ध्यान से पहले के आभ्यन्तर तपों के अनुक्रम से नव, चार, दस, पाँच और दो भेद हैं।

ध्यान का विचार विस्तृत होते से उसे अन्त में रखकर उसके पहले के प्रायश्वित आदि पाँच आभ्यन्तर तपों के मेंदों की संख्या ही यहाँ बतलाई गई है। २१।

#### प्रायश्चित्त के मेद-

#### आलोचनाप्रतिक्रमणतदुभयविवेशव्युत्सर्गतपञ्छेदपरि-ः हारोपस्थापनानि । २२ ।

आलोचन, प्रतिक्रमण, ततुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापन यह नव प्रकार का प्रायिक्ष है।

दोष—मूल के शोधन करने के अनेक प्रकार हैं, ने सभी पायाधित हैं। उनके यहाँ संक्षेप में नव भेद इस प्रकार हैं—१. गुरु के समक्ष शुद्धमाव से अपनी भूल प्रकट करना आलोचन है। २. हो चुकी भूल का अनुताप करके उससे निष्टुत्त होना और नई भूल न हो इसके लिए सावधान रहना प्रतिक्रमण है। ३. उक्त आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों साथ करना तदुभय अर्थात् भिश्र है। ४. खानपान आदि वस्तु यदि अकल्पनीय आ जांय और पीछे से मालूम पड़े तो उसका त्यास करना विवेक है। ५. एकाप्रतापूर्वक शरीर और वचन के व्यापारी को छोड़ देना व्युत्सर्ग है। ६. अनशन आदि बाह्य तप करना तप है। ७. दोष के अनुसार दिवस, पक्ष, मास या वर्ष की प्रवच्या घटा देना छेद है। ८. दोषपात्र व्यक्ति को उसके दोष के अनुसार पक्ष, मास आदि पर्यन्त किसी किस्म का संसर्ग न रख कर दूरसे परिहरना—परिहार है। ९. अहिंसा, सख, ब्रह्मचर्य, आदि महावतों के मंग हो जाने से फिर ग्रह्म से ही उन महावतों का आरोपण करना— उपस्थापन है। २२।

१. परिहार और उपस्थापन इन दोनों के स्थान में मूल, अनवस्थाप्य, पारांचिक ये तीन प्रायिश्वत्त होने से बहुत से प्रन्थों में दस प्राविश्वत्तों का वर्णन है। ये प्रत्येक प्रायिश्वत्त किन किन और कैसे कैसे दोषों पर लागू होते हैं, उनका विशेष स्पष्टीकरण व्यवहार, जीतकल्पत्त्र आदि प्रायिश्वत्त. प्रधान प्रत्यों से जानना चाहिए।

#### विनय के भेद-

#### ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः । २३।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार ये विनय के चार प्रकार हैं। विनय वस्तुतः गुणरूप से एक ही है, फिर भी उसके ये मेद सिर्फ विषय की दृष्टि से ही किये गए हैं।

विनय के विषय को मुख्य रूप से यहाँ चार मार्गो में बाँटा गया है; जैसे— १. ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास चाल्द्र रखना और मूलना नहीं यह ज्ञान का असली विनय है। २. तत्त्व की यथार्थप्रतीति स्वरूप सम्यग्दर्शन से चलित न होना, उसमें होने वाली शङ्काओं का संशोधन करके निःशंक भाव की साधना करना दर्शनविनय है। ३. सामायिक आदि पूर्वोक्त किसी भी चारित्र में चित्त का समाधान रखना चारित्रविनय है। ४. जो कोई सद्गुणों में अपने से श्रेष्ठ हो उसके प्रति अनेक प्रकार से योग्य व्यवहार करना, जैसे— उसके सामने जाना, उसके आने पर उठ कर खड़ा हो जाना, आसन देना, वन्दन करना इत्यादि उपचारितनय है। २३।

#### वैयावृत्य के भेद-

#### आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षकग्लानगणकुलसङ्घसाधुसम-नोज्ञानाम् । २४ ।

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और समनोत्र इस तरह दस प्रार का वैयावृत्त्य है।

वैयावृत्त्य सेवारूप होने से दस प्रकार के सेव्य- सेवाये ग्य पात्रों के होने के कारण उसके भी दस प्रकार किये गए हैं। वे इस प्रकार हैं-१. मुख्य रूप से जिसका कार्य व्रत और आचार प्रहण कराने का हो- वह आचार्य

है। २. मुख्य ह्प से जिसका कार्य श्रुताभ्यास कराने का हो—वह उपाध्याय है। ३. जो महान् और उम्र तप करने वाला हो—वह तपस्वी है। ४. जो नवदीक्षित होकर शिक्षण प्राप्त करने का उम्मीदवार हो—वह शैक्ष है। ५. रोग आदि से क्षीण हो—वह ग्लान है। ६. जुदे जुदे आचार्यों के शिष्य हप साधु यदि परस्पर सहाध्यायी होने से समान वाचना वाले हों तो उनका समुदाय ही गण है। ७. एक ही दीक्षाचार्य का शिष्य परिवार—कुल कहलाता है। ८. धर्म का अनुयायी संघ है, इसके साधु, साध्यी, श्रावक और श्राविका ये चार भेद हैं। ९. जो प्रवच्या धारी हो उसे साधु कहते है। १०. ज्ञान आदि गुणों में समान हो वह समनोज्ञ—समान शील है। २४।

स्वाध्याय के भेद-

#### वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मीपदेशाः । २५।

वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश ये पाँच स्वाच्याय के भेद हैं।

ज्ञान प्राप्त करने का, उसे निःशंक, विश्वद और परिपक्व बनाने का एवं उसके प्रचार का प्रयत्न ये सभी स्वाध्याय में आ जाते हैं; अतः उसके यहाँ पाँच भेद अभ्यासशैली के कमानुसार बतलाये गए हैं। वे इस प्रकार हैं— १. शब्द या अर्थ का पहला पाठ लेना— वाचना है। २. शंका दूर करने अथवा विशेष निर्णय के लिए पूछना— प्रच्छना है। २. शब्द पाठ या उसके अर्थ का मन से चिन्तन करना— अनुप्रेक्षा है। ४. सीखी हुई वस्तु के उचारण का शुद्धिपूर्वक पुनरावर्तन करना— आम्नाय अर्थात् परावर्तन है। ५. जानी हुई वस्तु का रहस्य समझाना अथवा धर्म का कथन करना धर्मीपदेश है। २५।

न्युत्सर्ग के भेद-बाह्याभ्यन्तरोपध्योः । २६ । अस्य और आभ्यन्तर उपिंच का त्याग ऐसा दो तरह का ब्युत्सर्ग है। चास्तव में अहंत्व-ममत्व की निवृत्ति रूप त्याग एक ही है, फिर भी त्यागने की वस्तु बाह्य और आभ्यन्तर ऐसे दो प्रकार की है। इसीसे उसके - ब्युत्सर्ग या त्याग के दो प्रकार माने गए हैं। वह इस प्रकार हैं -१. धन, धान्य, मकान, क्षेत्र आदि बाह्य वस्तुओं से समता इटा लेना चाह्योपिंच ब्युत्सर्ग है और २. शरीर पर से ममता इटाना एवं काषायिक विकारों में तनमयता का त्याग करना - आभ्यन्तरोपिंच ब्युत्सर्ग है। २६।

ध्यान का वर्णन-

# उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् । २७ । आ मुहूर्तात् । २८ ।

उत्तम संहनन वाले का एक विषय में अन्तःकरण की वृत्ति का स्थापन-ध्यान है।

वह मुहूर्त तक अर्थात् अन्तर्मुहूर्त पर्यंत रहता है।

यहाँ ध्यान से संबन्ध रखने वाली अधिकारी, स्वरूप और काल का परिमाण य तीन वार्ते वतलाई गई हैं।

छः प्रकार के संहनैनों – शारीरिक संघटनों में वैज्ञर्षभनाराच, अर्घ-चर्ज्रर्थभनाराच और नाराच ये तीन उत्तम गिने जाते हैं। जो उत्तम संहनन वाला होता है वही ध्यान का अधिकारी है; क्योंकि अधिकारी ध्यान करने में आवस्यक मानसिक ब**ल के लिए** जितना

१. दिगंबर ग्रन्थों में तीन उत्तम संहनन वाले को ही ध्यान का अधिकारी माना है; लेकिन भाष्य और उसकी वृत्ति प्रथम के दो संहतन वाले को ध्यान का स्वामी मानने के पक्ष में हैं।

२. इसकी जानकारी के लिए देखों अ॰ ८, सू॰ १२।

शारीरिक घल चाहिए, उसका संभव उक्त तीन संहनन वाले शरीर में है; वाकी के तीन संहनन वाले में नहीं। यह तो प्रसिद्ध ही है कि मानसिक वल का एक मुख्य आधार शरीर ही है, और शरीर बल शारीरिक संघटन पर निर्भर है; अतः उत्तम संहनन वाले के सिवाय दूसरा ध्यान का अधिकारी नहीं है। जितना ही शारीरिक संघटन कमजोर होगा, मानसिक बल भी उतना ही कम होगा; मानसिक बल जितना कम होगा, चित्त की स्थिरता भी उतनी ही कम होगी। इसलिए कमजार शारीरिक संघटन अनुत्तम संहनन वाला प्रशस्त या किसी भी विषय में जितनी एकाप्रता साध सकता है, वह इतनी कम होती है कि उसकी गणना ही ध्यान में नहीं हो सकती।

सामान्य रूप से क्षण में एक, क्षण में दूसरे, क्षण में तीसरे ऐसे अनेक विषयों को अवलंबन करके प्रवृत्त हुई ज्ञानधारा मिल मिल दिशाओं में से बहती हुई हवा के बीच स्थित दीपशिखा की स्वरूप तरह— अस्थिर होती है। ऐसी ज्ञानधारा— चिन्ता को विशेष प्रयत्न के साथ बाकी के सब विषयों से हटा कर किसी भी एक ही इष्ट विषय में स्थिर रखना अर्थात् ज्ञानधारा को अनेक विषयगामिनी बनने से रोक कर एक विषयगामिनी बना देना ही ध्यान है। ध्यान का यह स्वरूप अर्थव्च — छद्मस्य में ही संभव है, इसलिए ऐसा ध्यान बारहवें गुण-स्थान तक होता है।

सर्वज्ञत्व प्राप्त होने के बाद अर्थात् तेरहवें और चौदहवें गुणध्यानों में भी ध्यान स्वीकार किया है सही, पर उसका स्वरूप भिन्न प्रकार का है। तेरहवें गुणस्थान के अन्त में जब मानसिक, वाचिक और कायिक योग व्यापार के निरोध का कम शुरू होता है, तब स्थूल कायिक व्यापार निरोध के बाद सुक्म कायिक व्यापार के अस्तित्व के समय में सुक्मिकियाप्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्कध्यान माना गया है, और चौदहवें गुणस्थान की संपूर्ण

अयोगिपन की दशा में शैलेशीकरण के समय में समुच्छिनकियानिवृत्ति नाम का चौथा शुक्रध्यान माना है। ये दोनों ध्यान उक्त दशाओं में चित्तव्यापार न होने से छद्मस्य की तरह एकाग्रचि तानिरोध रूप तो हैं ही नहीं; अतः उक्त दशाओं में ध्यान को घटाने के लिये सूत्र में कथित प्रसिद्ध अर्थ के उपरान्त ध्यान शब्द का अर्थ विशेष विस्तृत किया गया है; और बहै यह कि केवल कायिक स्थूल ब्यापार को रोकने का प्रयत्न भी ध्यान है, और आत्मश्रदेशों की निष्प्रकम्पता भी ध्यान है।

फिर भी ध्यान के बार में एक प्रस्त रहता है कि तेरहवें गुणस्थान के प्रारंभ से योगनिरोध का कम शुरू होता है, तब तक की अवस्था में अर्थात् सर्वज्ञ हो कर बीवन व्यतीत करने की स्थिति में क्या वास्तव में कोई ध्यान होता है ? और यदि होता है तो कीनसा होता है ? इसका उत्तर दो तरह से मिलता है। १. विहरमाण सर्वज्ञ की दशा में ध्यानान्तिरका कह कर उसमें अध्यानित्व ही मान करके कोई ध्यान स्वीकार नहीं किया गया है। २. सर्वज्ञ दशा में मन, वचन और शरीर के व्यापार संबन्धी सुद्रह प्रयत्न को ही ध्यान स्प में मान लिया गया है।

उपर्युक्त एक ध्यान ज्यादा से ज्यादा अन्तः काल का परिमाण भुंहूर्त तक ही टिक सकता है, उसके बाद उसे टिकाना किटन है; अतः उसका कालपरिमाण अन्तर्भुहूर्त माना गया है।

कितनेक श्वास-उच्छ्वास को बिलकुल रोक रखना ही ध्यान मानते हैं, तथा अन्य कुछ मे।त्रा से काल की गणना करने को ही ध्यान

१. अ, इ' आदि एक एक हस्व स्वर के बोलने में जितना समय लगता है, उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। व्यञ्जन जय स्वरहीन बोला जाता है, तब उसमें अर्धमात्रा जितना समय लगता है। मात्रा या अर्धमात्रा परिभित्त समय को जान लेने का अभ्यास करके कोई उसी के अनुसार अन्य कियाओं के समय का भी माप करने लगे कि अमुक काम में इतनी मात्राएँ हुई। यही मात्रा से काल की गणना कहलाती है।

मानते हैं। परन्तु जैन परंपरा में इस कथन को स्वीकार नहीं किया गया है; क्योंकि उसका कहना है कि यदि संपूर्णतया श्वास-उच्छ्वास बंद किया जाय, तव तो अन्त में शरीर ही नहीं टिक सकता | इसलिए मन्द या मन्दतम भी श्वास का संचार तो ध्यानावस्या में रहता ही है। इसी प्रकार जब कोई मात्रा से काल का माप करेगा तब तो उसका मन गिनती के काम में अनेक कियाओं के करने में लग जाने के कारण एकाप्रता के बदले व्यप्रता-युक्त ही मानना होगा । यही कारण है कि दिवस, मास और उससे अधिक समय तक ध्यान के टिकने की लोकमान्यता भी जैन परंपरा को प्राह्म नहीं, इसका कारण उसमें यह बतलाया है कि अधिक लम्बे समय तक ध्वान साधने से इन्द्रियों के उपघात का संभव है, अतः ध्यान को अन्तर्मुहर्त से ज्यादा बढ़ाना कठिन हैं। एक दिवस, एक अहोरात्र अथवा समय तक ध्यान किया- इस कथन का अभिप्राय इतना ही है कि उतने समय तक ध्यानः का प्रवाह चलता रहा अर्थात् किसी भी एक आलंबन का एकवार ध्याना करके, फिर उसी आलंबन का कुछ रूपान्तर से या दूसरे ही आलंबन का ध्यान किया जाता है, और पुनरिप इसी तरह आगे भी ध्यान किया जाया तो वह ध्यानप्रवाह बढ़ जाता है। यह अन्तर्मुहूर्त का कालपारिमाणः छद्मस्थ के ध्यान का समझना चाहिए। सर्वज्ञ के ध्यान का कालपरिमाण ती अधिक भी हो सकता है; क्योंकि मन, वचन और शरीर के प्रवृत्तिविषयक, मुद्दद प्रयत्न को अधिक समय तक भी सर्वज्ञ लंबा कर सकता है।

जिस आलंबन पर ध्यान चलता है, वह आलंबन संपूर्ण द्रव्य रूप ना हो कर उसका एक देश-कोई एक पर्याय होता है; क्योंकि द्रव्य का चिन्तन। -उसके किसी न किसी पर्याय द्वारा ही शक्य बनता है। २७, २८।

ध्यान के भेद-

आर्तरौद्रधर्मश्चक्कानि । २९।

परे मोक्षहेतू । ३०।

आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्र ये ध्यान के चार प्रकार हैं। उनमें से अन्त के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं।

उक्त चार ध्यानों में आर्त और रौद्र ये दो संसार के कारण होने से दुर्ध्यान हैं और हेय अर्थात् स्थाज्य हैं। धर्म और शुक्र ये दो मोक्ष के कारण होने से सुध्यान हैं और उपादेय अर्थात् प्रहण करने योग्य माने राये हैं। २९, ३०।

आर्तध्यान का निरूपण-

आर्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसम-न्वाहारः । ३१ । वेदनायाश्च । ३२ । विपरीतं मनोज्ञानाम् । ३३ । निदानं च । ३४ । तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् । ३५ ।

अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए सतत चिन्ता करना प्रथम आर्तध्यान है।

दुःख के आ पड़ने पर उसके दूर करने की सतत चिन्ता करना दूसरा आर्तध्यान है।

प्रिय वस्तु के वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिन्ता करना तीसरा आर्तध्यान है।

प्राप्त न हुई वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प करना या सतत चिन्ता करना चौषा आर्तिध्यान है।

वह आर्तध्यान अविरत, देशसंयत और प्रमत्त संयत इन चार गुण-स्थानों में ही संभव है। यहाँ आर्तध्यान के मेद और उसके स्वामी इन दो बातों का निरूपण है। आर्ति का अर्थ है पीड़ा या दुःख; उसमें से जो उत्पन्न हो—वह आर्त है। दुःख की उत्पत्ति के मुख्य चार कारण हें— अनिष्ट वस्तु का संयोग, इष्ट बस्तु का वियोग, प्रतिकूल वेदना और मोग की लालसा। इन कारणों पर से ही आर्तध्यान के चार प्रकार किये गए हैं। १. जब अनिष्ट वस्तु का संयोग हो, तब तद्भव दुःख से व्याकुल हुआ आत्मा उसे दूर करने के लिए अर्थात् वह वस्तु अपने पास से कब तक दूर हो इसी के लिए जो सतत चिन्ता किया करता है यही अनिष्टसंयोग-आर्तध्यान है। २. उक्त रीखा किसी इष्ट वस्तु के चले जाने पर उसकी प्राप्ति के निमित्त सतत चिन्ता करना इष्टवियोग-आर्तध्यान है। ३. वैसे ही बारीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर उसे दूर करने की व्याकुलता में चिन्ता करना रोगचिन्ता आर्तध्यान है, और ४. मोगों की लालसा की उत्कटता के कारण अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का तीव संकल्प निदान-आर्तध्यान है।

त्रयम के चार गुणस्थान, देशविरत और प्रमत्तसंयत इन कुल छः गुणस्थानों में उक्त ध्यान संभव है। इनमें भी इतनी विशेषता है कि प्रमत्तसंयत गुणस्थान में निदान के अलावा तीन ही आर्तध्यान हो सकते हैं। ३१-३५।

#### रौद्रध्यान का निरूपण-

## हिंसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेश-विरतयोः । ३६ ।

हिंसा, असत्य, चोरी और विषयरक्षण के लिए सतत चिन्ता— रोड्रध्यान है, वह अविरत और देशविरत में संभव है।

प्रस्तुत सूत्र में रौद्रध्यान के भेद और उसके स्वामियों का वर्णन है। रौद्रध्यान के चार भेद उसके कारणों पर से आर्तध्यान की तरह ही विभाजित किये गए हैं। जिसका चित्त कूर व कठोर हो वह रह, और ऐसे आत्मा का ध्यान— रौद्र है। हिंसा करने, झूठ बोलने, चोरी करने और प्राप्त विषयों को संभाल कर रखने की वृत्ति में से कूरता व कठोरता पैदा होती है, इन्हीं के कारण से जो सतत चिन्ता हुआ करती है वह अनुक्रम से हिंसानुबन्धी, अनृतानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विषयसंरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान कहलाता है। इस ध्यान के स्वामी पहले पाँच गुणस्थान वाले होते हैं। ३६।

#### धर्मध्यान का निरूपण-

आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमृत्तसंय-तस्य (

### उपशान्तक्षीणकषाययोश्व । ३८।

आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान इन की विचारणा के निमित्त एकाप्र मनोवृत्ति का करना धर्मध्यान है; यह अप्रमत्त संयत के हो सकता है।

वह धर्मध्यान उपशान्तमोह और क्षीणमोह गुणस्यानों में भी संभव है।

धर्मध्यान के भेद और उसके स्वामियों का यहाँ निर्देश है।

रे. वीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की क्या आज्ञा है ? और कैसी होनी चाहिए ? इसकी परीक्षा करके वैसी आज्ञा का पता लगाने के छिए मनोयोग

देना—वह आशाविचय धर्मध्यान है। २. दोषों के स्वरूप योग और उनसे छुटकारा कैसे हो इसके विचारार्य मनोयोग देना— अपायिच्चय धर्मध्यान है। ३. अनुभव में आने वाले विपाकों में से कौन-कौन सा विपाक किस किस कर्म का आभारी है, तथा अमुक कर्म का अमुक विपाक संभव है इनके विचारार्थ मनोयोग लगाना विपाक-विचय घर्मध्यान है। ४. लोक के स्वरूप का विचार करने में मनोयोग देना संस्थानविचय धर्मध्यान है।

धर्मध्यान के स्वामियों के बारे में धेताम्बर और दिगम्बर मतों की परंपरा एक सी नहीं है। श्वेतांबरीय मान्यता के अनुसार उक्त दो सूत्रों में निर्दिष्ट सातवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानों में तथा स्वामी इस कथन पर से स्चित आठवें आदि बीच के तीन गुणस्थानों में अर्थात् सातवें से लेकर बारहवें तक के छहों गुणस्थानों में धर्मध्यान संभव है। दिगंबर परंपरा चौये से सातवें तक के चार गुणस्थानों में ही धर्मध्यान की संभावना खीकार करती है। उसकी यह दलील है कि सम्यादृष्टि को श्रेणी के आरम्भ के पूर्व तक ही धर्मध्यान संभव है और श्रेणी का आरंभ आठवें गुणस्थान से होने के कारण आठवें आदि में यह ध्यान किसी प्रकार भी संभव नहीं। ३७, ३८।

गुक्के चाद्य पूर्वविदः । ३९ ।
परे केवलिनः । ४० ।
प्रथमत्वैकत्ववितर्कस्मक्रियाप्रतिपातिच्युपरतिक्रयाः
निवृत्तीनि । ४१ ।

१. 'पूर्वविदः' यह अंश प्रस्तुत सूत्र का ही है और इतना सूत्र अलग नहीं, ऐसा माध्य के टीकाकार बतलाते हैं। दिगंबर परंपरा में भी इस अंश को सूत्र रूप में अलग स्थान नहीं दिया गया। अतः यहाँ भी वैसे ही रक्ता है। फिर भी भाष्य पर से स्पष्ट मालूम होता है कि 'पूर्वविदः' यह अलग ही सूत्र है।

तत्र्येककाययोगायोगानाम् । ४२ । एकाश्रये सवितर्के पूर्वे । ४३ । अविचारं द्वितीयम् । ४४ । वितर्कः श्रुतम् । ४५ । विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसकान्तिः । ४६ ।

उपशान्तमोह और क्षीणमोह में पहले के दो शुक्रध्यान संभव हैं । पहले दोनों शुक्रध्यान पूर्वधर के होते हैं ।

बाद के दो केवली के होते हैं।

पृथक्तविवर्तक, एकत्वविवर्तक, स्क्ष्मिकियाप्रतिपाती और व्युपरतिकया-निवृत्ति ये चार शुद्धध्यान हैं।

वह—ग्रुक्रध्यान अनुक्रम से तीन योगवाले, किसी एक योग वाले, काययोग वाले और योगरहित को होता है।

पहले के दो, एक आश्रयवाले एवं सवितर्क होते हैं। इनमें से पहला सविचार है, दूसरा अविचार है। धितर्क अर्थात् श्रुत । विचार अर्थात् अर्थ, व्यक्तन•और योग की संकानित।

प्रस्तुत वर्णन में शुक्रध्यान से संबन्ध रखने वाली स्वामी, भेद और स्वरूप—ये तीन बातें हैं।

स्वामी का कथन यहाँ दो प्रकार से किया गया है; एकः स्वामी तो गुणस्थान की दृष्टि से और वृक्षरा योग की दृष्टि से।

१. प्रस्तुत स्थल में 'अवीचार' ऐसा रूप ही आधिकतर देखा जाता है, तो भी: यहाँ सूत्र और विवेचन में हस्त 'वि' का प्रयोग करके एकता। रक्षी गई है।

गुणस्थान की दृष्टि से शुक्रध्यान के चार भेदों में से पहले के दो मेदों के स्वामी ग्यारहवें और वारहवें गुणस्थानवाले ही होते हैं जो कि पूर्वधर भी हों। 'पूर्वधर' इस विशेषण से सामान्यतया यह समझना चाहिए कि जो पूर्वधर न हो पर ग्यारह आदि अर्झों का धारक हो उसके तो ग्यारहवें-बारहवें गुणस्थान में शुक्र न होकर धर्मध्यान ही होगा। इस सामान्य विधान का एक अपवाद भी है और वह यह कि पूर्वधर न हों ऐसी आत्माओं—जैसे माषतुष, मरुदेवी आदि के भी शुक्रध्यान संभव है। शुक्रध्यान के वाकी के दो भेदों के स्वामी सिर्फ केवली अर्थात् तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान वाले ही होते हैं।

योग की दृष्टि से तीन योग वाला ही चार में से पहले शुक्रध्यान का स्वामी होता है। मन, वचन और काय में से किसी भी एक ही योग वाला शुक्रध्यान के दूसरे भेद का स्वामी होता है। इसी ध्यान के तीसरे भेद का स्वामी सिर्फ काययोग वाला और चौथे भेद का स्वामी एक मात्र अयोगी ही होता है।

शुक्रध्यान के भी अन्य ध्यानों की तरह चार भेद किये गए हैं, जो कि इसके चार पाये भी कहलाते हैं। उनके चार नाम इस तरह हैं—१. प्रयक्त्ववितर्क-सविचार, २. एकत्ववितर्क-निर्विचार, भेद ३. स्क्ष्मिकयाप्रतिपाती, ४. न्युपरतिक्रया निवृत्ति—समुच्छिन्न-। कियानिवृत्ति।

प्रथम के दो शुक्रव्यानों का आश्रय एक है अर्थात् उन दोनों का आरंभ पूर्वज्ञानघारी आत्मा द्वारा होता है। इसी से ये दोनों व्यान वितर्क अप्रतज्ञान सहित हैं। दोनों में वितर्क का साम्य होने पर भी दूसरा वैषम्य भी है, और वह यह कि पहले में प्रयक्तव—भेद है जब कि दूसरे में ध्यकत्व—अमेद है; इसी तरह पहले में विचार—संक्रम है, जब कि दूसरे

में विचार नहीं है। इसी कारण से इन दोनों ध्यानों के नाम कमशः पृथक्तविकेसविचार और एकत्ववितर्क अविचार ऐसे रक्खे गए हैं।

जब कोई ध्यान करने वाला पूर्वधर हो, तब पूर्वगत श्रुत के आधार पर, और जब पूर्वधर न हो तब अपने में संभवित श्रुत के आधार

पर किसी भी परमाणु आदि जड़ या आत्मरूप पृचक्त्वितर्क-सविचार मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक पर्यायों का द्रव्यास्तिक,

पर्यायास्तिक आदि विविध नयों के द्वारा भेदप्रधान चिन्तन करता है और यथासंभव श्रुतज्ञान के आधार पर किसी एक द्रव्य रूप अर्थ पर से दूसरे द्रव्य रूप अर्थ पर या एक द्रव्य रूप अर्थ पर से पर्याय रूप अर्थ पर या एक प्रवाय रूप अर्थ पर से अन्य पर्याय रूप अर्थ पर या एक पर्याय रूप अर्थ पर से अन्य द्रव्य रूप अर्थ पर चिन्तन के लिए प्रवृत्त होता है; इसी तरह अर्थ पर से शब्द पर और शब्द पर से अर्थ पर चिन्तनार्थ प्रवृत्ति करता है; तथा मन आदि किसी भी एक योग को छोड़कर अन्य योग का अवलंबन ग्रहण करता है तब यह ध्यान प्रयन्त्व-वितर्भसविचार कहलाता है। कारण यह है कि इसमें वितर्क श्रुतज्ञान का अवलंबन लेकर किसी भी एक द्रव्य में उसके पर्यायों का भेद एयक्त्व-विविध दृष्टियों से चिन्तन किया जाता है और श्रुतज्ञान को अवलंबित करके एक अर्थ पर, एक शब्द पर से दूसरे शब्द पर, अर्थ पर से शब्द पर, शब्द पर से अर्थ पर तथा एक योग पर से दूसरे योग पर संक्रम—संचार करना पड़ता है।

उक्त कथन के विष्धीत जब कोई ध्यान करने वाला अपने में संभावित श्रुत के आधार पर किसी भी एक ही पर्यायहण अर्थ को लेकर उस पर एकत्व—अभेदप्रधान चिन्तन करता है और मन आदि तीन योगों में से किसी भी एक ही योग पर अटल रह कर
एकत्विवर्तक शब्द और अर्थ के चिन्तन एवं भिन्न-भिन्न योगों में संचार का परिवर्तन नहीं करता है तब वह ध्यान एकत्ववितर्क-अविचार कहलाता है। कारण यह कि इसमें वितर्क—श्रुतज्ञान का अवलंबन होने पर भी एकत्व—अभेद का प्रधानतया चिन्तन रहता है और अर्थ, शब्द अथवा योगों का परिवर्तन नहीं होता।

उक्त दोनों में से पहले मेदप्रधान का अभ्यास दह हो जाने के बाद ही दूसरे अमेदप्रधान ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। जैसे समप्र शरीर में व्याप्त सर्पादि के जहर को मन्त्र आदि उपायों से सिर्फ डंक की जगह में लाकर स्थापित किया जाता है; वैसे ही सारे जगत में मिल-मिल विषयों में अस्थिररूप से भटकते हुए मन को ध्यान के द्वारा किसी भी एक विषय पर लगाकर स्थिर किया जाता है। स्थिरता के दृह हो जाने पर जैसे बहुत से ईधन के निकाल लेने और बचे हुए थोड़े से ईधन के सुलगा देने से अथवा सभी ईधन के हटा देने से अग्न बुझ जाती है, वैसे ही उपर्युक्त कम से एक विषय पर स्थिरता प्राप्त होते ही अन्त में मन भी सर्वथा शान्त हो जाता है। अर्थात् उसकी चंचलता हटकर वह निष्प्रकंप बन जाता है, और परिणाम यह होता है कि ज्ञान के सकल आवरणों के विलय हो जाने पर सर्वज्ञता प्रकट होती है।

.जब सर्वज्ञ भगवान योगनिरोध के कम में अन्ततः सृक्ष्मदारीर योग

१. यह कम ऐसे माना जाता है-स्थूलकाय योग के आश्रय से वचन और मन के स्थूल योग को सुक्ष्म बनाया जाता है, उसके बाद बच्चन और मन के सुक्ष्म योग को अवलंबित करके शरीर का स्थूल योग सुक्ष्म बनाया जाता है। फिर शरीर के सूक्ष्म योग को अवलंबित करके वचन और मन के सूक्ष्म योग का निरोध किया जाता है, और अन्त में सूक्ष्मशरीर योग का भी निरोध किया जाता है।

का आश्रय लेकर दूसरे बाकी के योगों यो रोक देते हैं तब वह सूक्ष्मक्षिपाप्रतिपाती ध्यान कहलाता है। कारण यह कि उसमें
बास-उच्छास के समान स्क्ष्मिकया ही बाकी रह जाती है,
और उसमें से पतन होना भी संभव नहीं है।

जब शरीर की श्वास-प्रश्वास आदि स्क्ष्म कियाएँ भी बन्द हो जाती हैं और आत्मप्रदेश सर्वथा निष्प्रकंप हो जाते हैं तय वह समुच्छिनकियानिवृत्ति ध्यान कहलाता है। कारण यह कि इसमें समुछिनकियानिवृत्ति ध्यान किसी किस्म की भी मानसिक, वाचिक, कायिक किया ही नहीं होती और वह स्थिति बाद में जाती भी नहीं। इस चतुर्थ ध्यान के प्रभाव से सर्व आहव और बन्धें का निरोध होकर शेष सर्वकर्म कीण हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। तीसरे और चौथे शुक्क ध्यान में किसी किस्म के भी श्रुतहान का आलंबन नहीं होता, अतः वे दोनों अनालंबन भी कहलाते हैं। ३९-४६।

सम्यग्द्दियों की कमीनिर्जरा का तरतमभाव-सम्यग्द्दिश्रावकविरतानन्तिवयोजकदर्शनमोहश्चप-कोपशमकोपशान्तमोहश्चपकश्चीणमोहजिनाः क्रमशो-ऽसंख्येयगुणनिर्जराः । ४७।

सम्याद्यष्ठि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवयोजक, दर्शनमोहक्षपक, उपरामक, उपराान्तमोह, क्षपक, क्षीणमोह और जिन ये दस अनुक्रम से असंख्येयगुण निर्जरा वाले होते हैं।

सर्व कर्मबन्धनों का सर्वथा क्षय ही मोक्ष है, और उनका अंदातः क्षय निर्जरा है। इस प्रकार दोनों के छक्षणों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि निर्जरा मोक्ष का पूर्वगामी अन्न है। प्रस्तुत शास्त्र

में मोक्षतत्व का प्रतिपादन मुख्य होने से उसकी बिलकुल अक्षमूत निर्वरा का विचार करना भी थहाँ उपयुक्त है। इस लिए यद्यपि संसारी सकल आत्माओं में कर्मनिर्जरा का कम चाळू रहता है, तो भी यहाँ सिर्फ विशिष्ट आत्माओं की ही कर्मनिर्जरा के क्रम का विचार किया गया है। वे विशिष्ट आत्माएँ अर्थात् मोक्षाभिमुख आत्माएँ हैं। असली मोक्षाभि-मुखता सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति से ही शुरू हो जाती है और वह जिन-सर्वज्ञ अवस्था में पूर्ग हो जाती है। स्थूलदृष्टि की प्राप्ति से लेकर सर्वज्ञदशा तक मोक्षाभिमुखता के दस विभाग किये गए हैं; इनमें पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर विभाग में परिणाम की विशुद्धि सविशेष होती है। परिणाम की विशुद्धि जितनी ही अधिक होगी उतनी ही कर्मनिर्जरा भी विशेष होगी। अतः प्रथम-प्रथम की अवस्था में जितनी कर्मनिर्जरा होती है, उसकी अपेक्षा ऊपर-ऊपर की अवस्था में परिणाम विशुद्धि की विशेषता के कारण कर्मनिर्जरा भी असंख्यातगुनी बढ़ती ही जाती है, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अन्त में सर्वज्ञ-अवस्था में निर्जरा का प्रमाण सबसे अधिक हो जाता है। कर्मनिर्जरा के प्रस्तुत तरतमभाव में सबसे कम निर्जरा सम्यग्द्दि की और सबसे अधिक सर्वज्ञ की होती है। इन दस अवस्थाओं का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है--

१. जिस अवस्था में मिथ्यास्व हट कर सम्यक्त का आविर्माव होता है—वह सम्यग्दृष्टि । २. जिसमें अप्रलाख्यानावरण कषाय के क्षयो-पराम से अल्पांश में विरिति—त्याग प्रकट होता है—वह श्रावक । ३. जिसमें प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम से सर्वाश में विरिति प्रकट होती है—वह विरत । ४. जिसमें अनन्तानुनन्धी कषाय के क्षय करने योग्य विश्विद्ध प्रकट होती है—वह दर्शनमोहक्षपक ।

६. जिस अवस्था में मोह की रोप प्रकृतियों का उपराम चालू हो वह उपरामक है। ७. जिसमें उपराम पूर्ण हो चुका हो वह उपराम्तमोह है। ८. जिसमें मोह की रोप प्रकृतियों का क्षय चालू हो वह क्षपक है। ९. जिसमें क्षय पूर्ण सिद्ध हो चुका हो वह क्षीणमोह है। १०. जिसमें सर्वज्ञता प्रकट हो चुकी हो वह जिन है।

#### निर्प्रनथ के भेद-

## पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्भ्रन्थाः। ४८।

पुलाक, बकुश, कुशील, निर्मन्य और स्नातक ये पाँच प्रकार के निर्मन्य हैं।

निर्मन्य शब्द का तात्विक—निश्चयनय सिद्ध अर्थ अलग है, और व्यावहारिक—सांप्रदायिक अर्थ अलग है। इन दोनों अर्थों के एकीकरण को ही यहाँ निर्मन्य सामान्य मानकर उसी के पाँच वर्ग करके पाँच मेद दरसाये गए हैं। निर्मन्य वह जिसमें रागद्वेष की गाँठ बिलकुल ही न रहे। यही निर्मन्य शब्द का तात्विक अर्थ है। और जो अपूर्ण होने पर भी उक्त तात्विक निर्मन्य शब्द का तात्विक अर्थ है। और जो अपूर्ण होने पर भी उक्त तात्विक निर्मन्यता का उम्मीदवार हो अर्थात् भविष्य में वैसी स्थिति प्राप्त करना चाहता हो वह व्यावहारिक निर्मन्य है। पाँच भेदों में से प्रयम तीन व्यावहारिक और बाकी दो तात्विक हैं। इन पाँच भेदों का स्वरूप इस प्रकार है—

१. मूल्यू तथा उत्तरगुण में परिपूर्णता प्राप्त न करते भी बीतराग प्रणीत आगम में कभी अस्थिर न होनेवाला पुलाक निर्प्रन्थ है। २. जो शरीर और उपकरण के संस्कारों का अनुसरण करता हो, सिद्धि तथा कीर्ति चाहता हो, सुखर्शील हो, अविविक्त—ससंग परिवार वाला और छेद—चारित्र पर्याय की हानि तथा शबल अतिचार दोषों से युक्त हो वह धकुश है। ३. कुशील के दो भेदों में से जो इन्द्रियों का वशवर्ती

होने से किसी तरह की उत्तरगुणों की विराधना करने के साथ प्रवृत्ति करता हो वह प्रतिसेवना कुशील है और जो तीन कषाय के कभी वश न होकर सिर्फ मन्द कषाय के कदाचित् वशीभृत हो जाय वह कषाय कुशील है। ४. जिसमें सर्वज्ञता न होने पर भी रागद्वेष का अत्यन्त अभाव हो और अन्तर्मुहूर्त जितने समय के बाद ही सर्वज्ञता प्रकट होनेवाली हो वह निर्मन्य है। ५. जिसमें सर्वज्ञता प्रकट हो चुकी हो वह स्नातक है।४८।

आठ बातों द्वारा निर्धन्थों की विशेष विचारणा-

## संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थिलिङ्गलेक्योपपातस्थानविकल्पतः साध्याः ॥ ४९॥

संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिङ्ग, लेश्या, उपपात और स्थान के भेद से ये तिर्प्रन्थ विचारने योग्य हैं।

पहले जिन पांच निर्मन्यों का वर्णन किया गया है, उनका विशेष स्वरूप जानने के लिए यहाँ आठ बातों को लेकर हरएक का पांच निर्मन्यों के साथ कितना-कितना संबंध है, यही विचार किया गया है; जैसे—

सामायिक आदि पांच संयमों में से सामायिक और छेदोपस्था-पनीय—इन दो संयमों में पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील ये तीन निर्प्रन्थ होते हैं; कषायकुशील उक्त दो और परिहार विश्विद्धि रै. संयम तथा सूक्ष्म संपराय—इन चार संयमों में वर्तमान होता है। निर्प्रन्थ और स्नातक ये दोनों एक मात्र यथाल्यात संयमवाले होते हैं।

पुलाक, बकुश, और प्रतिसेवनाकुशील इन तीनों का उत्कृष्ट श्रुतपूर्ण दशपूर्व और कषायकुशील एवं निर्प्रन्य का उत्कृष्ट श्रुत चतुर्दश २. श्रुत पूर्व होता है; जघन्य श्रुत पुलाक का आचार वस्तु और बकुश

१. इस नाम का एक नौवें पूर्व में तीसरा प्रकरण है, वही यहाँ लेना चाहिए।

कुशील एवं निर्शन्थ का अष्ट प्रवचन माता (गाँच समिति और तीन गुप्ति) ध्रमाण होता है; स्नातक सर्वज्ञ होने से श्रुत रहित ही होता है।

पुलाक पाँच महावत और रात्रिभोजनविरमण इन छहीं में से किसी भी वत का दूसरे के दबाव या बलात्कार के कारण खंडन करने वाला होता है। कितने ही आचार्य पुलाक को चतुर्य वत का ही ३. प्रतिसेवना विराधक मानते हैं। बकुश दो प्रकार के होते हैं— उपकरणबकुश और शरीरबकुश। जो उपकरण में आसक्त होने के कारण नाना तरह के कीमती और अनेक विशेषता युक्त उपकरण चाहता है तथा संब्रह करता है और नित्य ही उनका संस्कार—सजाबट करता रहता है वह उपकरणबकुश है। जो शरीर में आसक्त होने के कारण उसकी शोभा के निमित्त उसका संस्कार करता रहता है वह श्रीरबकुश है। प्रतिसेवनाकुशील मूलगुणों की विराधना न करके उत्तरगुणों की कुछ विराधना करता है। कषायकुशील, निर्धन्य और स्नातक इनके तो विराधना होती ही नहीं।

पाँचों निर्मन्य सभी तीर्थिकरों के शासन में होते हैं। किन्हीं का मानना है कि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील ये ४. तीर्थ तीन तीर्थ में नित्य होते हैं और बाकी के क्षायकुशील आदि तीर्थ में भी होते हैं और अतीर्थ में भी।

लिङ्ग (चिह्न) द्रव्य और भाव ऐसे दो प्रकार का होता है। चारित्रगुण भावलिङ्ग है और विशिष्ट वेश आदि बाह्यस्वरूप रालिङ्ग द्रव्यलिङ्ग है। पाँचों निर्ग्रन्थों में भावलिङ्ग अवस्य होता है; परन्तु द्रव्यलिङ्ग तो सब में हो भी सकता है और नहीं भी।

पुलाक में पिछली तेजः, पदा और शुक्त ये तीन लेश्याएँ होती हैं। चकुश और प्रतिसेवनाकुशील में छहीं लेश्याएँ होती हैं। कवायकुशिल यदि परिहारिवशुद्धि चारित्र वाला हो, तब तो तेजः आदि ६. लेश्या उक्त 'तीन लेश्याएँ होती हैं और यदि सक्ष्म संपराय चारित्र वाला हो तब एक शुक्क ही होती है। निर्मन्थ और स्नातक में एक शुक्क ही होती है। पर स्नातक में जो अयोगी होता है वह अलेश्य ही होता है।

पुलाक आदि चार निर्नन्थों का जघन्य उपपात सौधर्मकरूप में पत्योपमपृथक्तव स्थिति वाले देवों में होता है; पुलाक का उत्कृष्ट उपपात सहस्रारकरूप में बीस सागरोपम की स्थिति में होता है।

७. उपपात बकुश और प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट उपपात आरण (उत्पांत्तस्थान) और अच्युत कल्प में बाईस सागरोपम की स्थिति में होता है। कबायकुशील और निर्मन्थ का उत्कृष्ट उपपात सर्वार्थसिद्धि विनान में तेतीस सागरोपम की स्थिति में होता है। स्नातक का तो निर्वाण है।

कषाय का निम्नह तथा योग का निम्नह ही संयम है। संयम सभी का सर्वदा एक समान नहीं हो सकता, कषाय और योग के निम्नह विषयक तारतम्य के अनुसार ही संयम में भी तरतम-८. स्थान (संयम भाव होता है। कम से कम जो निम्नह संयमकोटि में तिम्नह की तीन्नता, मन्दता की विविधता के कारण संयम के असंख्यातप्रकार होते हैं। वे सभी प्रकार (भेद) संयमस्थान कहलाते हैं। इनमें जहाँतक कषाय का लेशमात्र भी संबन्ध हो, वहाँ तक के संयमस्थान कषायिनिमित्तक और उसके बाद के सिर्फ योगनिमित्तक समझने चाहिए। योग के सर्वया निर्णेष हो जाने पर जो स्थिति प्राप्त होती है उसे अन्तिम संयमस्थान समझना चाहिए। जैसे जैसे पूर्व-पूर्ववर्ती संयमस्थान होगा, वैसे-वैसे

१. दिगंबर प्रनथ चार लेश्याओं का कथन करते हैं।

२. दिगंबर ग्रन्थ दो सागरोपम की स्थिति का उल्लेख करते हैं।

काषायिक परिणित विशेष और जैसे जैसे ऊपर का संयमस्थान होगा, वैसे वैसे काषायिक भाव भी कम होगा; इसीलिए ऊपर-ऊपर के संयमस्थानों का मतलव अधिक से अधिक विशुद्धि वाले स्थान समझना चाहिए। और सिर्फ योग निमित्तक संयमस्थानों में निष्कषायत्त्व रूप विशुद्धि समान होने पर भी जैसे-जैसे योगिनरोध न्यूनाधिक होता है, वैसे-वैसे स्थिरता भी न्यूनाधिक होती है; योगिनरोध की विविधता के कारण स्थिरता भी विविध प्रकार की होती है अर्थात् केवल योगिनिमित्तक संयमस्थान भी असंख्यात प्रकार के वनते हैं। अन्तिम संयमस्थान जिसमें परम प्रकृष्ट विशुद्धि और परम प्रकृष्ट स्थिरता होती है—ऐसा तो एक ही हो सकता है।

उक्त प्रकार के संयमस्थानों में से सबसे जबन्यस्थान पुलाक और क्षायकुशील के होते हैं। ये दोनों असंख्यात संयमस्थानों तक साय ही बढ़ते जाते हैं, उसके बाद पुलाक रक जाता है, परन्तु कषायकुशील अकेला ही उसके बाद भी असंख्यात स्थानों तक चढ़ता जाता है। तत्पश्चात असंख्यात संयमस्थानों तक कषायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील और चकुश एक साथ बढ़ते जाते हैं; उसके बाद बकुश रक जाता है, उसके बाद असंख्यात स्थानों तक चढ़ करके प्रतिसेवनाकुशील भी रक जाता है। अशेर तत्पश्चात असंख्यात स्थानों तक चढ़ कर कपायकुशील रक जाता है। तदनन्तर अकषाय अर्थात क्यानों तक चढ़ कर कपायकुशील रक जाता है। तदनन्तर अकषाय अर्थात केवल योगिनिमित्तक संयमस्थान आते हैं, जिन्हें निर्मन्य प्राप्त करता है, वह भी उसी प्रकार असंख्यात स्थानों का सेवन करके रक जाता है। सबके बाद एक ही अन्तिम सर्वोपरि, विश्वद्ध और रियर संयम आता है, जिसका सेवन करके रनातक निर्वाण प्राप्त करता है। उक्त स्थान असंख्यात होने पर भी उनमें से प्रत्येक में पूर्व की अपेक्षा जाद के स्थान की शुद्धि अनन्तानन्त गुनी मानी गई है। ४९।

# दसवाँ अध्याय

नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा का निरूपण हो चुका अब्ध अन्तिम मोक्षतत्त्व का निरूपण ही इस अध्याय में किया गया है।

कैवल्य की उत्पत्ति के हेतु-

# मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् । १ ।

मोह के क्षय से और ज्ञानावरण, दर्जनावरण तथा अन्तराय के क्षयः से केवल प्रकट होता है।

मोक्ष प्राप्त होने से पहले केवल-उपयोग (सर्वज्ञस्व, सर्वदर्शित्त्व) की उत्पत्ति जैनशासन में अनिवार्य मानी गई है। इसीलिए मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करते समय केवल-उपयोग किन कारणों से उद्भूत होता है, यह बाते यहाँ पहले ही बतला दी गई है। प्रतिवन्धक कर्म के नाश हो जाने से सहज चेतना के निरावरण हो जाने के कारण केवल-उपयोग का आविर्माव होता है। वे प्रतिवन्धक कर्म चार हैं, जिनमें से प्रयम्पाह ही श्लीण होता है । वे प्रतिवन्धक कर्म चार हैं, जिनमें से प्रयम्पाह ही श्लीण होता है । वे प्रतिवन्धक कर्म चार हैं, जिनमें से प्रयम्पाह ही श्लीण होता है । वे प्रतिवन्धक कर्म चार हैं, जिनमें से प्रयम्पाह ही श्लीण होता है । वे प्रतिवन्धक कर्म चार हैं, जिनमें हो प्रयम्पाह ही श्लीण होता है । मोह सबसे अधिक बलवान है, अतः उसके नाश के बाद ही अन्य कर्मों का नाश शक्य होता है। केवल-उपयोग का मतलब है सामान्य और विशेष—दोनों प्रकार का संपूर्ण बोध। यही स्थिति सर्वज्ञत्व और सर्वद्र शित्व की है। १।

कर्म के आत्यन्तिक क्षय के कारण और मोक्ष का स्वरूप-वन्धहेत्वभावनिर्जराभ्याम् । २ । कृत्स्वकर्मक्षयो मोक्षः । ३ । वन्धहेतुओं के अभाव और निर्जरा से कमीं का आत्यान्तिक क्षय होता है।

संपूर्ण कमों का क्षय होना ही मोक्ष है।

एक बार बँधा हुआ कर्म कभी न कभी वो क्षय को प्राप्त होता ही है; पर वैसे कर्म का बँधन फिर संभव हो अथवा उस किरम का कोई कर्म अभी शेष हो तो ऐसी स्थिति में कर्म का आत्यन्तिक क्षय हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आत्यन्तिक क्षय का अर्थ है पूर्वबद्ध कर्म का और नवीन कर्म के बाँधने की योग्यता का अभाव। मोक्ष की स्थिति कर्म के आत्यन्तिक क्षय के बिना कदापि संभव नहीं, इसीलिए ऐसे आत्यन्तिक क्षय के कारण यहाँ वतलाए हैं। वे दो हैं: वन्धहेतुओं का अभाव और निर्जरा। बन्धहेतुओं का अभाव हो जाने से नवीनकर्म बँधने से रक जाते हैं, और पहले बँधे हुए कर्मों का निर्जरा से अभाव होता है। बन्धहेतु मिध्यादर्शन आदि पाँच हैं, जिनका कथन पहले किया जा चुका है। उनका यथायोग्य संवर द्वारा अभाव हो सकता है और तप, ध्यान आदि द्वारा निर्जरा भी सिद्ध होती है।

मोहनीय आदि पूर्वोक्त चार कमों का आत्यन्तिक क्षय हो जाने से बीतरागत्त्व और सर्वज्ञत्त्व प्रकट होते हैं, ऐसा होने पर भी उस समय बेदनीय आदि चार कर्म बहुत ही विरल रूप में शेष रहते हैं, जिससे मोक्ष नहीं होता। इसीलिए तो इन शेष रहे हुए विरल कर्मों का क्षय भी आवश्यक है। जब यह क्षय होता है, तभी संपूर्ण कर्मों का अभाव होकर जन्म-मरण का चक्र बन्द पड़ जाता है। यहीं मोक्ष है। २, ३।

अन्य कारणों का कथन-

औपश्चमिकादिभव्यत्वाभावाचान्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञा-नदर्शनसिद्धत्वेभ्यः । ४ । क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन और सिद्धन्त्व के सिवाय औपशमिक आदि भावों तथा भन्यत्त्व के अभाव से मोक्ष प्रकट होता है।

पौद्गिक कर्म के आलान्तिक नाश की तरह उस कर्म के साथ सापेक्ष ऐसे कितने ही भावों का नाश भी मोक्षप्राप्ति के पहले आवश्यक होता है। इसीसे यहाँ वैसे भावों के नाश का मोक्ष के कारण रूप से कथन है। ऐसे भाव मुख्य चार हैं: औपशामिक, क्षायोपशामिक, औदियिक और पारिणामिक । औपशमिक आदि पहले तीन प्रकार के तो हरएक भाव सर्वथा नष्ट होते ही हैं, पर पारिणाभिकभाव के बारे में यह एकान्त नहीं है। पारिणामिक भावों में से सिर्फ भव्यत्त्व का ही नाश होता है, दूसरों का नहीं। क्योंकि जीवच्व, अस्तित्व आदि दूसरे सभी पारिणामिक भाव मोक्ष अवस्था में भी रहते हैं। क्षायिकभाव कर्मसापेक्ष है सही, फिर भी उसका अभाव मोक्ष में नहीं होता। यही बतलाने के लिए सूत्र में क्षायिक सम्यक्त्व आदि भावों के अतिरिक्त दूसरे भावों के नाश को मोक्ष का कारणभूत कहा है। यद्यपि सूत्र में क्षायिकवीर्य, क्षायिकचारित्र और क्षायिकमुख आदि भावों का वर्जन क्षायिकसम्यक्त्व आदि की तरह नहीं किया, तो भी सिद्धत्व के अर्थ में इन सभी भावों का समावेश कर लेने के कारण इन भावों का वर्जन भी समझ लेना चाहिए। ४।

मुक्तजीव का मोक्ष के बाद ही तुरन्त होने वाला कार्य-

# तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात्। ५।

संपूर्ण कमों के क्षय होने के बाद तुरन्त ही मुक्तजीव लोक के अन्त तक ऊँचा जाता है। ५।

संपूर्ण कर्म और तदाश्रित औपशमिक आदि भावों का नाश होते ही तुरन्त एक साथ एक समय में तीन कार्य होते हैं: शरीर का वियोग, सिध्यमान गति और लोकान्त-प्राप्ति। ५। सिध्यमान गति के हेतु-

### प्रविश्योगादसङ्गत्वाद्वन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च तद्गतिः । ६ ।

पूर्व प्रयोग से, संग के अभाव से, बन्धन टूटने से और वैसी गति के परिणाम से मुक्तजीव ऊँचा जाता है।

जीव कमों से छूटते ही फौरन गित करता है, स्थिर नहीं रहता । गित भी ऊँची और वह भी लोक के अन्त तक ही होती है, उसके आग नहीं—ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि कर्म या छारीर आदि पौद्गलिक पदार्थों की मदद के बिना अमूर्त जीव गित कैसे कर सकता है ? और करता है तो ऊर्ध्वगित ही क्यों, अधोगित या तिरली गित क्यों नहीं ? इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिये गए हैं।

जीवद्रव्य स्वमाव से ही पुद्रलद्रव्य की तरह गितशील है। दोनों में अन्तर इतना ही है कि पुद्रल स्वभाव से अधीगितशील और जीव स्वभाव से कर्ध्वगितिशील है। जब जीव गृति न करे अयवा नीची या तिरछी दिशा में गित करे, तब ऐसा समझना चाहिए कि वह अन्य प्रतिबन्धक द्रव्य के संग के कारण या के बन्धन के कारण ही ऐसा होता है। ऐसा द्रव्य कर्म है। जब कर्मसंग छूटा और उसके बन्धन दूटे तब कोई प्रतिबन्धक तो रहता ही नहीं, अतः मुक्तजीव को अपने स्वभावानुसार कर्ध्वगित करने का प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग में पूर्वप्रयोग निमित्त बनता है अर्थात् उसीके निमित्त से मुक्तजीव कर्ध्वगित करता है। पूर्वप्रयोग का मतलब है पूर्वश्वद कर्म के छूट जाने के बाद भी उससे प्राप्त वेग-आवेश। जैसे कुम्हार से ढंडे द्वारा घूमा हुआ चाक ढंडे और हाय के हटा लेने के बाद भी पहले मिले हुए वेग के बल से वेगानुसार घूमता रहता है, वैसे ही कर्मयुक्त जीव भी पूर्व कर्म से प्राप्त आवेश के कारण अपने स्वभावानुसार कर्ध्वगित ही

करता है। इसकी उर्ध्वगित लोक के अन्त से आगे नहीं होती, इसका कारण यह है कि वहाँ धर्मास्तिकाय का अभाव ही है। प्रतिबन्धक कर्म- द्रव्य के हट जाने से जीव की उर्ध्वगिति कैसे सुकर हो जाती है, इस बात को समझाने के लिए तुम्बे का और एरंड के बीज का उदाहरण दिया गया है। अनेक लेपों से युक्त तुंबा पानी में पड़ा रहता है, परन्तु लेपों के हटते ही वह स्वभाव से पानी के जपर तैर आता है। कोश-फली में रहा हुआ एरंड बीज फली के टूटते ही छटक कर उपर ऊठता है इसी तरह कर्म वन्धन के दूर होते ही जीव भी जर्ध्वगामी बनता है। ह।

बारह बातों द्वारा सिद्धों की विशेष विचारणा-

## क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगा-हनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः । ७ ।

क्षेत्र, काल, गति, लिङ्ग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्धंबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या, अल्प-बहुत्व इन बारह बातों द्वारा सिद्ध जीवों का विचार करना चाहिए।

सिद्ध जीवों का स्वरूप विशेष रूप से जानने के लिए यहाँ बारह बातों का निर्देश किया गया है। इनमें से प्रत्येक बात के आधार पर सिद्धों के स्वरूप का विचार करना है। यद्यपि सिद्ध हुए सभी जीवों में गाति, लिक्क आदि सांसारिक भावों के न रहने से कोई खास प्रकार का मेद नहीं रहता; फिर भी भूतकाल की दृष्टि से उनमें भी भेद की कल्पना और विचार कर सकते हैं। यहाँ क्षेत्र आदि जिन बारह बातों को लेकर विचारणा करनी है, उनमें से प्रत्येक के बारे में यथासंभव भूत और वर्तमान दृष्टि को लागू करके ही विचारणा करनी चाहिए। जो निम्न अनुसार है— वर्तमान भाव की दृष्टि से सभी के सिद्ध होने का स्थान एक ही सिद्धक्षेत्र अर्थात् आत्मप्रदेश या आकाशप्रदेश है। भूत भाव की दृष्टि से इनके सिद्ध होने का स्थान एक नहीं है; क्योंकि जन्म दृष्टि से पंद्रह में से

१. क्षेत्र-स्थान व जगह की जा सकती है।

वर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने का कोई लौकिक कालचक नहीं, क्योंकि एक ही समय में सिद्ध होते हैं। भूत-दृष्टि से जनमा र. काल-अवसापीणी की अपेक्षा से अवसापीणी, उत्सिपीणी तथा अनवस-विणी, अनुत्सिपीणी में जनमे हुए सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार संहरण की अपेक्षा से उक्त सभी काल में सिद्ध होते हैं।

वर्तमान दृष्टि से सिद्ध गित में ही सिद्ध होते हैं। भूत दृष्टि से यदि अन्तिम भाव को लेकर विचार करें तो मनुष्यगति में से और अन्तिम से पहले के भाव को लेकर विचार करें, तब तो चारों गतियों इ. गति में से सिद्ध हो सकते हैं।

लिङ्ग वेद और चिह्न को कहते हैं। पहले अर्थ के अनुसार वर्तमान हिष्टि से अवेद ही सिद्ध होते हैं। भूतदृष्टि से स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तीनों वेदों में से सिद्ध बन सकते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार शिल्झ वर्तमान हिष्टि से अलिङ्ग ही सिद्ध होते हैं, भूतदृष्टि से यदि भावालेङ्ग अर्थात् आन्तरिक योग्यता को लेकर विचार करें तो स्वलिङ्ग वितरागता से ही सिद्ध होते हैं; और द्राय्यलिङ्ग को लेकर विचार करें तो स्वलिङ्ग जैनलिङ्ग, परलिङ्ग जैनेतर पन्य का लिङ्ग और गृहस्थलिङ्ग इन तीनों लिङ्गों में सिद्ध हो सकते हैं।

कोई तिर्धिकर रूप में और कोई अतिर्धिकर रूप में सिद्ध होते हैं। अतिर्धिकर में कोई तिर्ध चाल, हो तन, और कोई तिर्ध चाल प. तिर्धि न हो तन भी सिद्ध होते हैं।

वर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने वाले न तो चारित्री ही होते हैं और न अचारित्री ! भूतदृष्टि से यदि अन्तिम समय को लें तब तो यथाख्यातचारित्री ही सिद्ध होते हैं; और उसके पहले समय को लें तो तीन ६. चारित्र चार तथा पाँच चारित्रों से सिद्ध होते हैं । सामायिक, -स्क्ष्मसंपराय और यथाख्यात ये तीन अथवा छेदोपस्थापनीय, स्क्ष्मसंपराय और यथाख्यात वे तीन; सामायिक, परिहारिविद्यद्धि, स्क्ष्मसंपराय और यथाख्यात ये चार; एवं सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारिविद्यद्धि, स्क्ष्म-संपराय और यथाख्यात ये पाँच चारित्र समझेने चाहिए।

प्रत्येक बोधित और बुद्ध बोधित दोनों सिद्ध होते हैं। जो किसी के उपदेश विना अपनी ज्ञान-शाक्त से ही बोध पाक् सिद्ध होते हैं, ऐसे स्वयंबुद्ध दो प्रकार के हैं—एक तो अरिहंत और ७. प्रत्येक बुद्ध बोधित क्सरें अरिहंत से भिन्न, जो कि किसी एकाध बाह्य और बुद्ध बोधित निमित्त से बैराग्य और ज्ञान पाकर सिद्ध होते हैं। ये दोनों प्रत्येक बोधित कह लाते हैं। जो दूसरे ज्ञानी से उपदेश पाकर सिद्ध बनते हैं वे बुद्ध बोधित हैं। इनमें भी कोई तो दूसरे को बोध प्राप्त कराने वाले होते हैं और कोई सिर्फ आत्म-कल्याण साधक होते हैं।

वतर्मान दृष्टि से सिर्फ केवलज्ञान वाले ही सिद्ध होते हैं। भूतदृष्टि से दो, तीन, चार ज्ञानवाले भी सिद्ध होते हैं। दो अर्थात् मित और श्रुत; तीन अर्थात् मिति, श्रुत, अवधि अथवा मिति, श्रुत, और मनःपर्याय; चार अर्थात् मिति, श्रुत, अविधि और मनःपर्याय।

जधन्य अंगुलपृथक्तवहीन सात हाय और उत्कृष्ट पाँच सौ धनुष के जपर धनुषपृथक्तव जितनी अवगाहना में से सिद्ध ९. अवगाहना—कँचाई हो सकते हैं, यह तो मृतदृष्टि से कहा है। वर्तमान दृष्टि से कहा हो जिस अवगाहना में से सिद्ध हुआ हो उसिकी दो तृतीयांश अवगाहना कहनी चाहिए।

किसी एक के सिद्ध बनने के बाद नुरन्त ही जब दूसरा सिद्ध होता. है तो उसे निरन्तर सिद्ध कहते हैं। जघन्य दो समय और उत्कृष्ट आठ समय तक निरन्तर सिद्धि चालू रहती है। जब किसी की १०. अन्तर- सिद्धि के बाद अमुक समय बीत जाने पर सिद्ध होता है, तब व्यवधान वह सान्तर 'सिद्ध कहलाता है। दोनों के बीच की सिद्धि का अन्तर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः मास का होता है।

एक समय में जघन्य एक और उत्कृष्ट एक सौ आठ सिद्ध ११. संख्या होते हैं।

क्षेत्र आदि जिन ग्यारह बातों को छेकर विचार किया गया है:
उनमें से हरएक के बारे में संभाव्य भेदों की परस्पर में न्यूनाधिकता का
बिचार करना यही अल्पबहुत्व विचारणा है। जैसे—
१२ अल्पबहुत्वक्यूनाधिकता
गुणाधिक होते हैं। एवं उर्ध्वलोक सिद्ध सबसे थोड़े
होते हैं, अधोलोक सिद्ध उनसे संख्यातगुणाधिक और तिर्यग्लोक सिद्ध

उनसे भी संख्यात गुणाधिक होते हैं। समुद्रसिद्ध सबसे थोड़े होते हैं और द्वीपसिद्ध उनसे संख्यात गुणाधिक होते हैं। इसी तरह काल आदि प्रत्येक बात को लेकर भी अल्पबहुत्व का विचार किया गया है, जो कि विशेष जिज्ञासुओं को मूल प्रन्थों में से जान लेना चाहिए। ७।

> हिन्दी विवेचन सहित तत्त्वार्थ सूत्र समाप्त

# तत्त्वार्थसूत्र

का

# पारिभाषिक शब्द-कोष



# तत्त्वार्थसूत्र

का

# पारिभाषिक शब्द-कोष

अ

अकपाय २१७ अकामनिर्जरा २२७, २३१, २३४ अकाल मृत्यु १६३ अक्षिप्रयाही २४ -अगारी (अणुत्रती) २६०-२६५ अगुरुलघु (नामकर्म) २८७, २९१, अगुरुलघु (गुण) १८३ अग्निकुमार १४३ अग्निमाणव (इन्द्र) १३९ ( अग्निशिख (इन्द्र) १३९ अङ्ग (श्रुत) ३७, ३३२. अङ्ग प्रविष्ट ३६ अङ्ग बाह्य ३६ अङ्गोपाङ्ग (नामकर्म) २८७,२८९ अचक्षद्रीत ७७ अचक्षदर्शनावरण २८६, २८७ अचौक्ष १४६ अचौर्यत्रत —की पाँच भावनाएँ २४३, २४४ | अतिसर्ग २७७

अच्यत (स्वर्ग) १४४, १५०, १६० अच्युत (इन्द्र)१४० अजीव १६४, १६५ अजीवकाय १६४ अजीवाधिकरण २२४ अज्ञातभाव २२१ अज्ञान ४९ देखो, विपर्ययज्ञान अज्ञान (परीषह) ३११, ३१४ अञ्जना (नरकभूमि) १२० अणु १६९, १८९, १९० अणुत्रत २६२, २४३ अणुत्रतधारी २६१ अण्डज ९९ अतिकाय (इन्द्र) १४०, १४५ अतिचार २६६, २७६ अतिथिसंविभाग (त्रत) २६१, २६४ 200 अतिपुरुष (देव) १४५ अतिभारारोपण २६९, २७१

अतिरूप १४६

अथाख्यात ३१८ देखो, यथाख्यात अद्तादान २५६ अद्र्शन (परीषह) ३११, ३१४ अधर्म (अस्तिकाय) १६४-१७०, १७३, १७८, १७९, २०८ अधस्तारक (देव) १४६ अधिकरण १३, २२२, २२३ अधिगम ६, ११ अधोगति ३४५ अधोभाग (छोक) ११८ अधोलोक ११८ अधोलोकसिद्ध ३४९ अधोव्यतिक्रम २६९, २७३ अध्रुव २५ अनगार (व्रती)२६० २६१ अनङ्गकीडा (अतिचार)२६९, २७३

अनन्त १७१ अनन्ताणुक १७४ अनन्तानन्ताणुक १७४ अनन्तानुबान्धिवियोजक ३३५, ३३६

अनन्तानुबन्धी २८६, २८८ अनपवर्तना (कालमृत्यु) ११४ अनपवर्तनीय (आयु)११३, ११४ अनभिगृहीत (मिध्याद्शीन) २८१ अनर्थदण्डावरति २६१, २६३, २६९ २७४

अर्नापणा १९७, १९८
अनिपत १९७
अनवकांक्ष क्रिया २२०
अनवस्थित (अवधि) ४१
अनशन ३१८, ३१९
अनाकार (उपयोग) ७६
अनावार २७६
अनावर २६९, २७५
अनादि २१२, २१३
अनादिमाव १०५
अनादेय (नामकर्म) २८७, २९९

अनानुगामिक (अवधि) ४१ अनाभोग २२४, २२५ अनाभोग क्रिया २१९ अनाहारक (जीव)९४

—हिथति का कालमान ९५
अनि:सृतावग्रह २४ देखो अनिश्रितः
अनित्थंत्वरूप (संस्थान) १८७
अनित्य १९९
अनित्य अवक्तव्य १९९
अनित्यानुप्रेक्ष ३०६,३०७
अनित्वानुप्रेक्ष ३०६,३०७
अनिन्दित (देव) १४५
अनिन्दिय (मन) २१,२१

—का विषय श्रुत है ८३ अनिवृत्ति बादरसंपराय(गुणस्थान) २९३

अनि।श्रित (अवग्रह) २४

अनिष्ट संयोग (आर्तध्यान) ३२८ | अन्तराय (कर्म)२२६, २४२,२८४, अनीक १३८ अनुकम्पा ६, २३१ अनुक्तावप्रह २५ अनुचिन्तन ३०६ अनुज्ञापितपान भोजन २४३,२४५ अनुतर १८८ अनुत्तराविमान १५०

-- के देवों का विशेषत्व १५४ -के देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति १६० अनुत्सेक (निरभिमानता) २३७ अनुपस्थापन २६९, २७० अनुप्रेक्षा (भावना) ३०१, ३०७

--के बारह भेद हैं ३०६ अनुभाग २१६, २३८, २८० अनुभाव देखो अनुभाव बन्ध -देवों में १५४ अनुभावबन्ध २८३, २८४, २९३, 298

अनुमत २२३, २२४ अनुवीचि अवप्रह याचन २४३,२४४ अनुश्रेणि ८९ अनृत २५५ अनृतानुबन्धी (रौद्रध्यान) ३२९ अनेकान्त १९७ अन्तर १२, १४, ३४६

-की अपेक्षा से सिद्धों का विचार

२८७. २९९

- के बन्ध हेतु २२८

-को व्याख्या २८५

-के पाँच भेद २८७

—को उत्कृष्ट स्थिति २९२

—से अलाभ परीपह होता है ३११

अन्तरालगति ८९, १०६

-के दो प्रकार ऋज और वक९१

-का कालमान ९३

-- में कमों का ग्रहण ९५

अन्तद्वीप १३४, १३५ अन्तर्धान २६८

अन्तर्भृहृत १५, ३२५, ३२६

—जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट १५ अन्त्यद्रव्य (परमाणु) १८९

अन्नपान निरोध २६९, २७१

अन्यत्वानुप्रेक्षा ३०६, ३०८ अन्यदृष्टि प्रशंसा (अतिचार) २६६, २६७

अंपरत्व १८३ अपराजित (स्वर्ग)१४४ —में उत्कृष्ट स्थिति १६० अपरिगृहीतागमन २६९, २७२ अपरिग्रह त्रत

-- की पाँच भावनाएँ २४४

अपिरग्रहाणुत्रत २६३

--के अतिचार २६९
अपर्याप्त (नामकर्म)२८७, २९०२९९
अपर्वातना (अकालमृत्यु) ११३
अपर्वातनीय (आयु) ११३
—सोपकम होती है ११४
अपवाद ३०७
अपान (उच्छ्वास वायु) १८१
अपाय २४६
अपायविचय (धर्मध्यान) २२९
अपार्थपुद्गल परावत १५, देखो

पुद्गल परावर्त अपूर्वकरण ७ अप्रातिघात १०० अप्रतिरूप (इन्द्र) १४० अप्रतिष्ठान (नरकवास) १२१ अप्रतिष्ठान (नरकवास) १२१

---आदान निक्षेप २७०, २७५

— उत्सर्ग २७०, २७५

—सस्तारोपकम २७०, २७५
अप्रत्यवेक्षित निक्षेप २२४, २२५
अप्रत्याख्यान (कषाय) २८६, २८८
अप्रत्याख्यान क्रिया २२०
अप्रवीचार १४१
अप्राप्यकारी (नेत्र और मन) ३२
अत्रम्ह २५६, २५७
अभयदान २३६

अभव्यत्व ६८, ७२ अभिगृहीत (मिध्या दर्शन) २८३ अभिनिबोध २० अभिमान (देवों में) १५३ अभिषव आहार २७०, २७५ अभिक्ष्ण अवग्रह याचन२४३,२४५ अभ्युद्य ३०१ अमनस्क ७८ आमितगति (इन्द्र) १४० अमितवाहन (इन्द्र)१४० अमूर्तत्व ३३३ अम्ब (देव) १२४ अम्बरीष (देव) १२४ अयन १४८ अयशःकोत्ति (नामकर्म) २८७, 798,799 अरति (मोहनीय) २८६, २८९ -- के आस्रव २३३ अरति परीषह ३११, ३१३ अरिष्ट लोकान्तिक) १५६ अरुण (लोकान्तिक) १५६ अरूपी ---द्रव्य चार हैं १६६ अरूपित्व १६७ -- धर्मास्तिकायादि चार द्रव्यों-का साधम्यं है. १६६ अर्थ २६, ३३१ अर्थावग्रह २९

--- व्यावहारिक और नैश्चयिक ३३। अर्धनाराच (संहनन) २९९ अर्धमात्रा ३२५ अर्धवज्रपेभनाराच (संहनन) २९९, ३२३

अर्पणा १९७, १९८ अपित १९७ अर्हद्भिक्त २२८, २३६ अलाभ परीषह ३११, ३१३ अलोकाकाश १७७ अरुप (अवग्रह) २३ अल्प बहत्व १६, ३४६ --- की अपेक्षा से सिद्धोंका विचार

अवक्तव्य १९९ अवगाह १७८,२७२ अवगाहना ३४६ -की अपेक्षा से सिद्धों का विचार .388

388

अवमह २२

-के भेद २३

अवधिज्ञान ३८

---आदि का विषय २६

-के अवान्तर भेद २८

अवग्रह याचन २४३, २४५ अवप्रहावधारण २४३. २४५ अवदा २४६ अवधि ३४९

- के दो भेद भवप्रत्यय और-गण प्रत्यय ३८

-का साधारण कारण ३९

-- के छह भेद ४०

-और मन: पर्ययज्ञान का अन्तर 83

---का विषय ४४. ४५

-- का विषय देवों में १५१ अवधिज्ञानावरण २८७ अवधिदर्शन ७७ अवधि दुर्शनावरण २८६. २८७ अवमौदर्य (तप) ३१८ अवयव १७० अवर्णवाद २२७ अवसर्पिणी ३४७ अवस्थित (अवधि भेद्) ४९ अवस्थितत्व १६७ अवाय (मतिज्ञान) २२

-- के भेद २३ अविकल्प २०८ अविग्रहा ८९ अविचार ३३१ आविरत ३२८ अविरति २७९. २८०, २८१ अविसंवाद २२८ अन्यय १९५ अव्याबाध (लोकान्तिक) १५६ अन्नत

---पाँच हैं २१८

अशरणानुष्रेक्षा ३०६, ३० अशुचित्वानुष्रेक्षा ३०६, ३०८ अशुभ (नामकर्म) २८७, २९१,२९९

-- के बन्धहेतु २२८

### अशुभयोग

- --पाप का आश्रव है २१५
- --का स्वरूप २१५
- --हिंसादि व्यापार २१६
- --तीन हैं २१६
- -- के कार्य २१६

अशोक (देव) १४६

अष्टअष्टिमका (प्रतिमा) ३०६

असत् २५५

असत्य २५५

असद्गुणोद्भावन २२८, २३७

असद्वेद्य २२५, २८५

असमीक्याधिकरण २६९, २७४

असम्यग्ज्ञान १७

असंज्ञी १२५

असंदिग्ध २५

असंयतत्व ६७

असंयम ६८

असंख्येय १६९, २९२

असङ्गत्व ३४५

असातावेदनीय २३७, २८८, २९९

देखो दु:खवेदनीय

—के बन्धहेतु २२६

असिद्धत्व ६७

असुर ११६, १९७ असुरकुमार १४३

—का चिन्ह १४५

असुरेन्द्र १५८

अस्तिकाय १६४, १६९

---प्रदेश प्रचयरूप १६४

—धर्मादि चार अजीव हैं १६४

--जीव १६९

अस्तेपाणुत्रत २६३

—के अतिचार २६९

अस्थिर (नामकर्म) २८७, २९०,

अहामिन्द्र १५०, १५५ अहिंसा

-को प्रधानता २४०

-का विकास २४९, २५०

--धारी के लिये कर्तव्य २५३, २५४

—भावनाएँ २४३

आहेंसाणुत्रत २६३

-- के अतिचार २६९, २७१

#### आ

आकाश (अस्तिकाय) ११८. १६४.

306

--आत्मप्रतिष्ठित है १२१

ं—नित्य अवस्थित अरूपी है १६६<sup>.</sup>

-एक व्यक्ति १६८

--- निष्क्रिय १६८

- —के अनन्त प्रदेश हैं १६९
- ---आधार है १७२
- —का कार्य द्वारा लक्षण १७९
- --ही दिग्द्रव्य है १८०

आकाशग (देव) १४६ आकिंचन्य ३०३, ३०६ आक्रन्दन २२६,२२९ आक्रोशपरीषह ३११, ३१३ आगम ३०७ आचाम्ल (तप) ३०६ आचार वस्तु ३३८

- —भिवत २२८,२३६
- न्ति २२८,२२५
  —की वैयावृत्य ३२१
  अज्ञाविचय (धर्मध्यान) ३२९
  अज्ञाव्यापादिकी (क्रिया) २२०
  आतप १८८,२८७,२९८
  आत्मिनिन्दा २२८,२३७
  आत्मपरिणाम २२७
  आत्मप्रशंसा २२८,२३६
  आत्मप्रशंसा १३९
- आत्मा ६८ --कूटस्थ नित्य(सांख्यवेदान्त)६८
  - --एकान्तनित्य (नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक) ६८
  - —एकान्त क्षणिक (बौद्ध) ६८
  - --परिणामिनित्य (जैन) ६९
  - --के पर्याय सुखदु:खादि ६९

- --के पांच भाव ६९
- -का परिमाण १७४
- —नित्य अनित्य आदि १९८,१९९
- ---सत असत १९८
- ---गुण और पर्यायवाला कैसे? २०६
- —के गुण २१०
- के परिणाम का विचार २११

#### आदान निक्षेपण समिति

—की व्याख्या २४४,३०२
आदित्य (लोकान्तिक) १५६
आदिमान २१२,२१२
आदेय (नामकर्म) २८७,२८१,२९८
आधिकरणिकी (क्रिया) २१९
आध्यात्मिक ४९

आनत (स्वर्ग)१४४, १५०

—की उत्कृष्ट स्थिति १६० आनयन प्रयोग(अतिचार) २६९, २७४

आनुगामिक (अवधिज्ञान) ४० आनुपूर्वी (नामकर्म) २८७, २९० आभियोग्य १३८ आभ्यन्तर (तप) ३१८

— के भेदों का निरूपण ३१९
आभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग३ २३
आम्नाय ३२२
आम्नायार्थ वाचक ३०७
आयु ११२, ११५, ११६

 — के दो प्रकार ११३

आयुष्क (कर्म) २८४, २८५

- के चार भेद २८७

—की उत्कृष्ट स्थिति २९२

—की जघन्य स्थिति २९३

आरण (स्वर्ग) १४४, १५०

—की उत्कृष्ट स्थिति १६० आरम्भ २२३, २२३, २३३ आरंभिक्रिया २२० आर्जव (धर्म) ३०३, ३०५ आर्त (ध्यान) ३२७, ३२८

—के चार प्रकार ३२७, ३२८

—के अधिकारी ३२७

आर्य १२८

—छह प्रकार के १३३ आर्थ देश १३४

—साढ़े पच्चीस हैं १३४

आर्य सत्य

—दु:खादि को न्यायदर्शनके अर्थ-पद और जैन के आश्रवादि से तुलना ७

आलोकित पान भोजन२४३,२४४ आलोचन (तप) ३२० आवश्यकापरिहाणि २३६ आवास १४४ आस्रवानरोध ३०० आसादन २२६ आस्त्रिक्य ६ आस्त्रव २१४, २१५, २३८, ३००

- के ४२ भेद ३००

आस्त्रवानुप्रेक्षा ३०६, ३०९ आहार ९४

--देवों में १५३ आहाएक (शरीर) १००, १०२,--१०८-१०, २९८ आहारकलब्धि १०७ आहार दान २३६ आहक (देव) १४६

₹

इत्थंत्वरूप (संस्थान) १८७ इत्वरपरिगृहीतागमन २६९,२७२ इन्द्र १३९ इन्द्रिय २१,८०

--की संख्या ८१

-- द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय ८२

--- का प्राप्तिकम ८२

-के नाम ८३

-- का विषय ८३

—की एक ही वस्तु में प्रवृत्ति व उसके उदाहरण ८४

--का विषय (देवों में) १५१

इष्ट्रवियोग आर्तध्यान ३२८

ईयांपथकमें २१७, २१८ ईयांपथिकिया २१९, २२० ईयांसामिति २४३, ३०२ ईशान (इन्द्र) १४० ईहा २२

-के भेद २३

उ

उक्तावग्रह २५ उच्चगोत्र (कर्म)२८७. २९१. २९८ -- के बन्ध हेत् २२८ ---के वन्त्र हेतुओंकी व्याख्या२३७ उच्छवास --देवों में १५३ --नामकर्म २८७ उत्ऋष्ट (परिणाक्ष) २०४ उत्तम पुरुष ११४ उत्तरकृष्ठ १२८ उत्तरगुण २६२. ३३७ उत्तरगुणनिर्वर्तना २२४ उत्तरप्रकृति २८५, २९४ उत्तरवत (सात हैं) २६२ उत्पत्ति ३३३ उत्पाद १९३ उत्सर्ग (मार्ग) ३०७ उत्सर्गसिवि ३०२ उत्सर्पिण ३४७ उदधिकुमार १४३ उद्द्योत (पुद्गल परिणाम) 963, 866 उद्द्योत (नामकर्म) २८७ २९१. 286 उपकरण वकुश (निर्प्रन्थ) ३३९ उपकरण संयोगाचिकरण २२५

उपकरणेन्द्रिय २८.८२ उपकार १७८ उपऋम ११४ उपग्रह १७८ उपघात २२६, २२९ —और आसादन का अन्तर २२९. उपघात (नामकर्म) २८७,२९५,-296 उपचार (विनय) ३२१ उपचार श्रुत ३८ उपधि ३२३ उपपात ९९ --देवों का १५४ उपपातजनम ९७ —के अधिकारी जी**व** ९९ उपभोग १०७ उपमोगपरिभोगपरिमाण (व्रत) १६१ २६४ --के अतिचार २७० उपभोगाधिकत्व (अतिचार) 289-208 उपभोगान्तराय २९२ उपयोग ७३. ७४ -(वोध) का कारण ७४ -- की मुख्यता ७४ -की तीनों कालों में उपलब्धि -- के भेद ७५

--साकार और अनाकार ७६ उपयोग राशि ७६ देखी उपयोग उपयोगेंद्रिय ८२ उपरामक (सम्यग्दृष्टि) ३३५, ३३७

उपशांत कषाय ३२९ उपशान्तमोह (गुणस्थान) ३१४ उपशांतमोह (सम्यग्द्ष्टि) ३३५, 336

उपस्थापन (प्रायदिचत्त) ३२० उपाध्याय

--की वैयाव्तय ३२१ उरग

--पाँच भूमितव गमन ३२५ उष्ण स्पर्ध १८५ उष्ण परीषह ३११, ३१२

ऊ

ऊर्ध्वगति ३४५ ऊध्वेलोक ११८ ऊर्ध्वलोकसिद्ध ३४९ ऊर्ध्वव्यतिक्रम(अतिचार) २६९, २७३

来

ऋजुगति ९१,९२ --का दूसरा नाम इषुगति ९३ --का कालमान ९३. ऋजुमति (ज्ञान) ४२ ऋजुसूत्र (नय)६०,६१

--से पर्यायाथिक नय का आरम्भ-58

ऋतु (काल) १४८ ऋषिवादिक (देव) १४५

एकत्व ३३२.३३०. एकत्ववितर्क (शुक्छ ध्यान)३३१ एक व वितर्क निर्विचार ३३२. एकत्व वितर्क अविचार३३,३३४ पकत्वानुष्रेक्षा ३०६, ३०८ एकविघ (अवब्रहादि) २४. एकामचिन्ता निरोध ३२५. एकान्त क्षणिकता ६९ पकेन्द्रिय नामकर्म २९९ एवंभृतनय ६०, ६३, ६५ एषणा समिति २४३,२४४,३०२ एकेन्द्रिय जीव ८१ --पथिवी आदि पाँच ८७

ऐरावत वर्ष १२८ पेशान स्वर्ग १४४, १४९ —में उत्कृष्ट स्थिति १५९ पेश्वर्य (मद) ३०५

औत्करिक (स्कन्धविभाग)११८ औदयिक भाव ६७, ७०,३४४

-के २१ भेद ६८, ७२

औदारिक (शरीर) १००,१०२, १७६. १७७

—सेन्द्रिय और सावयव है १०८.

---जन्मसिद्ध हो है १०९.

-- पौद्गलिक है १८१.

औदारिक (दारीर नामकर्म)

र्पट आँदारिक (अंगोपांग) (नामकर्म) २९८

औपपातिक १०० औपदानिक भाव ६७, ६९, ३४४

—के दो भेद ६७.

-- के भेदों की व्याख्या ७१

#### क

कहुक १८५ कठिन १८५ कदम्बक (देव) १४६ कनकावली (तप) २०६ कन्दर्ष (अतिचार) २६९, २७४ कमलपूजा २६५. करुणावृत्ति २४६, २४७ कर्म

—के बन्धहेतुओं का निर्देश २७९.

-के वंध के प्रकार २८२

--को आठ मूल प्रकृतियाँ २८४

—की उत्तर प्रकृतियाँ २८<sup>५</sup>.

—की पुण्य और पाप प्रकृतियाँ २९७ — के आत्यन्तिक क्षय के दो कारण ३४३

### कर्मबन्ध

— में विशेषता २२१ कर्मभूमि १२८

---की व्याख्या १३४

—का निर्देश १२४ कर्मयोग ८९ कर्मस्कन्ध २९५ कर्मेन्द्रिय ८१

कमान्द्रय हैं देश कहप स्वर्ग १३८, १५५ कहपातीत (स्वर्ग) १३८ कहपोपपन्न १३८,१५० कवलाहार ३१५ कषाय २१७, २१८, २७९, २८५

—चार हैं २१८, २९९

--से स्थिति और बन्ध होता है २८०, २८४ कषाय कुशील (निर्यन्थ) ३३८

--भें चार संयम होते हैं ३३८

—में श्रुतका कथन ३३८

-- के बिराधना नहीं होती ३३९

कषायचारित्र मोहनीय २८६ कषायमोहनीय

--के बंध कारण २३२

कषायवेदनीय

-- के १६ भेद २८६

कांक्षा (अतिचार)२६६,२६७ कादम्ब (देव) १४६ कापिष्ठ (स्वर्ग) १४३ कामसुख १४० कायक्ळेश (तप) ३१८,३१९ कायक्ळेश (तप) ३१८,३१९ कायगुण्ति ३०२ कायदुष्प्रणिधान २६९,२७४ कायनिसर्ग २२५

> --एवं स्पर्श प्रवीचार आदि भी १४१, २१४

कायधोग २१४ कायस्थिति १३५ कायस्वभाव २४६ काथिकीकिया २१९ कारित २२३, २२४ कारुण्य १५६ कार्मण (शरीर)१००, १०२, १७७,

- --प्रतिघात रहित है १०४
- --को काल मर्यादा १०५
- --के स्वामी १०५
- --संसारी जीवों के नित्य १०८
- ---निरुपभोग है १०७
- --सेन्द्रिय और सावयव नहीं ५१०
- --जन्मसिद्धं और कृत्रिम नहीं १०९
- ----अनन्तानन्त अणु प्रचय रूप १७६

--अतीन्द्रिय और पौद्गलिक है १८१

कार्मणयोग ९०, ९१

--विग्रहगति में ९०

काल (इन्द्र) १४०

काल (देव) १४६

काल (द्रव्य) १६५

- -- इत्रवहार मनुष्यलोक में १४८
- ---का विभाग ज्योतिष्कों पर निर्भर १४८
- --तोन वर्तमान आदि १४८
- --संख्येय, असंख्येय, अनन्त १४८
- ---के तत्वरूप होने में मतभेद १६५
- -- का कार्य द्वारा लक्षण १८२
- -- किसी के मत से द्रव्य है २०९
- --स्वतंत्र द्रव्य नहीं २०९
- -- के वर्तमान आदि पर्याय २०९
- की अपेक्षा से सिद्धों का विचार ३४७

काला वर्ष १८५. कालाविकम (अतिचार)२७०,२७६ कालोदधि (समुद्र) १२९ किन्नर

- --इन्द्र १४०
- --देव १४३, १४५
- --देव के दस प्रकार १४५. किन्नरोत्तम (देव) १४५

किंपुरुष

—इन्द्र १४०

--देव **१**४३. १४५

—देव के दस प्रकार १४५. किंपुरुषोत्तम (देव) १४५ किंदिविषक (देव) १३९ कीलिका (संहनन) २९९ कुप्यमाणातिक्रम (अतिचार)

२६९,२७३

कुट्ज (**संस्थान**) २९९ कुल

--का भद ३०५

--की वैयावृत्त्य ३२१. ३२२

कुशील (निर्मन्थ)

—के दो भेद ३३८

कूटलेख किया (अतिचार)२६९,

क्रटस्थानत्य १९५

--आत्मा ६८

कूटस्थ नित्यता ६९ कूष्माण्ड देव १४६

कृत २२३, २२४ कवल ३४२

केवल ज्ञान ४४, ४६

--का विषय ४४, ४६

केवलज्ञानावरण २८७ केवलज्ञानी २२७

---का अवणंवाद २३२

केवलद्शीन ७७

केवलदर्शनावरण २८६,२८७ केवलि समुद्धात १७५ केवली ३३२ केवल्य ३४२ कौत्कुच्य (अतिचार) २६९,२७४ किया १८३

—पच्चीस हैं २१९ कोध (कपाय) २१८ कोधप्रत्याख्यान २४३ क्षपक (सम्यण्दृष्टि) ३३५, ३३७ क्षमा ३०३ क्षय ३४२, ३४३

क्षान्ति २२६, २३१ क्षायिक चारित्र ३४४ क्षायिक ज्ञान ३४४

क्षायिक दर्शन ३४४

क्षायिक भाव ६७, ६९ —के नौ भेद ६८, ७१

क्षायिक वीर्थ ३४४ क्षायिक सम्यक्तव ३४४

क्षायिक सुख ३४४

क्षायोपशमिकभाव(मिश्र)६७,६९

—के अठारह भेद ६८,७१ क्षिप्रग्राही २४

क्षीण क्षाय ३२९

क्षीण मोह ३१४, ३३५,३३७

ध्रद्रसर्वताभद्र (तप) ३०६

क्षुधा परीषद्व ३११, ३१२ क्षुह्यकसिंह विक्रीड़ित (तप)३०६ क्षेत्र १२, ३४६

- --की व्याख्या १३
- -- और स्पर्शन का भेद १४
- —–की अपेक्षासे सिद्धों का विचार ३४७

क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिकम (अति-चार) २६९

--की व्याख्या २७३ **क्षेत्रवृद्धि (अतिचार)** २६९ --की व्याख्या २७३ **क्षेत्रसिद्ध** ३४९

ख

खट्टा (रस) १८५ खट्वाङ्ग १४६ खण्ड १८८ खरकाण्ड १२०

ग

गण

--की वैयावृत्य ३२१ गति ३४६

- --जीव की ९०
- --देवों की १५२
- --नामकर्म २८७
- —की अपेक्षा से सिद्धोंका विचार

--जीव और पुद्गल की ९१ गतिस्थिति

——का उपादान कारण जीव और पुद्गल १७९

गन्ध

--दो हैं १८५

--नामकर्म २८७,२९०

गर्दतोय (लोकान्तिक) १५६

--का स्थान १५६

गर्भजनम ९७

--के अधिकारी जीव ९९

गान्धर्व १४३

--के बारह प्रकार १४५

गति यशस

--इन्द्र १४०

--देव १४६

गीतरति

---इन्द्र १४०

--देव १४६

गुण २०६, २१०

- —साधारण और असाधारण २०८
- -- गुरुलघु और अगुरुलघु २०८.
- --- और पर्याय का अन्तर २१०
- —में गुणान्तर नहीं होता २१० गुणवत्यय (अवधिज्ञान) ३९.
  - के स्वामी ३८
  - -- तीर्थंकर को ४१.

गुणस्थान २८०. ३००. गुष्ति ३०१.

- के तीन भेद ३०२.

-- और समिति में अन्तर ३०३

गुरु

— ग्रह १४६

—स्पर्श १८५

---के पाँच प्रकार ३०६

गुरुकुल ३०६ गृहस्थलिंग ३४७ गोत्र (कर्म ) २८४, २८५

—के दो भेद २८७

-की स्थिति २९२

गोमूत्रिका (वक्रगति) ९३

ग्रह १४४

-- की ऊँचाई १४६-१४७.

ग्लान ३२१, ३२२ प्रैवेयक (स्वर्ग) १४४.

—का स्थान १५०

—की स्थिति १६०

घ

घन १८७ घनवात ११८, १२१ घनाम्बु १९७ घनाम्बु १९७ घनाद्धि १९८, १२१ घमी (नरक) १२० घातन (नरक) १२१ घातिकमे ३१५ च

चक्रवत्तीं ११४

चक्षु ८१

चक्षुद्र्भून ७७

चक्षुर्दशनावरण २८६, २८७

चतुरणुक*ः*१७४ चतुरिन्द्रिय ८१

--जीव ८७

---नामकर्म २९०

चतुर्दशपूर्व ३३८

चतुर्दशपूर्वधर १००

चतुर्निकाय १३७, १३८ चतुर्निकायिक (देव) २२८

---प्रत्येक के इन्द्रादि दस-दस अवा-न्तर भेद १३८

चन्द्र १४४

--ज्योतिष्कों का इन्द्र १४०

--को ऊँचाई १४६

चन्द्रमस १४३

चमर (इन्द्र) १३९

--की स्थिति १५९

चम्पक १४६ चरज्योतिष्क १४७

चरमदेह ११४

्देखो उत्तम पुरुष

चर्यापरीषह ३११, ३१३

चाशुष १९१

चान्द्रायण (तप) ३०६

चारित्र २७०, ३०१, ३१७

---याँच हैं ३१५

—–की अपेक्षा से सिद्धों का विचार ३४८

—की विनय ३२१ चारित्र मोह चारित्रमोहनीय } २८६

--के २५ प्रकार २८६

--के दो भेद कषाय और नो कषाय २८६

—से सात परीषह होते हैं ३११

—के बन्धहेतु २२७

चिन्ता २० चेतनाशक्ति २०६ चोरी २५६ चौक्ष (देव) १४६ चौर्णिक १८८

छ

छद्मस्थ ३२४,३२६ छद्मस्थवतिराग

——के १४ परीषह ३११ **छविच्छेद (अतिचार**) २६९,२७१ **छाया** १८३

—के दो प्रकार १८८

छेद (प्रायाश्चित्त) ३२०
छेदोपस्थापन । (चारित्र)
छेदोपस्थापनीय । ३१६,३१७

---निरतिचार और सातिचार

३१७

—संयम में तीन निर्ग्रन्थ ३३८ ज

जगत्स्वभाव २४६ जम्बृद्घीप १२७, १२८

—में सात क्षेत्र १२८, १३०

—में छह वर्षधर १२८, १३०

--का परिमाण १२९

- के मध्य में मेरु पर्वत है १२९

जगत् ७३

--जैनदृष्टि के अनुसार १६५

जघन्य २०३ जघन्येतर २०३ जन्म ९६, ९७

-के तीन प्रकार ९६, ९७

--- और योनि का भेद ९८

जनमसिद्ध ३४९ जयनत् (स्वर्ग) १४४

—में उत्कृष्ट स्थिति १६०

जरायु ६९ जरायुज ६९ जलकान्त (इन्द्र ) १३९ जलप्रभ (इन्द्र ) १३९ जलबहुल (काण्ड) १२० जलराक्षस (देव) १४६ जलसमाधि २६५ जाति २११ जाति नामकमे २८७, २८९,३०५

--मद ३०५

### धीजन ३३५

- --में ११ परीषह हैं ३११
- -- की परिभाषा ३३७

### जीव ७६, १६५,२८३

- --मोक्षाभिमुख ५०
- --संसाराभिमुख ५०, ७३
- -- के पाँच भाव ६७ (देखो भाव)
- —के असंख्यात प्रदेश हैं १६**९**
- —की स्थिति २७२
- ----असंख्यातप्रदेश वाले लोकाकाश में अनन्त जीव कैसे समा सकते

हैं---१७७

—का कार्यद्वारालक्षण १८२

### ःजीवत्व ६८ -जीवतत्त्व

- ---का आवारक्षेत्र १७५
- —प्रदीप की तरह संकोच विकाश शील है १७६.

#### जीवद्रव्य

- व्यक्तिरूप से अनन्त है १६८
  - 200
- ---के न्यूनाधिक परिमाण का समाधान १७६
- --अमूर्त भी मूर्तवत्। संसारावस्था में १७६
- ---स्वभाव से ऊर्ध्व गतिशील हैं ३४५
- -- कियाबील है १६८

--अस्तिकाय और प्रदेशप्रचयह्नप है १६९

### जीवराशि ७७.

- —के दो भेद, संसारी और मुक्त ७८ जीवास्तिकाय
- —नित्य, अवस्थित, अरूपी १६६ जीवित १८२ जीविताशंसा (अतिचार) २७०,

२७६ जगुष्सा (मोहनीय) २८६, २८९

-के बन्ध कारण २३३

## जैन दर्शन

- ---के अनुसार सभी पदार्थ परिणामि नित्य हैं ६८ १९५
- --में ही धर्मास्तिकाय और अधर्मा-स्तिकाय माने गये हैं १६५
- ---आत्मद्रव्य को एक व्यक्तिरूप या निष्क्रिय नहीं मानता १६८
- —में आत्मा का मध्यम परिमाण है १७४

जैनलिंग २४७ जोष (देव) १४६ ज्ञातभाव २२१ ज्ञान

- ... ---गाँच हैं १६
- --- का विषय ४४
- -एक साथ शक्ति रूप में कितने

४६

- -- उपयोग तो एक ही ४७
- —केवलज्ञान के साथ मित आदि के होने न होने में मतभेद ४८
- —में विपर्यय और उसका हेतु ४८
- —की अज्ञानता का मूल मिथ्या-दर्शन ४९
- -की विनय ३२१
- —की अपेक्षा से सिद्धों का विचार ३४८

#### शानदान २३६

**ञ्चानावरण** ) २३७,२८४,२८५, **ञ्चानावरणीय** ) २९९,३४२

- -- के बन्धहेतु २२६
- -के आठ भेद २८६
- -को स्थिति २९२, २९३
- से प्रज्ञा और अज्ञान परीषह३११

### ज्ञानेन्द्रिय ८१

--स्पर्शनादि पाँच हैं ८१

# **बा**नोत्पत्तिक्रम

—अवग्रहादि का सहेतुक है या निहेंतुक २२

ज्ञानोपयोग २२८. २३६

ज्योतिष्क १३७, १४७

- ---में सिर्फ पीतलेश्या १३७
- --के पाँच भेद १३८
- --मनुष्यलोक में नित्यगति शील हैं १४४

- —के द्वारा काल का विभाग किया जाता है १४४
- —मनुष्य लोक के वाहर स्थिर १४४
- --का स्थान और ऊँचाई १४६
- —का चिह्न १४७
- --- का भ्रमण १४७
- -की सख्या १४७
- —के विमानों को उठाने वाले देव १४७
- --की स्थिति १६३

त

तत १८६ तत्त्व ७

- --जीवादि नौ हैं ७
- -का मतलब ८
- --को उपपत्ति ८
- -के जानने के उपाय ११
- --के जानने के लिये मीमांसा द्वार १२

तत्त्वार्थ ५ तत्त्रदोष (ज्ञान दर्शन का द्वेष)

— आदि बन्धहेतु २८१ तथाख्यात ३१८ देखो यथाख्यात

तथागति परिणाम ३४५ तद्भाव ११५, २१०

#### तनुवात ११८

—आकाश पर प्रतिष्ठित है १२१ तप २२८, २३६, ३०१, ३०३, ३२०

320

—के दो भेद सकाम और निष्काम

३०१

— धर्मकी व्याख्या ३०५

-- ने नाना भेद ३०६

—का वर्णन ३१८

-के वाह्य छह भेद ३१८

-के आभ्यन्तर छह भेद ३१८

—को परिभाषा ३१८

त्तपस्वी ३२१, ३२२ तमस (अन्धकार) १८८ तमः प्रभा ११७

--नाम क्यों है १२०

—विवरण के लिये देखो धूमप्रभा ताप २२६, २२९

ताप २२६, २२५ तारा १४४

- की ऊँचाई १४६

—की उत्कृष्ट स्थिति १६३
तालिपशाच (देव) १४६
तिक्त (रस) १८५
तिरछीगति ३४५
तिर्यग्योनि १२७, १५८
तिर्यग्योकिसिद्ध ३४९
तिर्यग्वतिक्रम (अतिचार) २६९,

तिर्यंच १२८, १५५

—को कायस्थिति और भवस्थिति १३५

—आयु के वन्ध हेतु २२७

--- आयु २८७, २८९

--- (नामकर्म) २९८

—गति (नामकर्म) २९९ आनुपूर्वी (नामकर्म) २९९ तीर्थ ३४६

-की अपेक्षा से सिद्धों का विचार

386

तीर्धकर | ११४ तीर्थकर | १२५ तीर्थकरत्व २८७ तीर्थकरनाम (कर्म ) २९८

—के बन्धहेतु २२८ तीवकामाभिनिवेश (अतिचार) २६९,२७३

तुम्बुरव (देव) १४५ तुम्बरु (देव) १४६ तुषित (लोकान्तिक) १५६

—का स्थान १५६
तृष्णीक देव १४६
तृष्णीक देव १४६
तृष्मस्पर्शपरीषह ३११,३१४
तृषा परीषह ३११,३१२
तैजस (शारीर) १००
देखो कार्मण
तैर्यग्यो न २२५

स्याग २२८, २३६, ३०५ --वर्म ३०३ अस (जीव) ७८, ७९ - के भेद ७९

—के दो प्रकार लब्धित्रस और गतित्रस ८०

त्रस ( नाम कर्म ) २८७, २९०, २९८

त्रसत्व ७९ त्रश्चत्वाक (नामकर्म कीपिण्ड प्रकृतियाँ, २९० त्रसनाड़ी १०४ त्रायस्त्रिस (देवजाति) १३९ त्रीन्द्रिय (नामकर्म) २९९ ज्यणुक (स्कन्ध) १७४ त्रीन्द्रियजीव ८१

--- की गणना ८७

द

दंशमशक परीषद्व ३११, ३१२ दक्षिणार्ध १५८ दक्षिणार्धापति १५८ दम्भ (शल्य) २५९ दर्शनिक्रया २१९ दर्शनमोह

- -- के बन्धहेतु २२७.
- —के तीन भेद २८६
- —से अदर्शन परीषह होती है ३११

दर्शनमोह सपक ३३५, ३३६, दर्शनविनय ३२१ दर्शनविशुद्धि २२८, २३५ दर्शनविशुद्धि २१८, २३५ दर्शनावरण ) (कर्म) २८४; १ दर्शनावरणीय र१९, ३४२

- --के बन्धहेतु २२५, २२६
- -के नौ भेद २८६
- —की उत्कृष्ट स्थिति २९२
- —की जघन्य स्थित २९३ दशदशमिका (प्रतिमा) ३०६ दान ६८, २२७, २३१, २७७
  - —की विशेषता २७७
  - —सद्गुणों का मूल है २७७
  - -के चार अंग २७७
  - —में विधि की विशेषता २७७
  - —में द्रव्य की विशेषता २०७
  - में दाता की विशेषता २७८
- —में पात्र की विशेषता २७८ दानान्तराय (कर्म) २८७, २९२ दासीदास प्रमाणातिकम (अतिचार) २६९, २७३

दिक्कुमार १४३

—का चिन्ह १४५ दिगम्बर २१३, ३१२ दिगाचार्य ३०६

दिगद्रव्य

—आकाश से भिन्न नहीं १८० विश्विरति (वत) २६१, २६६

—के अतिचार २६९, २७३ दिन १४८ दिनभोजन । दिवाभोजन

—प्रशंसनीय है, इस मान्यता के तीन कारण २४२

दीक्षाचार्य ३२२ दीपक २८२ दुःख १८२, २२९

—असाता वेदनीय का बन्धहेतु २२६

दुःस्व भावना २४७ दुःस्व वेदनीय (कर्म) २८६ दुःस्वर (नामकर्म) २८७, २९१, २९९

दुर्गन्ध १८५ दुर्भग (नामकर्भ) २८७, २९७, २९९

दुष्पक्व आहार ( अतिचार ) २७०, २७५

दुष्प्रणिधान २६८ दुष्प्रमार्जित निक्षेप २२४, २२७ देव २२७

- -के चार अतिचार १३७
- —के कामसुख का वर्णन १४१
- —का अवर्णवाद २१२

देवकुरु १२८ देवगति (नामकर्म) २९८ देवर्षि (लोकान्तिक देव) १५६ देवानुपूर्वी (नामकर्म) २९८ देवानु २८७, २८९ —के बन्धहेतु २२७ देवायुष्क (नामकर्म) २९८ देवी १४१ देवाविरत ३२८ देवाविरत ३२८ देवाविरत (व्रत) २६१, २६३ —के अतिचार २६९, २७४ देह (देव) १४६ दोषदर्शन २४६

—ऐहिक और पारलौकिक २४७ द्युति (देव की) १५०, १५१ द्रब्य २७, २०५, २०८

- -- पाँच हैं १६५
- —का साधर्म्य और वैधर्म्य १६६ —के स्थिति क्षेत्र का विचार १७२
- —की स्थिति लोकाकाश में ही १७२
- —अनन्तगुणों का अ**लंड समु**दाय २०७

द्रव्यदृष्टि १७, ५५, १९८, १९९ द्रव्यबन्ध ७८ द्रव्यभाषा १८१ द्रव्यभन १८१ द्रव्यक्तिक ३३९ द्रव्यविद १११ स्याग २२८, २३६, ३०५ — वर्म ३०३ त्रस (जीव) ७८, ७९ — के भेद ७९ — के दो प्रकार लब्धित्रस और

—क दा प्रकार लोब्धत्रस और गतित्रस ८० जस (नाम कर्म) २८७, २९०,

त्रसत्व ७९ त्रसत्व ७९ त्रशद्शक (नामकर्म कीपिण्ड

प्रकृतियाँ, २९० त्रसनाड़ी १०४ त्रायिक्स (देवजाति) १३९ त्रीन्द्रिय (नामकर्म) २९९ ज्यणुक (स्कन्ध) १७४ त्रीन्द्रियजीव ८१

-की गणना ८७

द

दंशमशक परीषद्व ३११, ३१२ दक्षिणार्ध १५८ दक्षिणार्धापति १५८ दम्भ (शल्य) २५१ दर्शनिक्रया २१९ दर्शनमोह

- --- के बन्धहेतु २२७०
- -के तीन भेद २८६
- —से अदर्शन परीषह होती है ३११

दर्शनमोह क्षपक ३३५, ३३६, दर्शनविनय ३२१ दर्शनविशुद्धि २२८, २३५ दर्शनावरण (कर्म) २८४; दर्शनावरणीय र१९, ३४२

- --के बन्धहेतु २२५, २२६
- -- के नौ भेद २८६
- —की उत्कृष्ट स्थिति २९२
- —की जघन्य स्थिति २९३ दशदशमिका (श्रतिमा) ३०६ दान ६८, २२७, २३१, २७७
  - -- की विशेषता २७७
  - -सद्गुणों का मूल है २७७
  - -के चार अंग २७७
  - -- में विधि की विशेषता २७७.
  - —में द्रव्य की विशेषता २०७
  - में दाता की विशेषता २७८
- —में पात्र की विशेषता २७८

दानान्तराय (कर्म) २८७, २९२ दासीदास प्रमाणातिकम (अतिचार) २६९, २७३

दिक्कुमार १४३

—का चिन्ह १४५ दिगम्बर २१३, ३१२ दिगाचार्य ३०६

दिग्द्रव्य

—आकाश से भिन्न नहीं १८० दिग्विरति (व्रत) २६१, २६६ —के अतिचार २६९, २७३ दिन १४८ दिनभोजन । २४१ दिवाभोजन

—प्रशंसनीय है, इस मान्यता के तीन कारण २४२

दीक्षाचार्य ३२२ दीपक २८२ दुःख १८२, २२९

> ---असाता वेदनीय का बन्धहेतु २२६

दुःख भावना २४७ दुःख वेदनीय (कर्म) २८६ दुःखर (नामकर्म) २८७, २९१, २९९

दुर्गन्ध १८५ दुर्भग (नामकर्म) २८७, २९७, २९९

दुष्पक्व आहार ( अतिचार ) २७०, २७५

दुष्प्रणिघान २६८ दुष्प्रमार्जित निक्षेप २२४, २२७ देव २२७

- -के चार अतिचार १३७
- <del>े के</del> कामसुख का वर्णन १४१
- --- का अवर्णवाद २३२

देवकुरु १२८ देवगति (नामकर्म) २९८ देवर्षि (लोकान्तिक देव) १५६ देवानुपूर्वी (नामकर्म) २९८ देवानुपूर्वी (नामकर्म) २९८ देवानु २८७, २८९ — के बन्धहेतु २२७ देवायुष्क (नामकर्म) २९८ देवी १४१ देवाविरत ३२८ देवाविरति (वत) २६१, २६३ — के अतिचार २६९, २७४ देवावत (अणुवत) २४२ देव (देव) १४६ दोषदर्शन २४६

—ऐहिक और पारलौकिक २४७ द्युति (देव की) १५०, १५१ द्रब्य २७, २०५, २०८

-- पाँच हैं १६५

- —का साधम्यं और वैधम्यं १६६
- —के स्थिति क्षेत्र का विचार १७२
- —की स्थिति लोकाकाश में ही १७२
- —अनन्तगुणों का अखंड समुदाय २०७

द्रव्यदृष्टि १७, ५५, १९८, १९९ द्रव्यवन्ध ७८ द्रव्यभाषा १८१ द्रव्यमन १८१ द्रव्यक्ति ३३९ द्रव्यविद् १११ —तीन हैं १११ द्रव्यहिंसा २५२

—का अर्थ २५२

द्रव्याधिकरण २२३ द्रव्याधिकनय ५७

- --का विषय ५८
- ---चैतन्य विषयक ५६
- -- के विशेष भेदों का स्वरूप ५६
- --के तीन भेदों का पारस्परिक भेद और सम्बन्ध ५९

द्रव्यास्तिक ३३३ द्रव्येन्द्रिय ८२

—के दो भेद ८२

द्विचरम १५७

द्विन्द्रिय (जीव) ८१

- —की गणना ८७
- —नामकर्म २९९

द्वीपकुमार १४३ द्वीपसमुद्र १२७

- --असंख्यात हैं १२८
- -शुभनामवाले हैं १२८
- --- का न्यास १२८
- -की रचना १२९
- —की आकृति १२९

द्वीपसिद्ध ३५०

द्धेच २५८

द्वयणुक (स्कन्ध) १७४

ध

धनधान्य प्रमाणातिकम ( अति-चार) २६९, २७३

धरण (इन्द्र) १३९

─को स्थिति १५९

घर्म ३०१, ३०३

- —का अवर्णवाद २२७, २३२
- -- के दस भेद ३०३

धर्मध्यान ३२९

- —सुध्यान और उपादेय है ३२७
- -- के स्वामी ३२९
- —के चार भेदों की व्याख्या ३२९, ३३०
- —के स्वामियों के विषय में मतभेद ३३०

धर्मखाख्यातः बानुषेक्षा ३०६,

धर्मास्तिकाय ३४६

—के विशेषवर्णन के लिये देखों अधर्मास्तिकाय

धर्मीपदेश ३२२

धातकी खण्ड १२८, १२९

--- का वर्णन १३१

धारणा २२

-- के भेदं २३

धूमप्रभा ११७

---नाम क्यों १२०

- —में नरकवास १२२
- —में लेख्या १२३
- --में वेदना १२३
- —में स्थिति १२५
- —में प्राणिगमन १२५

च्यान ३१८, ३१९, ३२३, ३२४

- ---का कालमान ३२३, ३२५
- —का अधिकारी ३२३
- के स्वरूप में मतान्तर ३२५-३२६

के चार भेद ३२७ ध्यान प्रचाह ३२६ ध्यानान्तरिका ३२५ भुव २३, २५ भ्रोब्य १९३

न

### नक्षत्र १४४

—की ऊँचाई १४६ **नग्नत्व परीषह** ३११, ३१२

-के विषय में मतभेद ३१२

— को अचेलक परीषह भी कहते हैं ३१३

नपुंसक नपुंसकलिङ्ग नपुंसकवेद

१११, २८६

- -- का विकारं ११२
- —के विकार का उदाहरण **१**१२

- —में कठोरता और कोमलता का मिश्रण ११२
- के बन्ध कारण २३३
- उत्पादक कर्म २८९

# नम्रवृत्ति (नीचैर्वृत्ति) २२८, २३७ नय २११, ५१

- --- और प्रमाण का अन्तर ११
- -के भेदों की तीन परंपराएँ ५१
- -के निरूपण का क्या भाव है ५१
- -- विचारात्मक ज्ञान है ५२
- —श्रुत ज्ञान होते हुये भी अलग देशना क्यों ५२
- --न तो स्वतंत्र प्रमाण है और न अप्रमाण ही ५३
- --श्रत प्रमाण का अंश है ५३
- —को श्रुतज्ञान से अलग कथन करने का कारण ५३
- --- का सामान्य लक्षण ५५
- ---के संक्षेप में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो भेद ५५
- -- के विषय में शेष वक्तव्य ६४
- ---के पर्यायशब्द-नयदृष्टि, विचार सरणि सापेक्ष अभिप्राय ६५
- के दो भेद शब्द नय और अर्थ नय ६६
- के दो भेद ज्ञाननय और किया-नय ६६

नयवाद ५१,५२

- -- का दूसरा नाम अपेक्षावाद ५२
- —के कारण जैनतत्त्व ज्ञान की विशेषता ५३
- —आगम प्रमाण में समाविष्ट है
- को आगम प्रमाण से पृथक करने का कारण ५४
- —की प्रतिष्ठा में हेतु ५४ नरक (नरकावास) ११०
- —और नारक का अस्तर १२२ नरकगति (नामकर्म) २९९ नरकमृति ११८
  - —नारकों का निवासस्थान ११८
  - —अधोलोक में है ११८
  - —सात हैं ११८
  - -- के एक दूसरे के नीचे हैं ११८
  - --की मोटाई ११९, १२०
  - -के सात घनोदधिवलय १५०
  - -- के घर्मा आदि नाम १२०
  - —का संस्थान छत्रातिछत्र के समान १२१
  - ---में नरकावासों का स्थान १२१
    - —में प्रतरों की संख्या १२२
    - —में नरकावासों की संख्या १२२
    - —में छेश्या, परिणाम, शरीर १२२, १२३
  - —में वेदना और विकिया १२३
  - —में पैदा होनेवाले प्राणियों का कथन १२५

—में तिर्यंच और मनुष्य ही पैदा हो सकते हैं १२५

### नरकायु

—के बन्धंहेतु २२७

#### नरकावास १२१

- —वज्र के घुरे के सदृश तलवाले होते हैं १२२
- —का संस्थान १२२ नवनविभिका (प्रतिमा) ३०६ नाग (देव) १४६ नागकुमार १४३
  - --- का चिह्न १४५
  - —की स्थिति १५९

नाग्न्य २८२, २८३ नाम

- —यौगिक और रूढ़ १० नाम (कर्म) २८४, २८५
  - —को ४२ प्रकृतियाँ २८७, २**८**९.
  - --- की स्थिति २९२

#### नारक ११७

- —का उपपात जन्म होता है ९६
- --- नपुंसक ही होते हैं १११
- —के लेश्या, परिणाम, शरीर १२२, १२३
- —के वेदना, विकिया १२३, १२४
- -- के तीन वेदनाएँ १२४
- —अनपवर्तनीय आयुवाले होते हैं ११२, १२५

—की स्थिति ११८ १२५, १६२ — मर कर न देव बनते हैं न नारक १२५ नारकानुपूर्वी (नामकर्म) २९९ नारकायु } नारकायुष्क } २८७, २८९, २९९ नारद (देव) १४५ नाराच (संद्वनन) २९९, ३२३ नाश ३३३ निःशाल्य २५९ निःशीलत्व २२७, २३४ निःश्रेयस ३०१ निःसृतावग्रह २४ --देखो निश्चित निकाय १३७ निक्षेप ९, २२३, २२४ -- के नाम आदि चार भेद और उनकी व्याख्या ११, १२ --के अप्रत्यवेक्षित आदि चार भेद और उनको व्याख्या २२४, २२५ निगोद्शारीर १७७ निप्रह ३०१ नित्य १९५, १९६, १९७ नित्य अबत्तब्य १९९ नित्यत्व १६७ नित्यानित्य १९९ नित्यानित्य अवक्तव्य १९९

निदान (श्राल्य) २५९

निदान (आर्तध्यान) ३२८ निदानकरण २७०, २७६ निद्धा २८६ निदानिद्रा २८६ निद्रावेदनीय (कर्म) ३२० निद्रानिद्रावेदनीय (कर्म) ३२० निन्दा २३६ तिबस्ध ४४ विरन्तर सिद्ध ३४९ निरन्वय क्षणिक १९४ निरन्वय परिणाम प्रवाह ६८,६९ तिरोध ३०० निर्प्रेन्थ ३३७, ३३८ -- के पाँच भेद ३३७ -- की विशेष विचारणा ३३८ -- के यथाख्यात संयम ३३८ --में श्रुत ३३८

- --तीर्थ (शासन)में होते हैं ३३९
- --में लेश्या ३३९
- --का उपपात ३४०
- -- के संयम प्रकार ३४१ निजेरा २९३, २९५, ३३५
  - ---फलवेदन और तप से होती हैं २९५
  - --की परिभाषा ३३५
- --मोक्ष का पूर्वगामी अंग है ३३७ निर्जराजुमेक्षा ३०६, ३०९

निभयता २४३ निमाण (नामकर्भ) २८७, २९१,

निर्वतना २२३, २२४

--के दो भेद २२४

निर्वाण १२५

निर्वृत्तीन्द्रिय ८२

विर्वेद ६, ३०७

निर्वतत्व २२७, २३४

निश्चितश्राही २३, २४

निश्चयहिए

--से सभी द्रव्य स्व प्रतिष्ठ हैं २७२ निश्चय हिंसा (भावहिंसा) २५२ निषद्यापरीषद्व ३११, ३१३ निषद्य (पर्वत) १२८, १३१ निष्क्य

--धर्मास्तिकाय आदि तीन द्रव्य १६८, १६९

निसर्ग ६, २२३, २२४

--के तीन भेद २२५
निसर्गिकिया २२०
निह्नव २२६, २२९
नीचगात्र (कर्म) २९१

--के वन्धहेतु २२८, २८७, २९९ नीचैर्गोत्र २२६ नीचैर्नुत्ति (नम्रत्नृत्ति) २२८ नीळ (पर्वत) १२८, १३१ नीला (हरारंग) १८५ नैगम (नय) ५१, ५६,५७

—का उदाहरण ५७

—सामान्यंग्राही है ५९

—का विषय सब से विशाल ५९ नैयायिक ६८

नोकषाय । २८६ नोकषाय चारित्रं मोहनीय | २८९ नोकषाय वेदनीय | २९९

न्यग्रोध्रपरिमण्डल (संस्थान)

२९९

न्यायदर्शन १६५, १७९ न्यास (देखो निक्षेप) ९ न्यासापद्वार (अतिचार) २६९

प

पक्ष १४८ पक्षी १२५

पङ्कप्रभा ११७ (विवरण के लिये देखी ध्रमप्रभा)

पङ्क बहुलं (काण्ड) १२०

पञ्चेन्द्रिय ८१

-- की गणना ८७

पञ्चेद्रिय जाति (नामकर्म)२९८ पटक (देव) १४६

पडुक्रम ३०

— की ज्ञानधारा के लिये दर्पण का दृष्टान्त ३२

परत्व १८३

परनिन्दा २२८, २३६ परप्रशंसा २२८, २३६ परमाणु १६८

— रूपी मूर्त है १६८

—के प्रदेश (अंश) नहीं होते १६९, १७१, १८९

—का परिमाण सबसे छोटा है १७१

— द्रव्य से निरंश है पर्याय रूप से नहीं १७२

—एक ही आकाश प्रदेश में स्थित रहता है १७४

—अन्त्यद्रव्य, नित्य, तथा सूक्ष्म, एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस, और दो स्पर्श वाला होता है १८९

—अतीन्द्रिय हैं आगम और अनु-मान से साध्य है १८९

—भेद से ही उत्पन्न होता है १९०

— किसी का कार्य नहीं १९१

—की उत्पत्ति सिर्फ पर्याय दृष्टि से १९१

—द्रव्य दृष्टि से नित्य है १९१ परमाधार्मिक देव १२४, १२६ परस्त्र (परापेक्षा) १९७, १९८ परस्तिंग ३४७

परविवाह करण (अतिचार) २६९, २७२

परव्यपदेश (अतिचार)२७०, २७६ परोक्ष १८

पराघात (नामकर्म) २८७, २९५,, २९८.

परित्रह २४०, २३३, २५८

—देवों का १५३ परिणाम १८३, २०४, २११

—बौद्ध मतानुसार २११

— नैयायिक मतानुसार २१%

-- जैन मतानुसार २११

— द्रव्यों और गुणों का २२

— के भेद और आश्रय विभाग २१२

परिणामी नित्यता ६९ परिणामि नित्यत्ववाद

—जड़ और चेतन दोनों में लागू होता है १९५, १९६

---का साधक प्रमाण अनुभव है १९६

परिदेवन (हदन) २२६, २३० परिहार (प्रायश्चित्त) ३२० परिहार विशुद्धि (चारित्र) ३१६, ३१७, ३३८, ३४८

परीषह ३१०, ३११, ३१२

-के नाम ३११

—एक आत्मा में एक साथ १९ तक पाये जा सकते हैं ३११:

—बाईस होते हैं ३११, ३१२ परीषहजय ३०१ -- ज्ञान दो १८

—का लक्षण दर्शनान्तर में १९ 'पर्याप्त (नामकर्म) २८७, २९० 'पर्याय २०५

> --का द्रव्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध २७

गुणजन्य परिणाम है २०५ पर्यायदृष्टि ५५, १९८, १९९ पर्यायार्थिकनय। पर्यायास्तिकाय।

- --का विषय कथन ५५
- --के चार भेद ५५
- --चैतन्य विषयक ५६ के दो भेद व्यवहार और निश्चय

६५

पॅल्योपम १२८ पाणिमुक्ता (वक्रगति) ९३ पाप २१५ पापप्रकृति २९७ पारिप्रहिकी क्रिया २२० पारिणामिक(भाव)६७,७०,३४४

- -- के तीन भेद ६८
- -- के भेदों की व्याख्या ७१
- -- के अनेक भेद ७२

पारितापिनिकी किया २१९ पारिषद्य (देव) १३९ पिण्डमकृति (१४ हैं) २९० पिपासापरीषद्य (तृवा) ३१२ पिशाच १४३, १४६

--के १५ प्रकार १४६
पीला (हरिद्रवर्ण) १८५
पुलिङ्ग (वेस्ता पुरुषचेद)
पुवेद २८६
पुण्य २१५
पुण्यपाप

- --का अन्तर्भाव ८
- --- द्रव्यपुण्य द्रव्यपाप ८
- —भावपुण्य भावपाप ८

**पुण्यप्रकृ**ति २९७

--४२ हैं **२९**८

पुद्गल (अस्तिकाय) १६४

- ---अवयव रूप तथा अवयव प्रचय रूप है १६४
- —यह संज्ञा सिर्फ जैन शास्त्रों में ही प्रसिद्ध है १६५
- --- के स्थान में जैनेतर शास्त्रों में प्रधान प्रकृति परमाणु आदि ज्ञब्द हैं १६५
- ---ही रूपी अर्थात् मूर्त है १६६, १६८, १७१
- —नित्य अवस्थित १६६
- क्रियाशील और अनेक व्यक्ति रूप है १६८
- —के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश हैं १६९, १७०
- के स्कन्ध नियत रूप नहीं १७०

- --- और इतर द्रव्यों में अन्तर १७०
- -- की स्थिति १७२, १७३
- —का कार्यद्वारा लक्षण १८०
- के असाधारण पर्याय, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण हैं १८३
- शब्द, बन्ध आदि भी पुद्गल के ही पर्याय हैं १८३
- को बौद्ध लोग जीव के अर्थ में लेते हैं १८३
- के परमाणु और स्कन्ध ये दो मुख्य प्रकार हैं १८९
- —गुण और पर्यायवान कैसे २०४
- —के गुण २१०
- —स्वभाव से अधोगतिशील है

पुद्गलक्षेप (अतिचार) २६९, २७४

पुद्गलद्रव्य (देखोपुद्गल)
पुद्गलपरावर्त १५
पुद्गलास्तिकाय (देखोपुद्गल)
पुरुष (देव) १४५
पुरुष वृषभ (देव) १४५
पुरुषवेद १११,२८६

- --- का विकार १११
- —का उदाहरण ११२
- -के बन्ध के कारण २३३
- -का उत्पादक कर्म २९८

पुरुषार्थ

- -काम और भोक्ष मुख्य हैं १
- —अर्थ और धर्म गौण हैं १ पुरुषोत्तम (देव) १४५ पुरुषक (निर्द्यन्थ) ३३७
  - —को परिभाषा ३३७
  - -के संयम ३३८
  - —में श्रुत ३३८
  - की प्रतिसेवना ३३९
  - —तीर्थं में ३३९
  - —में लेश्या ३३९
  - ---का उपपात ३४०
- —के संयमप्रकार ३४१ पुष्करवरद्वीप ो १२९ पुष्करार्धद्वीप र १२८
- —का वर्णन १३२, १३३ पुष्करोदधि १२९ पूर्ण (इन्द्र) १४० पूर्णभद्र
  - --इन्द्र १४०
  - —देव १४६

पूर्वधर ३३२ पूर्वप्रयोग ३४५ पूर्वरतानुसारण वर्जन २४५

पृथक्तव १५४, ३३२

पृथक्त्ववितर्क (शुक्रभ्यान) ३३१ पृथक्त्वस्वितर्क सविचार ३३२,

`333

पृथ्वीपिंड ११९

पोतज ९९

पौषधोपवास २६१, २६४

- के अतिचार २७०, २७५

प्रकीर्णक (देव) १३९

प्रकृति (बन्ध) २८०, २८३, २८३

प्रकृति संक्रम २९५

—मूल प्रकृतियों का नहीं सिर्फ उत्तर प्रकृतियोंका ही २९४, २९५

प्रचला प्रचलावेदनीय } २८६, २८७

प्रचलाप्रचला प्रचलापचला वेदनीय २८६, } २८७ |

प्रच्छना ३२२ भन्नापरीषह ३११,३१४ प्रणीतरस भोजन वर्जन २४५ प्रतर (स्कन्ध भेद) १८८ प्रतिकमण ३२० प्रतिच्छन्न (देव) १४६ प्रतिरूप

—इन्द्र १४०

--देव १४६

प्रतिरूपक व्यवहार (अतिचार)

२६९, २७२

प्रतिसेवना कुशील (निर्धन्थ)

—विवरण के लिये देखो पुलाक प्रत्यक्ष १८ --- के भेद १८

--का लक्षण दर्शनान्तर में १९

--सांव्यवहारिक १९

प्रत्यभिज्ञान २०

--क्षणिकवाद का बाधक है १९६ प्रत्याख्यान २८६ प्रत्याख्यानावरणीय २८९ प्रत्येक (शरीर नामकर्म) २८७, २९०, २९८

प्रत्येक बुद्धबोधित ३४६

—की अपेक्षा से सिद्धों का विचार ३४८

प्रत्येकबोधित ३४८ प्रदीप

> —का जीव के संकोच विकाश में उदाहरण १७६

# प्रदेश

—का मतलब १७°

-- और परमाणु में अन्तर १७१

---परमाणु परिमित भाग को कहते हैं १७१

प्रदेश (बन्ध) २३८, २८०, २८३,

368

--का वर्णन २९५

—के आधार कर्मस्कन्ध और आत्मा २९५

—के बारे में प्रश्नोत्तर २९६ प्रदेशोदय ७० प्रभव्जन (इन्द्र) १३९ प्रभाव

—देवों का १५१ अमत्तयोग २४९

-अदृश्य है २५२

—ही वास्तव में हिंसा है २५३

प्रमत्त संयत ३२७

अमाण २, ११, १८

—की चर्चा १८

- ने दो भेद १८

अमाणाभास १७

अमाद २५१, २७९, २८१

—असंयम है २७९

प्रमोद (भावना) २४६, २४८ प्रयोग किया २१९

अयोगज (शद्ध) १८६

—के छह प्रकार हैं १८६ प्रवचन भक्ति २२८, २३६ भवचनमाता

—आउ हैं ३३९

**प्रवचन वत्सलत्व** २२८, २३६

अवीचार १४१

प्रवृत्ति

--- सज्ञान और अज्ञान २२२

प्रवाजक ३०६

प्रशंसा २३६

भशम ६

श्रस्तर १२२

प्राण

-- नि:श्वास वायु १८१

--दस हैं २१९

**भाणत** 

--इन्द्र १४०

---स्वर्ग १४४

---का स्थान १४४

—में उत्कृष्ट स्थिति १६०

प्राणवघ २४९

-- दृश्य है २५२

प्राणातिपातिकी किया २१९ प्रात्ययिकी किया २१९ प्रादोषिकी किया २१९ प्राप्यकारी (इन्द्रिय) ३२

प्रायश्चित्त ३१८, ३१९, ३२०

— के नौ प्रकार ३२०

- के दस भेदों का कथन ३२१ प्रायोगिक (बन्ध) १८७

प्रेष्य प्रयोग (अतिचार) २६९,

30%

ब

वकुश (निर्श्रन्थ) ३३७

-के दो प्रकार ३३९

—विवरण के लिये देखो पुलाक वन्ध (कर्म का) ७, २८२

--- द्रव्यवन्य ८

—भाववन्ध ८

-- एक प्रकृति के वन्ध के समय अविरोधी ऐसी और प्रकृतियों का भी २३८

- —कैसे होता है २८२
- -के प्रकार २८३

# बन्ध (पौद्गलिक)

- के दो भेद १८७
- -- के हेत् १९९
- —से द्वयणुकादि स्कन्ध वनते हैं 200
- के अपवाद २००
- —की विस्तृत प्रक्रिया २००,२०५
- के विषय में क्वेताम्बर दिगम्बरों में मतभेद २०१
- -- का भाष्यवृत्ति और सर्वार्थ-सिद्धिके अनुसार कोष्टक २०२
- ---सद्श और विसद्श २०५ बन्ध (अतिचार) २६९, २७२ बन्धच्छेद ३४५ बन्धतत्त्व २७९ बन्धन (नामकर्म) २८७, २९० बन्धहेतु २७९, ३४३
  - --पाँच हैं २७९
  - -- की संख्या के वारे में तीन परंपराएँ २७९

बिछ (इन्द्र) १३९ -की स्थिति १५९ बहु (अवग्रह) २३

─ और बहुविध का अन्तर २४ बहुविध (अवग्रह) २३, २४ बहुश्रुत भक्ति २२८, २३६ बाद्र (नामकर्म) २८७, २९१,

बादर संपराय ३१५

—में २२ प्रशेषह ३११

बाळतप २३१, २३५

—देवायु का वन्धहेतु २२७

बाह्यतप ३१८

-- के भेदों की व्याख्या ३१९

बाह्योपधि व्युत्सर्भ ३२३

बुद्धवोधित ३४८

वुघ (ग्रह) १४७ बाधिदुर्र्छभस्वानुप्रेक्षा ३०६, ३१०

बौद्धदर्शन

- के अनुसार आत्मा ६८

व्रह्म

-- का व्युत्सर्ग २५७

व्रह्मचर्य (धर्म) ३०३, ३०६

--- निरपवाद है २५५

ब्रह्मचर्यः णुव्रत २६३

-- के अतिचार २६९, २७२

ब्रह्मराक्ष्स (देव) १४६ व्रह्मलोक (स्वर्ग) १४४

-का स्थान १५०

—में उत्कृष्ट स्थिति १६० ब्रह्मोत्तर (स्वर्ग) १४३

२५३

भ

अक्तपान संयोगाधिकरण २२५ अजना (विकल्प) १७४ अद्रोत्तर (तप) ३०६ भय | २८६, अयमोहनीय | २८९

—का बन्ध कारण २३३
भरतवर्ष १२८
भवन १४४
भवनपति १३७
—के दश भेद १३८

—में लेश्या १४०

—का स्थान १४४

—कुमार क्यों कहलाते हैं १४४

-- के चिह्न आदि १४५

—की उत्कृष्ट स्थिति १५८

—की जबन्य स्थिति १६२ भवप्रत्यय (अवधिज्ञान) ३८

—के स्वामी ३८ भवनवा तिनिकाय १४३

—देखो भवनपति

भवस्थिति १३५

— पृथ्वी आदि की १३५

भन्यत्व ६८, ७२

—का नाश मोक्ष में ३४४ भाज्य ४७, १००, २७२, ३११ भाव ६७

--- पाँच हैं ६७

—के कुल ५३ भेद ७१
भावबन्ध ७८
भावभाषा १८९
भावमन १८९
भाविक ३३९
भाविक ३३९
भाविक १८१
—तीन है १११
भाविस्सा (निश्चयिसा) २५२,

भावाधिकरण २२३.

—के भेद २२३ भावेन्द्रिय ८२, ८७

—के दो प्रकार ८२

भाषा ९

-दो प्रकार की १८१

—पौद्गलिक १८१

- शब्द का भेद १८६

भाषासमिति ३०२

—और सत्य में अन्तर ३०५ भास्वत (देव) १४५ भिक्षुप्रतिमा ३०६

भीम

--इन्द्र १४० 🖟

—देव १४६ भुजपरिसर्प १२५ भुजग (देव) १४५

भूत (देव) १४३, १४६

-- के नौ प्रकार १४६

भूतवादिक (देव) १४५
भूतानन्द (इन्द्र) १३९
—की स्थित १५९
भूतानुकम्पा २२६, २३१
भूतोत्तम (देव) १४६
भूमि १९०
भेद १९०, १९२
—के पाँच प्रकार १८८
भौगभूमि २२७
भोगशाली (देव) १४५
भोगन्तराय २९२

--के अतिचारों की व्याख्या २७५

म

मञ्जल (ग्रह) १४७ मति । मतिज्ञान । १६, २०, ८६, ३४९

-परोक्षप्रमाण १८

भोगोपभोगवत २७०

- -के एकार्थक शब्द १९
- -वर्तमान विषयक है १९
- का अन्तरंग कारण २०
- —के इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ये दो कारण २१
- के चार भेद २१
- -के चौवीस भेद २१
- -के २८८ भेद ३६
- -के ३३६ भेद ३२

─का विषय ४४
मितिश्वानावरण २८६, २८६.
मत्स्य १२५
मध्यम (परिणाम) २०३
मध्यमुकोक (४१८
मध्यस्रोक (४१८

- —का आकार झालर के समान ११८
- का वर्णन १२७
- —में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं १२८

मन २१

- ---का लक्षण ७८
- --- के दो प्रकार भावमन और द्रव्यमन ७८
- —को अनिन्द्रिय भी कहते हैं ८३
- --- का इन्द्रियों से पृथक उपपादन '
- —को अनिन्द्रिय कहने का कारणः

८६

- -- शरीर व्यापी है ८६
- —वाले संज्ञी हैं ८७
- ─सहित और रहित जीवों काः कथन ८७, ८८

मनः पर्ययज्ञान १६, ४२, ३४९

- --- प्रत्यक्षप्रमाण १८
- -- के दो भेद ४२, ४३
- —के दोनों भेदों में अन्तर ४२, ४३ः

—- और अवधिज्ञान का अन्तर ४३

—का विषय ४४, ४६ अनःपर्ययक्षानावरण २८७ अनुष्य १२५ अनुष्यगति (नामकर्म) २९८ अनुष्यजाति

-- का स्थिति क्षेत्र १३३

—के दो भेद आर्य और म्लेच्छ १३३

मनुष्य यक्ष (देव) १४६
मनुष्यलोक १३३
मनुष्यानुपूर्वी (नामकर्म) २९८
मनुष्यायु (कर्म) २८७, २८९, २९८
के वन्धहेतु २२७
के वन्धहेतुओं की व्याख्या २३४
मनोगुति २४३, २४४, ३०२
मनोज्ञामनोज्ञ रससमभाव २४५

मनो निसर्ग २२५ -मनोयोग २१४ -मनोरम १४५ -मनोहरेन्द्रियावळोक वर्जन२४५ -मन्द्रकम २८, २९

--की धारा को समझने के लिये सकोरे का दृष्टान्त ३० मरण १८५ मरणाशंसा (अतिचार) २७०, २७६

मस्त (देव) १४५ मस्त (ळोकान्तिक) १५६

—का स्थान १५६
महदेव (देव) १४५
महदेवी ३३२
महदेवी ३३२
महप्रीषह—३११,३१४
महाकादम्य (देव) १४५
महाकाय

--इन्द्र १४०

---देव १४६

#### महाकाल

--इन्द्र १४०

--देव १४६

महाघोष (इन्द्र) १३९ महातमः प्रभा ११७

--विवरण के लिये देखी धूम प्रभा महादेह (देव) १४६ महायुक्ष

--इन्द्र १४०

--देव १४६

महावेग (देव) १४६ महावत २४२, २६२

महाशुक्र (स्वर्ग) १४८

-का स्थान १५०

--में उत्कृष्ट स्थिति १५७ महासर्वतोभद्र (तप) ३०६ महा।सिंहविक्रीड़ित (तप) ३०६ महास्कन्दिक (देव) १४६ महास्कन्ध १७४ महाहिमवत् १२८, १३१ महेन्द्र (स्वर्ग) १४४ -- का स्थान १७६ --में उत्कृष्ट स्थिति १६० महेष्वक्ष (देव) १४५ महोरग १४३ -- के दस प्रकार १४५ माघवी १२० माघव्या १२० माणिभद --इन्द्र १४० --देव १४६ मात्रा ३२५, ३२६ मात्सर्य-२२६, २२९ —अतिचार २७०, २७६

मात्सर्थ-२२६, २२९
—अतिचार २७०, २७६
माभ्यस्थ वृत्ति २४६, २४८
मान (कपाय) २१८
मानुष २२६, २८६
मानुषोत्तर (पर्वत) १२८,१३३
माया (कपाय) २१८

—तिर्यंच आयु का वन्धहेतु २२७, २३४

माया किया २२०

मारणान्तिकी (संलेखना) २६% मार्ग प्रभावता २२८, २३६ मार्गाच्यवन ३१० मार्दव (धर्म) ३०३, ३०५ माषतुष ३३२ मास (काल) १४८ मित्रानुराग २७०, २७६ मिथुन २५७ मिथ्यात्व (मोद्दनीय) २८१,२८६ मिथ्या दर्शन २७९, २८०, २८१ मिथ्यात्व किया २१९ मिध्यात्व मोहनोय २८८ मिथ्या द्र्शन ( शब्य ) २५९ मिथ्यादर्शन २८०, २८१ -- के दो भेद अनिभगृहीत और अभिगृहीत २८१ मिथ्यादर्शन किया २२० मिथ्यादृष्टि ४९ मिथ्योपदेश (अतिचार) २६९, २७०

मिश्र (क्षायोपशिक्त भाव) ६७० निश्र (योनि) ९६ मिश्र मोहनीय २८८ मोडा (रस) १८५ मीमांसक ६८ मीमांसा द्वार

--विचारणा द्वार १२

--अनुयोग द्वार १२

मुक्तजीव ३४४, ३४५ --लोक के अन्त तक ऊँचे जाता है २४४ मुक्तावली (तप) ३०६ मुखरिकशाच (देव) १४६ मुहूर्न (दोघड़ी काल) १४८ मृद्ता २८१ मृढदशा २८१ मूर्छा २५८ मूर्त ८३ मूर्ततस्व १६८, २४२ मूर्ति १६७ --इन्द्रिय ग्राह्य गुण १६८ मूलगुण २६२, ३३७ मूलगुण निर्वर्तना २२४ मूलजाति (द्रव्य) १९५ मुल द्वय १६५ --का साधम्यं-वैधम्यं १६६ मूल प्रकृति २८४ —के आठ भेद २८४, २९**४** मूलप्रकृति बन्ध २८४ मुलवत २६२ मृदु (स्पर्श) १८५ मेरु (पर्वत) ११८, १२८ - का संक्षिप्त वर्णन १२९ मेरुकान्त (देव) १४५ मेहप्रभ (देव) १४५

भैत्रीवृत्ति २४६, २४७

मेथुन २५७ -- का भावार्थ २५७ मोक्ष २, ३३५, ३४३ --के साधनों का स्वरूप २ --पूर्ण और अपूर्ण ३ --के साधनों का साहचर्य ३ --- और उसके साधनों में क्या अन्तर ४ मोक्षतत्व ३३५, ३४२ मोक्षमार्ग २ मोक्षाभिमुख (आत्मा) ३३६ मोक्षाभिमुखता ३३६ मोह २५८ मोह ाकर्म २८४, २८५ मोहनीय ) ३४२ -- के २८ भेद २८६ --की स्थिति २९२, २९३ मौखर्य (अतिचार) २६९, २७४ म्लेच्छ १२८, १३४

य

यक्ष १४३, १४५

--के १३ प्रकार १४६

यक्षोत्तम (देव) १४६

यतिधर्म ३०३

--के १० प्रकार ३०३, ३०५

यथाख्यात (चारित्र)

३१८, ३२१, ३४८

—के दूसरे नाम अथाख्यात और तथाख्यात भी हैं ३१८

यहच्छोपलब्धि ४८ यवमध्य (तप) ३०६ यश १२८७, २९१, २९८ यशःकीर्ति। यशस्वत (देव) १४५ याचना परीषह ३११, ३१३ युग १४८

योग २, २१४, २८१ ३३१,

- कर्मबन्ध का हेतु २७९
- —से प्रकृति और प्रदेश का वन्ध २८०, २८४
- -के तीन भेद २१४
- ---आस्नव क्यों २१४
- -- के भेद और कार्यभेद २१५
- —का शुभत्व और अशुभत्व २१५
- —का स्वामि भेद से फल भेद

286

योगनित्रह ३०१ योगनिरोध ३२५

—की प्रक्रिया ३३५

योगवकता २३५

- --के नव प्रकार ९७, ९८
- --में पैदा होनेवाले जीव ९७,
- --- और जन्म में भेद ९८

रति (२८६, २८९

—के बन्धहेतु २३३ रतित्रिय (देव) १४५ रतिश्रेष्ठ (देव) १४५ रत्नप्रभा ११७

- -के तीन काण्ड हैं १२०
- के तीन काण्डों की स्थिति १२६
- --में १३ प्रस्तर हैं १२२
- में द्वीप समुद्र आदि का सम्भव १२६
- —शेष के लिये देंखो धूमप्रभा रत्नावळी (तप) ३०६ रम्यकवर्ष १२८ रस

---पाँच १८५

—नामकर्म २८७, २९०

रसन (इन्द्रिय) ८१ रस परित्याग (तव) ३१८

---का स्वरूप ३१९

रहस्याभ्याख्यान (अतिचार) २६९,२७१

राक्षस १४३, १४६

-के सात प्रकार १४६

राक्षस राक्षस १४६

राग २५८

रात

—का व्यवहार १४८ रात्रिभोजन विरमण २४१

—वास्तव में मूलवत नहीं २४१

—अहिसावत में से निष्पत्र २४१

रामचन्द्र ५७ राह्र १४९

रिष्टा १२०

रुक्मी (पर्धत) १२८, १३१ रुक्ष (स्पर्श) १८५

रूप

— का अर्थ १६८

-- का मद ३०५

क्तपयक्ष (देव) १४६ क्रपशक्ति २०६

रूपशाली (देव) १४५

रूपानुपात (अतिचार) २६९,२७४

रूपी ४४, १६६, ३०१

रैवत (देव) १४५

रोगचिन्ता (आर्तध्यान) ३२८

रोगपरीषह ३११, ३१४

सोंद्र (ध्यान) ३२७, ३२९

चौद्र (नरकावास) १२१

-का निरूपण ३२८

-- शब्द की निरुक्ति ३२९

-के चार प्रकार ३२६

-शेष विवरण के लिये देखो

आर्तध्यान

शैरव (नरकावास) १२१

ल

लक्षण ७५

—और उपलक्षण का अन्तर ७५ लघु (स्पर्श) १८५

छव्धि १०९

सन्धीन्द्रिय ८२

लवण १२७

खवणसमुद्र १२९

लाङ्गलिका (वक्र गति) ९३ लान्तक (स्वर्ग) १४४

--- का स्थान १५०

—को उत्कृष्ट स्थिति १६०

लाभ

--का मद ३०५

लाभान्तराय (कर्म) २९२

लाल (रंग) १८५ लिङ्ग (चिह्न)

--द्रव्य-भाव ३३९

-को लेकर निर्प्रन्थ की

विचारणा ३३९

िलंग ) (वेद) १११, ३४६ चिन्न )

-तीन हैं १११

—की अपेक्षा से सिद्धों का विचार ३४७

लेखा

—औदयिक भाव ६८, ७२

-नरकों में ११७, १२३

- -- ज्योतिष्कों में १३७
- ---भवनपति और व्यन्तर में १४०
- -वैमानिकों में १५५
- —के द्वारा निर्ग्रन्थों का विचार ३३९, ३४०

लेश्या विद्युद्धि (देवों में) १५१ लोक ११८

- —तीन हैं ११८
- —स्थिति का स्वरूप ११९
- स्थिति के बारे में मशक का दष्टान्त ११९
- -का अर्थ है पाँच अस्तिकाय १७३

लोकनाली १५२ लोकपाल (देव) १३९ लोकरूढ़ि ५७, ५९ लोकाकाश १७५ लोकानुप्रेक्षा ३०६, ३०९ लोकान्त ३४४ लोकान्त प्रांति ३४४ स्रोकान्तिक (देव) १५६ -का स्थान ब्रह्मलोक १५६

-की नव जातियाँ १५६

लोभ २१८ लोभप्रत्याख्यान २४३ लौकिक दृष्टि ५०

व

वंशा (नरक) १२०

वक्रगति ९१, ९२

—के तीन प्रकार पाणिमुक्ता आदि ९३

- का कालमान ९३ वचनगुप्ति ३०२ वचन दुष्प्रणिधान (अतिचार) २६९. २७४

वचन निसर्ग २२५ वज्रमध्य (तप) ३०६ वज्रवर्भ नाराच संहनन २९८, **३**२३.

वर (देव) १४६ वघ २२९, २७१

> —असातावेदनीय का बन्धहेतु 358

-अतिचार २६९ वध परीषह ३११, ३१३ वनिवशाच (देव) १४६ वनाधिपति (देव) १४६ वनाहार (देव) १४६ वर्गणा २५२ वर्ण

-पाँच हैं १८५

—नामकर्म २८७, २९० वर्तना (काल की पर्याय) १८२ वर्धमान

- ---अवधिज्ञान ४१
- —तप ३०६

वर्षधर (पर्वत) १२८ वलय १२७ वस्तु

- द्रव्यपर्याय रूप २७

- उत्पाद व्यय घ्रीव्यात्मक है

१९५

विह्न (लोकान्तिक) १५६ —कास्थान १५६

वाग्योग

—का स्वरूप २१४

वाचना ३२२ वातकुमार १४३

—का चिह्न १४५ चामन (संस्थान) २९९

चालुकाप्रभा ११७

—विवरण के लिये देखो धूमप्रभा

चासिष्ठ (इन्द्र) १४० चास्त्रेदच ११४

विकल्पगुण (चेतनादि) २०८

विकिया ११८

वित्रह गति ९० विद्न (देव) १४६

विद्यकरण २२८

—अन्तराय का बन्धहेतु २३७

विचय ३२९ विचार ३३१, ३३२ विचारदशा २८१ विचिकित्सा २६६, २६७ विजय (स्वर्ग) १४४
—में उत्कृष्ट स्थिति १६•
विज्ञान

—का मद ३०५ वितर्भ ३३१, ३३३, ३३४ वितत (शब्द) १८७ विदारणिकया २२० विदेहवर्ष १२८ विद्युत्कुमार १४३

—का चिन्ह १४५ विधान १२, १३ विनय (तप) ३१८, ३१९

—और वैयावृत्य में अन्तर ३१९

-के चार भेद ३२१

विनय सम्पन्नता २२८, २३५ विनायक (देव) १४६ विपर्ययज्ञान ४८

-के तीन प्रकार ४८

विपाक २९३

—शुभ और अशुभ २९७ विपाक विचय (धर्भध्यान)

३२९, ३३०

विपाकोदय ७० विपुलमति ४२

—और ऋजुमित में अन्तर ४२ विप्रयोग ३२७

विभङ्गज्ञान ( अवधिज्ञान ) ४९:

विरति २४० विरुद्धराज्यातिकम (अतिचार) २६९, २७२

विविक्तशय्यासन ३१८, ३१९ विश्वावसु (देव) १४५ विषय ४४

- —मित और श्रुत का ४४
- —मिति और श्रुत का सर्वद्रव्य ४५
- --अवधि का ४५
- —मनःपर्यय का ४६
- -- केवलज्ञान का ४६

विषयसंरक्षणानुबन्धी (रौद्र-ध्यान) ३२९

विष्कम्भ (चौड़ाई) १२७ विसंवाद । २२८, २३५

—अशुभनाम कर्म का बन्धहेतु २२८

विसदृश (बन्ध) २०४ विसर्ग २७२ विद्योगति (नामकर्म) २८७, २९०

---प्रशस्तत्त २९८

--अप्रशस्त २९९

चीतरागत्व ३४३ चीर्य २२१

—का मद ३०५ चीयान्तराय ३४३ वृत्तिपरिसंख्यान (तप)३१८, ३१९

वेणुधारी (इन्द्र) १३९ वेणुदेव (इन्द्र) १३९ वेद (छिंग) १११

- द्रव्य और भाव १११
- —के विकार की तरतमता ११२

वेदना (देवों में) १५४ वेदनीय (कर्म) २८४, २८५

- —के दो भेद सुख वेदनीय— और दु:खवेदनीय २८६
- —को उत्कृष्ट स्थिति २९२
- -की जचत्य स्थिति २९३
- िस्ते ११ परीषह ३११ वेदान्त दरीन ६८, १६८ वेलम्ब (इन्द्र) १४० वैक्रिय (श्रुरीर) १००,१०२, २९८
  - —जन्मसिद्ध और कृतिम १०९
  - —विशेष विवरण के लिये देखो औदारिक

वैक्रिय अंगोषांग २९८ वैक्रियलब्धि १०७

- -कृत्रिम वैकिय का कारण १०९
- -- का मनुष्यों और तिर्यंचों में संभव १०९

वैजयन्त (स्वर्ग) १४४ --में उत्कृष्ट स्थिति १६० वैधम्पे १६५ --मूल द्रव्यों का १६६ वैमानिक १३७

-- के वारह भेद १३6

— के दो प्रकार कल्पोपन्न और कल्पातीत १४४, १४९

--में लेश्या का नियम १५४

—में उत्कृष्ट स्थिति १५९

—में जघन्य स्थिति १६०

चैयावृत्त्य ३१८, ३१९

—के दशभेद ३२१ वैराग्य २४६, २४९ वैशेषिकदर्शन ६८, १६५, १६९,

१७९, १८३

वैद्यसिक (बन्ध) १८६, १८७ व्यञ्जन ३३१

—उपकरणेन्द्रिय २८

अक्षर ३२५

व्यञ्जनावप्रह २९, ३२

—किन इन्द्रियों से ३२ व्यतिक्रम २६८

व्यतिपातिकभद्र (देव) १४६ व्यन्तर (देविकाय) १३७

-- के आठ भेद १३८

---में लेश्या १४०

-का स्थान १४५

-- के चिह्न १४६

—की जघाय उत्कृष्ट स्थिति १६३ **ट्यपरोपण** २४९ व्यय १९३ व्यवहार व्यवहारनय } ५१,५७,५९.

—सामान्यग्राही ५९

—का विषय संग्रह से भी कम ५६.
व्यवहारदृष्टि १७२
व्याकरण ३११
व्यावहारिक निर्मन्थ ३३७
व्यावहारिक हिंसा (द्रव्यहिंसा)

व्युत्सरी ३१८, ३२०

-आभ्यन्तर तप ३१८

--- त्रायश्चित ३२०

--- के दो प्रकार ३२३

ब्युपरतिक्रिया निवृत्ति ( शुक्ळ-ध्यान ) ३३१. ३३२

—देखो समुच्छिन्नकियानिवृत्ति वत २२४, २४०, २७०

—के दो पहलू निवृत्ति और प्रवृत्ति २४०

—सिर्फ निष्कियता नहीं २४१

--के दो भेद अणुव्रत और महाव्रत २४२

--की भावनाएँ २४३ व्यानतिचार २२८ २३५ व्यति अनुकम्पा २२६ २३१ व्यती २५९

-- के दो भेद २६०

श

शक (इन्द्र) १४० शक्ता (अतिचार) २६६ ्वातार (स्वर्ग) १४३ शनैश्वर (प्रष्ट्र) १४७ शब्द १८३

> —पौद्गलिक है, गुण.नहीं १८४, १८५

के प्रकार १८६
राब्द (नय) ५१, ६०, ६१
के काल, लिंग, उपसर्गादि
भेद से अर्थ भेद के उदाहरण ६२

शब्दानुपात (अतिचार) २६९, २७४

शब्दोल्लेख ३५ शब्या परीचड ३११, ३१३ शारीर १००, १०२

---पाँच हैं १००

--- का स्थूल-सूक्ष्म भाव १०२

—के उपादान द्रव्य का परिणाम १०३

के आरम्भक द्रव्य १०२

- एक साथ एक जीव के कितने

१०५

- का मुख्य प्रयोजन उपभोग है

—की जन्म सिद्धता और कृत्रिमता १०९

-देवों के १५२

-- पौद्गलिक ही हैं १८१

--नामकर्म २८७,२८९

शरीरवकुश (निर्श्रन्थ) ३३९ शर्करा प्रभा ११७

—देखो धूमप्रभा

शाल्य २५९

---तीन हैं २५९

शिक्षावत २६२ शिखरी पर्वत १२८, १३१ शीत ( स्पर्श ) १८५

शात (स्पर्धा) १८५ शीवपरीषद्व ३११, ३१२ शीछ २२८, २३४, २७०

शीलवतानतिचार २२८, २३५

शुक

--स्वर्ग १४३

--शुक्रग्रह १४७

---सुध्यान और उपादेय है ३२७

-- का निरूपण ३३०

के चार प्रकार ३३१

शुभ ) २८७, २९८ शुभनाम (२९१

-के बन्धहेतु २२८

900

### शुभयोग २१५

- —पुण्य का बन्ध हेतु २१५
- —के व्यापार २१५, २१६,
- --- का कार्य पुण्य प्रकृति का बन्ध २१६

शुविर १८७,

शैक्ष ३२१, ३२२

-की वैयावृत्त्य ३२१

शक्षक ३२१

शैला १२०

शैहेशी (अवस्था) ३

शैलेशीकरण ३२५

शोक

—असता वेदनीय का वन्धहेतु

२२६

शोक (मोहनीय) २२९, २८६,

२८९

—का आस्रव २३३

शोचन (नरकावास) १२१

शौच २३१, ३०५

—सात वेदनीयका बन्धहेतु २२६

--धर्म ३०३

थद्धान ५

आवक २६१, २७०, ३२२, ३३५,

३३६

—यर्म के १३ भेद २०१ आविका ३२२ श्रुत ो १६१८८६ श्रुतज्ञान ∫३४९

- -परोक्ष प्रमाण १८
- —मितपूर्वक होता है ३५
- -मितज्ञान का कार्य ३५
- -- और मितज्ञान में अन्तर ३५
- -के अनंक भेद ३६
- का शास्त्र में उपचार ३८
- —का विषय ४४, ४५
- —विचारात्मक ज्ञान है ५२
- —सर्वांश में स्पर्शकरनेवाला विचार ५३
- -- का अवर्णवाद २२७, २३२
- -- का मद ३०५

श्रुतज्ञानावरण (कर्म) २८७ श्रुतसमुद्देष्टा ३०६ श्रुतोद्देष्टा ३०६ श्रोत्र ८१

इलेष (पुद्गल) बन्ध २००

—सदृश और विसदृश २०० इवेतभद्र (देव) १४६

इवेताम्बर

—और दिगम्बर संप्रदायों की उत्पत्ति की जड़ में नग्नत्व परीषह विषयक मतभेद ३१२

स

संक्रमण २९४ संक्रान्ति ३३१ संक्षिष्ठ ११८ संस्था १२, १३, ३४६

—की अपेक्षा से सिद्धों का विचार ३४९

संख्यात १६९ संख्याताणुक (स्कन्च) १७४ संख्येय १६९ संग्रह । भंग्रहनय (१९,५६,५८

- —की सामान्य तत्त्वके आधारपर विशालता और सक्षिप्तता ५८
- —सामान्य ग्राही है ५९
- —का विषय नैगमसे कम है ५९ संप्राहक (स्त्रकार) २१३ संघ
  - —का अवर्णवाद २२७, २३२
  - —की वैयावृत्य ३२१, ३२२
  - -के चार प्रकार ३२२

संघर्ष १८७ संघसाधुसमाधिकरण

२२८, २३६ संघात ( स्कन्ध ) १९०, १९२

—नामकर्म २८७, २९० **संज्ञा २**०, ८८

सन्नी ८७ संज्वलन (कोधादि) २८६, २८९ सदिग्ध २५ संपराय (लोभकषाय) ३१४ संप्रधारण संज्ञा ८८ संप्रयोग ३२७ संस्छीत (जन्म) ९६, ९७ —वाले जीव ९९ संस्थित् | १११ संस्थित

— जीव नपुंसक ही होते हैं १११ संयम ३०३, ३०५, ३४०

—के १७ प्रकार ३०**५** 

—में तरतम भाव का कथन ३४०

संयमासंयम २२७, २३१, २३४ संयोग २२३, २२४

—के दो भेद २२५

संरक्षण ३२८ संरम्भ २२३

संलेखना (वत) २६१, २६३,२६४

--आत्महत्या नहीं १६४

—कव विधेय है २६५ संवर ७, ९, २२०, ३००

-के उपाय ३००

—के संक्षेप से ७ और विस्तार से ६९ उपाय हैं ३०१

संवरानुष्रक्षा ३०६,३०९ संवृत (योनि) ९६, ९७ संवेग ६, ३२८,३१९,३३६

—की उत्पत्ति २४९

संसार

- क्या है ७८ संसारानुप्रेक्षा ३०६, ३०९ संसारी

-- जीव के प्रकारों का कथन ७८ संस्तारोपक्रमण २६८ संस्थान १८३, २९०

--के दो प्रकार इत्यंत्व और अनित्यंत्व १८७

---नामकर्म २८७ संस्थान विचय (धर्मध्यान) ३२९. ३३०

संहनन ३२३

—नामकर्म २७८, २९०, २९९ संहरण सिद्ध ३४९ संहार १७२ सकवाय २१७ सवित ९६ स्वित आहार २७०, २७५ सचित्त निक्षेप २७०, २७५ सचित्तिपिधान २७०, २७६ सचित्तसंबद्ध आहार २७०, २७५

सवित्त संमिश्र आहार २७०, २७५

सत् १२, १९३, १९४

---का उपपादन १३

—के विषय में मतभेद **१**९३, १९४ क्टस्यनित्यनिरन्वय विनाशी आदि नहीं १९४

-(वस्तु) के शाश्वत और आशास्वत ऐसे दो अंश १९४ सत्कारपुरस्कार परीषद्व ३११, 388

### सत्पुरुष

-- इन्द्र १४०

-देव १४५

सत्त्व ११७, २४६ सत्य ३०३, ३०५

> — और भाषा समिति का अन्तर ३०५

### सत्यवत

-की पाँच भावनाएँ २४३ सत्याणुवत २६३

-के अतिचार २६९

-के अतिचारों व्याख्या २७१ सदश (बन्ध) २०४ सद्गुणाच्छाद्न २२८, २३६ सद्वेद्य २२५, २८५, २९७ सनत्कुमार (इन्द्र) १४० सप्तभंगी १९९ सप्तसप्तिमा (प्रतिमा) ३०६ सफेद (रंग) १८५

सम (बन्ध) २०४ समचतुरस्र संस्थान २९८

समनस्क (मनवाला) ८९

समनोज्ञ ३२२

—की वैयावृत्त्य ३२१
समन्तानुपातन किया २१९
समन्वाहार ३२५
समभिस्द् (नय) ६०, ६२
समय ८९, २०९
समादान किया २१९
समाधि २२६
समारम्भ २२३
समिति ३०१
—पाँच हैं ३०२

—और गुप्ति में अन्तर ३०३ समुच्छिन्नकियानिवृत्ति

(ञुक्लध्यान) ३२५, ३३२, ३३५ देखो व्युपरतिकयानिवृत्ति समद्रसिद्ध ३५०

समुद्रासद्ध ३५० सम्यक्चारित्र २,३

—पूर्ण और अपूर्ण ३ सम्यक्तव ७

- -- निरचय और व्यवहार ६
- —के लिङ्ग ६
- —ही चारित्र का मूल है २६६ शेष विवरण के लिये देखी सम्यग्दरीन

सम्यक्तव किया २१९ सम्यक्तव भिष्यात्व (तदुभय)

सम्यक्तव (भोहनीय) २८६

🗀 ने पाँच भेद १६

—और असम्यग्ज्ञान का अन्तर १७

--का न्यायशास्त्र में लक्षण १७ - **सम्य<sup>ु</sup>दशेन** २

-- की उत्पत्ति के हेतु ६, ७

—निसर्ग और अविगम ७

--का उत्रत्तिक्रम ७

—का निर्देश, स्वामित्व, साधन १३

—के अन्तरंग और वहिरङ्ग कारण १३

---का अधिकरण १३

--की स्थिति, विधान, सत्ता, संख्या, क्षेत्र, १३, १४

--का स्पर्शन १४

--के क्षेत्र और स्पर्शन का

अन्तर १४

-का काल अन्तर १४

--का भाव १५

--का अल्पवहुत्व १६

--के अतिचार २६६

-- के अतिचारों की व्याख्या

२६६ सम्यग्दृष्टि ४९, ३३०, ३३५, ३३६ सराग संयम २२७, २३४ सरागसंयमादि योग २२६, २३१ सर्वेश्च ३१५, ३२५, ३२६

सर्वज्ञस्य ३४२, ३४३ सर्वतोध्दद् (देव) १४६ सवेद्शित्व ३४२ सर्वार्थसिद्ध १४४, १६० लवितक ३३१ सहजचेतना ३४२ सहसानिक्षेप २२४, २२५ सहस्रार (स्वर्ग) १४४ --का स्थान १५० --में उत्कृष्ट स्थिति १६० सांख्य द्शेन ६८, ६६५, १६८, सांपराधिक (कर्म) २१७ - के आसवों के भेद २१८ साकार (उपयोग) ७६ --- के आठ भेद ७६ साकार मन्त्र भेद (अतिचार) २६९, २७२ सागरोपम १५८, १५९ सातावंदनीय २८८, २९८ --के बन्ध कारण २२६ --देखो सुखवेदनीय सादि (संस्थान) २९९ साधन (कारण) १२ -सम्यग्दर्शन का १३ साधम्य १६५ --- मल द्रव्यों का १६६ साधारण (गुण) २०८

—नामकर्म २८७, २९९ —नामकर्म की व्याख्या २९० साधारण शरीरी १७८ साधु २२८, ३२२ —की वैयावृत्त्य ३२१ साध्वी ३२२ सानत्कुमार (स्वर्ध) १४४ -- का स्थान १५० —में उत्कृष्टस्थिति १६० सान्तर सिद्ध ३४९ सामानिक (देव) १३८ सामायिक २६१, ३१६, ३४८, -के अतिचार २६९, २७४ —चारित्र का स्वरूप ३१७ --संयम में निर्ग्रन्थ ३३८ सारस्वत (लोकान्तिक) १५५ -का स्थान १५६ सिंह १२५ सिद्धत्व ३४४, ३४४ सिद्धशिखा १५४ सिद्धमानगति ३४५ --के हेत् ३४५ सीमन्तक (नरकावास) १२१ स्ब १, ५, १५०, १५१, १८१ -- के दो वर्ग १ सुस्र वेदनीय २८६ (देखोसमवेदनीय)

सुखानुबन्ध ( अतिचार) २७०, २७३

सुमाभास ५ सुगन्ध १८५ सुघोष (इन्द्र ) १३९ सुवर्णकुमार १४३ —का चिह्न १४५ सुमद्र (देव ) १४६ सुमग (नामकर्म) २८७, २९१,

२९८ सुमनोभद्र (देव) १४६ सुमेरु १४४ (देखो मेरु)

सुरूप (दंव) १४६

सुलस (देव) १३६

सुस्वर (नामकर्म ) २८७, २९१,

स्क्ष्मिकिया प्रतिपाती (शुक्छ-ध्यान) ३२४, ३३१, ३३२, ३३५ स्कृत्मत्व

--अन्त्य और आपेक्षिक १८७

--परमाणु और स्कन्ध का पर्याय १८९

### स्क्ष्मसपराय

- --गुणस्थान २९३, ३१४, ३४८
- —गुणस्थानमें १४ परीषहं ३११
- -- चारित्र ३१६, ३१७
- --संयम ३३८

सूत्रकार २०९, २०९ सूर्य

--इन्द्र १४०

--मह १४४

—की ऊँचाई १४६

--में उत्कृष्टस्थिति १६३

### सेवक

—नाम, स्थापना, द्रव्य, और भाव ९, १०, १०, १२ सेवार्त ( संस्थान ) २९९ सोक्षस्य १८३

—देखो सूक्ष्मत्व सौधर्म (स्वर्ग) १४४

---का स्थान १४९

—में उत्कृष्टस्थिति १५९ स्कन्दिक (देव) १४६ स्कन्ध १७४

-वद्ध समुदाय रूप १९०

- कार्य और कारण रूप १९०

-- की उत्पत्ति के कारण १९०

--अवयवी द्रव्य है १९०

---- द्विप्रदेशी से लेकर अनन्तानन्त-प्रदेशी तक होते हैं १९०, १९१

--चाक्षुष और अचाक्षुष होते हैं १९१

--चाक्षुष आदि के बनने में कारण १९१ स्तन्ध शाली (देव) १४५
स्तिनत कुमार १४३
--का चिह्न १४५
स्तेन आहतादान (अतिचार)
२६९, २७२
स्तेय (चोरी) २५६
स्तेयानुबन्धी (रोद्रध्यान) ३२९
स्त्यानगृद्धि २८६, २८८
स्त्री १२५
स्त्री कथावर्जन २४५
स्त्री परीषद्व ३११, ३१३

स्त्रीलिंग १११

स्त्रीवेद १११, २८९

- -- द्रव्य और भाव १११
- —का विकार ११२, ११२

स्त्री पशु पण्डक संवित शयना-

सन वर्जन २४५

- —के बन्धकारण २३३
- नोकषाय चारित्र मोहनीय २८६

स्थापना ९

- -के भेद ७९
- --का मतलब ७९
- ---नामकर्म २८७, २९०, २९९

·स्थावरत्व ७९

स्थावरदशक

--स्थावर नामकर्म की पिण्ड प्रकृतियाँ २९० स्थिति (द्वार) १२, १३ स्थिति (आयु)

- ---मनुष्यों की १२८, १३५
- -- तियँचों की १२८
- ---भव भेद और काय भेद से १३५

स्थिति (बन्ध) २८०, २८३, २८३, २९२

स्थित (स्थिरता) १७८, १७९ स्थित (श्रौव्य) ३३३ स्थिर (नामकर्म) २८७, २९०,

स्थिरज्योतिष्क १४९ स्थूल (शरीर) १०२ स्थूलत्व १८३

--अन्त्य और आपेक्षिक १८७

स्थोब्य १८३

--देखो स्थूलत्व

स्नातक (निर्प्रन्थ) ३३७, ३३८

- —में यथाख्यात संयम ही २३८
- —भें श्रुत नहीं होता ३३९
- —के विराधना नहीं होती ३३९ स्निग्ध (स्पर्श) १८५

स्पर्श

--आठ हैं १८५

स्पर्श (नामकर्भ) २८७, २९० स्पर्शन (द्वार) १२ स्पर्शन (इन्द्रिय) ८१ स्पर्शन किया २१९ स्मृति १९ स्मृत्यनुपस्थापन (अतिचार) २६९, २७५ स्मृत्यन्तर्धान (अतिचार) २६९,

स्वगुणाच्छाद्त २३७
स्वयंभूरमण (समुद्र) १२९
स्वरूप १९८
स्वरूपक्रिया २२०
स्वाध्याय (तप) ३१८, ३१९
—के पाँच भेद ३२२
स्वामित्व १२, १३

ह हिर्मिष (हिन्द्र) १३९, हिरिचर्ष (क्षेत्र) १२८ हिरिसह (इन्द्र) १३९ हास्यश्रत्याख्यान २४३ हास्य १२८७ हास्यमोदनीय ∫ २८९ —के बन्ध कारण २३३ हाहा (देव) १४५ हिसा २४०, २४६, २४९, २५१ —को सदोषता भावना पर अव-लंबित है २५२

---द्रव्य २५२

—व्यावहारिक २५२

---भाव २५२

-प्रमत्त योग ही है २५३

—की दोषरूपता और अदो<mark>षरूप</mark>-ता २५४

—में असत्यादि सभी दोष समा-जाते हैं २५९

हिंसानुबन्धो (रौद्रध्यान) ३२९ हिन्दुस्तान ५८ हिमवत् (वान् ) १२८, १३०

हिरण्य सुवर्णप्रमाणातिकम

(अतिचार) २६९, २७३ हीनाधिकमानोन्मान (अतिचार)

२६९, २७२

द्वीयमान (अवधि) ७७ हुंड (संस्थान) २९९ हुहू (देव) १४५ हृद्यगम (देव) १४५ हैमवतवर्ष १२८

# शुद्धिपत्रक परिचय

| ्यु०        | पं०  | अशुद्ध               | 21.22             |
|-------------|------|----------------------|-------------------|
|             |      |                      | शुद्ध             |
| 8.          | १९.  | —मूलनानः             | —मूलनाम्नः        |
| 8.          | ₹₹.  | समुपर्धाय            | समुपधार्य         |
| ٧.          | ₹.   | —गम्हयं              | —गमाख्यं          |
| ٠, ،        | १६.  | अर्य                 | अर्थ              |
| ξ.          | २६.  | युजराती              | गुजराती           |
| <b>6</b> .  | ₹₹.  | समाज्जं              | सामङ्जं           |
| ८.          | २३.  | माढरसगुते-           | माढरसगुत्ते-      |
| 9.          | 6.   | हैं!                 | ** ?              |
| १०.         | ૨ ૄ. | गण                   | गुण               |
| ? o .       | 28,  | ' पर्याप्त '         | 'पर्याय'          |
| ११.         | ₹.   | एगदव्वस्सिओ          | एकदव्वस्तिआ       |
| ११.         | १८.  | परिणाम               | परिणामः           |
| १२.         | २५.  | सविस्तर के           | सविस्तर परिचयके   |
| १३.         | १३.  | दह्मानस्व            | दह्यमानस्य        |
| १३.         | १६.  | संख्येयस्यार्थ स्या- | संख्येयस्यार्थस्य |
| १६.         | १२.  | <b>प्रसिद्ध</b>      | प्रसिद्ध          |
| १७.         | ₹.   | उमाश्वाति            | <b>उमा</b> स्वाति |
| १८.         | २१.  | विमज्य               | विभज्य            |
| १८.         | २२.  | कारेणैव माह          | कारेणैवमाह        |
| १९.         | २१.  | , बन्हर्थं           | बह्नर्थं          |
| १९.         | २४.  | मोक्षमार्ग           | मोक्षमार्गं       |
| ۲ <b>۰.</b> | ₹.   | ब्रम्हसूत्र          | ब्रह्मसूत्र       |
| २१.         | ११.  | भाष्य विरोधी         | भाष्याविरोधी      |
| ₹₹.         | १७.  | स्यरण                | स्मरण             |
|             |      |                      |                   |

| ₹₹.       | २७.  | सावभाषित                                                      | ऋषिमाषित                           |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| २६.       | ₹.   | हुआ है।                                                       | हुआ ै                              |
| २८.       | ٤.   | जचेल                                                          | अचेल                               |
| ₹0.       | ξ.   | ऊपवाद                                                         | अपवाद                              |
| ३२.       | ٩.   | मावना                                                         | भावना                              |
| ₹₹.       | १०.  | गनाए '                                                        | वनाए                               |
| ₹ २.      | १४,  | १६ ब्राम्हण                                                   | वाह्मण                             |
| ₹₹.       | २१.  | और पृ० २०                                                     | और पृ० १८, १९                      |
| ३३.       | २२.  | मुपन्मसन्नाइ                                                  | — मुपन्यसन्नाह                     |
| ₹६.       | ₹.   | उह्रेख                                                        | उहेव'                              |
| ३७.       | ٠.   | दर्शनलब्ध                                                     | दर्शनलिध                           |
| ₹९.       | १२.  | शीलाङ्ग                                                       | शीलाङ्क                            |
| ३९.       | १६.  | अभिमत से                                                      | अभिमत                              |
| 80.       | 28.  | , न यैवाद—                                                    | नयेर्वाद—                          |
| 80.       |      | रचबोधा                                                        | स्वबोधा                            |
| 80.       | १२.  | गुर्वी (व्र्वे)                                               | गुर्वी                             |
| 80.       | १३.  | दुपुदुविका                                                    | दुपुदुपिका                         |
| 80.       | १३.  | प्रसंगेव                                                      | प्रसंगेन                           |
| ४२.       | ų.   | गणिक्षमा श्रमण                                                | गणि क्षमाश्रमण                     |
| ४२.       | ٥.   | लिद्धसेन                                                      | सिद्धसेन                           |
| ४७.       | १७.  | लिखी जान                                                      | लिखी हो ऐसा जान                    |
| 86.       | ₹0.  | लिलालेखी                                                      | शिलालेखी                           |
| ٤٤.       | ₹.   | प्रवर्तता                                                     | . प्रवर्तता <sup>9</sup>           |
| ६७.       | ₹.   | एक संप्र-                                                     | एक संप्रदायका अनुगामी दूसरे संप्र- |
| ६९.       | ٧.   | नाले                                                          | वाले                               |
| ٥°.       | 910. | करते हैं,                                                     | करते हैं ,                         |
| ٠<br>٩٠ - | ₹.   | STAR COLOR BY MICHAEL STAR STAR STAR STAR STAR STAR STAR STAR |                                    |
|           |      | 440                                                           | खास अर्थमें फेर नहीं पड़ता। इन     |
|           |      |                                                               | तीन स्थलों में स्वर्ग की बारह और   |

| .१०  | ξ.    | (८. २६)                     | (८. २६) है                  |
|------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| ७१.  | १५.   | स्त्रपाट                    | सूत्रपाठ                    |
| .90  | २५.   | बसली है                     | असली है                     |
| ७७.  | ₹.    | साक्षात्या .                | साक्षात् या                 |
| 38.  | ۶.    | पढना या स्ववं पढाने         |                             |
|      |       | स्त्रपाठ                    |                             |
| (a.) | -:-   |                             |                             |
| 36.  | अंतिम | क्षयोपशममानि०               | क्षयोपशमानि •               |
| 99.  | ٤.,   | विशुद्ध                     | विशुद्धय                    |
| ?00. | ড.    | —-पञ्ज                      | पञ्च                        |
| ₹00. | १९.   | त्वानी                      | त्वानि                      |
| १०१. | १३.   | प्रथम नंबर क                | ा टिप्पण अनावश्यक है ।      |
| ₹०६. | १0.   | वंशधरपर्दता :               | वंशघरपर्वताः                |
| १०९. | 6.    | औपापा०                      | औपपा ०                      |
| 209. | १४.   | उच्छ्वासा हार—              | उच्छवासाहार                 |
| "    | ,,    | पपाता नुमाव-                | पपातानुभाव                  |
| 280  | ٧.    | —पश्चदश                     | —पञ्चदश—                    |
| ११३. | १३.   | सूत्रको इस प्रकार पढें      |                             |
|      |       |                             | ग्रहाश्च ।                  |
| ११५. | ٠, .  | काल                         | ैकाल—                       |
| २१६. | ७.    | पश्चविंशति                  | पञ्चिवशति—                  |
| २१७. | १३.   | <ul><li>स्यायुषाः</li></ul> | ० स्यायुषः                  |
| ११९. | 4.    | ० दशनम्                     | दर्शनम्                     |
| १२०. | १९.   | शद्ध                        | शब्द                        |
| १२४. | १५.   | ० बन्ध्यत्या—               | ० बन्ध्यप्रत्या             |
| २२६. | 22.   | भार्गा—                     | मार्गा                      |
| १२७. | १५.   | युगपदेकस्मिन्नकान्नविंशतेः  | युगपदेकस्मिन्नेकान- विंशतेः |
| १२७. | २०.   | कार को यथा                  | कार को अथा                  |
| १२७. | २१.   | यथाख्यात                    | अथाख्यात                    |

## विवेचन

| ₹.           | ₹१.       | विशेष ं            | विश्वेष                     |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| ٧.           | ч.        | ऊत्कान्ति          | उत्कान्ति                   |
| ٧,           | १६.       | तिर्थञ्च           | तिर्यं च                    |
| ч.           | १८.       | थिस्ति             | स्थिति                      |
| ۴.           | ? 9.      | स्वभाविक           | स्वाभाविक                   |
| 9.           | ٧.        | मोक्षमार्ग         | मोधुमार्ग                   |
| 9.           | ₹0.       | जीवजीवादि          | जीवाजीवादि                  |
| १५.          | १4.       | सब मध्यम काल       | सब काल मध्यम                |
| ₹७.          | ₹.        | कइते               | <b>क</b> रते                |
| २८.          | ₹.        | कहते               | करते                        |
| ३६.          | ٧.        | अपेक्षा होने पर भी | समान अवेक्षा समान होनेपर भी |
| ४७.          | २२.       | को शावित           | की शकित                     |
| 86.          | १२.       | शक्तियो            | शान्त्राप्ता<br>शक्तियाँ    |
| 86.          | १४.       | अभाव हाँ           | अभाव है।                    |
| 49.          | ५.        | <b>अकार</b>        | प्रकार                      |
| ξo.          | १६.       | व्याख्या यहीं      | व्याख्या नहीं               |
| ξ ¥.         | १७, २०    | ऋजु०               | ऋजु॰                        |
| ξ 9.         | १८.       |                    | अंश का उदय सर्वथा रुक जाने  |
|              |           | •                  | पर और दूसरे अंशका           |
| ७२.          | ξ.        | तिर्यञ्ज           | तिर्यञ्च                    |
| <b>66.</b> ' |           | सौ                 | सो                          |
| vc.          |           | द्विन्द्र ०        | द्धीन्द्र <i>०</i>          |
| ९३.          | <b>७.</b> | ऋजु                | মূলু<br>সূত্র               |
| 200.         |           | <b>ज्ञ</b> रीर     | <sup>नद्ध</sup><br>दारीर    |
| ? ? ? .      |           | अभिलावाका          | शरार<br>अभिलाषा             |
| ११४,         | ٧.        | <b>भृ</b> त्यु     |                             |
| १७.          | 4.        | मनुष्य या          | मृत्यु                      |
|              |           | 3 ' "              | मनुष्य का                   |

| ११८  | 0.1.4      |                                 |                           |
|------|------------|---------------------------------|---------------------------|
|      |            | नस्कमभूमि                       | नस्कल्यास                 |
| १२०  | , -        | (शकर)                           | (कंस्ड)                   |
| १२१. |            | यनगात                           | প্ৰব্যান                  |
| १२२. | 8.         | हस                              | इस                        |
| १२४. | ₹.         | नस्क                            | नुश्क                     |
| १२५. |            | अध्यवसान                        | अध्यवसाय                  |
| १२७. |            | पूर्वपस्थवता                    | पूर्वांपरायता             |
| १२८. |            | हैमतवर्ष                        | ह्यान्यवा<br>हैमदत्तवर्प  |
| १२८. |            | भातकी                           |                           |
| १२८. | ??.        | <b>ਾਲੇ</b> ਵਲ                   | थातकी<br>रोजन             |
| १३४. | ₹.         | <b>कुरू</b>                     | ¥लेन्छ<br>~~              |
| १३६. | अंतिम      | परिणाम                          | <b>₹</b> 5                |
| १५३. | 20.        | पीतलेश्याः                      | परिमाण                    |
| १३८, | 9.         | कल्पोपन्न                       | पीतलेश्यः                 |
| १४६. | ξ.         | जोप                             | कल्पे।प <b>म्न</b><br>जोप |
| १५९. | ₹.         | दक्षिणार्थ                      |                           |
| १६०. |            | पत्याप<br>पत्योपमधिकं           | दक्षियार्ध                |
| १६२. | १६.        | <sup>10यापमा घक</sup><br>स्थिति | प्रविष्ममधिकं             |
| १६६. | ٧,         |                                 | उत्क्र <b>दृरिय</b> ति    |
| १६७. | ٧.         | हो सकता                         | वैधर्म्य हो सकताः         |
| १७६. | ۶٠<br>و٠.  | जवितस्य                         | जीवतत्त्व                 |
| १७९. | ११.        | नहीं है ?                       | नहीं है।                  |
| १८१. |            | आबेय                            | आधेय                      |
| १८२. | १२.        | वाछी                            | वाले                      |
| १८८. | ۷.         | परस्परी                         | परस्वरो                   |
|      | <b>v</b> . | वाली                            | वाला                      |
|      | २०.        | तदात्म्य                        | तदारमक                    |
| १९६. | ₹0.        | क्षक्षिक                        | क्षाणिक                   |
| १९६. | १४.        | हर्                             | द्रध्य                    |

|          | 0.0   |               |                  |                                  |
|----------|-------|---------------|------------------|----------------------------------|
|          | १९८.  |               | समान             | सामाना—                          |
|          | १९९.  |               | ् अन्यक्तन्य     | अवस्तव्य                         |
|          |       | १४.           | यथसंभव           | पथासंभव                          |
|          | २१७.  |               | प्राधान्येव      | प्राधान्येन                      |
|          | २१९.  |               | प्रयोग           | प्रयोग                           |
|          | ₹₹४.  |               | जीवदान           | ं जीव दान                        |
|          | २३४.  | •             | निर्यंच          | तिर्यञ्च                         |
|          | ₹३६.  |               | वैयावृत्त्व      | वैया हत्य                        |
|          | २३९.  | ξ.            | तुल्यभाव         | मुख्यभाव                         |
|          |       | 20,           | इत्वरपारि०       | इत्वरपरि ०                       |
|          | २७५.  |               | —संभिश्रण        | सांमिश्र                         |
|          | २७६.  | १६.           | ं तप             | . ५ तप                           |
|          | २८२.  |               | परिणत            | परिणाम                           |
|          | २८७.  |               | अपर्याप्त,       | अपर्याप्त और पर्याप्त,           |
|          | २९६.  |               | सभान             | समान                             |
|          | २९७.  | १६.           | -वसाय के         | -ंबसाय से                        |
| <i>)</i> | >>    | "             | अध्यवसाय को      | अध्यवसाय से                      |
|          | ३०४.  | ٧.            | होने देने या     | होने या                          |
|          |       | . S           | प्रदत्त          | उसकी                             |
|          | ३०४.  |               | चिन्तन           | चिन्तन                           |
|          | ३०८.  |               | ही               | हो                               |
|          | ₹06.  | अतिम          | ७ अग्रुचित्वा-   | ६ अग्रुचित्वा                    |
| 4        | २०९,  | १२, १३        |                  | "जैसे तप और लाग के कारण प्राप्त  |
|          |       |               |                  | किया हुआ" इतना अंश निकाल दें।    |
|          | ३०९.  |               | तप               | तप                               |
|          | ₹१४.  |               | हा वस            | हो वैसे                          |
|          | ३२६.  |               | अथवा समय         | अथवा उससे अधिक सम्ब              |
|          | ₹३३.  | <b>१</b> ९. : | करके एक अर्थ पर, | करके एक अर्थ पर से दूसरे अर्थपर, |
|          | ३४५.  | १६.           | गर जे            | या                               |
| R. S     | K. S. | LIBR          | 2 *              |                                  |
| Acc.     | Nol.  | 0.2           | ned 959          |                                  |
|          |       |               |                  |                                  |

## ते हैं—

बाग, बम्बई अजमेर हैंग रोड, नई दिखी । र, इन्दौर , जबलपुर

न स्ट्रीट,



यू-पी.)

ामंडी, आगरा इल, हा, आगरा



## हमारे प्रकाशन यहां मिल सकते हैं-

- १. हिन्दी प्रथ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, बम्बई
- २. गौतम पुस्तक भंडार, जयपुर रोड, अजमेर
- रे. सत्साहित्य पुस्तक भंडार, लेडी हार्डिंग रोड, नई दिली
- ४. सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामंडी, आगरा
- ५. नवयुग साहित्य सदन, खजूरी बाजार, इन्दौर
- ६. सुपमा साहित्य मंदिर, जवाहर गंज, जबलपुर
- ७. जैनेन्द्र प्रेस, ललितपुर (झांसी)
- ८. भारत जैन महामण्डल, २० गोडाउन स्ट्रीट,

महास १

- ९. अपना भंडार, नासिक-सिटी
- १०. सरस्वती पुस्तक भंडार हाथीपोल, अहमदाबाद
- ११. सेवाप्राम आश्रम, सेवाप्राम (वर्धा)
- १२. ग्रामोद्योग, गांधीहाट, भद्र (अहमदाबाद)
- १३. धर्मपाल जैन, दोघट (मेरठ)
- १४. मानव साहित्य सदन, मुरादाबाद (यू-पी.)
- १५. वाणीमंदिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर
- १६. जैन कुमार परिषद, जैन भवन, लोहामंडी, आगरा
- १७. आत्मानंद जैन पुस्तक प्रचारक मंडल,

रोशन मोहहा, आगरा

